### वोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालेय

श्री गरोशप्रप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला २,१

3434



# मेरी जीवन गाथा

लेखक

पूज्य श्री १०५ चु० गर्णेशप्रसादजी वर्णी

प्रस्तावना छेखक श्री<mark>मान् पं० द्वारकाप्रसाद जी मिश्र</mark> गृहमंत्री मध्यप्रान्त प्रकाशक— श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन प्रनथमाला भदैनीघाट काशो

> पहलीवार अक्षय तृतीया २४७५ मृ**ल्य लागत मात्र ६।**) [ मर्वाधिकार सुरक्षित ]

मुद्रक पं० पृथ्वीनाथ भागेव, भागेव भूषण प्रेस, गायघाट, बनारस

# "मेरी जीवनगाथा" के विषय में पूज्य श्री वर्णीजी के उद्गार

भें जापना जीवनी लिखं इसकी कल्पना क्यू में भी नथी। इसमें एसा विद्याय है ही व्या अधिकतर दसी माई इसे जिस है छि से दरवंत है उस में दूरा कुछ भी अवकि एा नहीं है। नेता में धाधिक हूं बीर क्वाला विचार कही है। में तो भवावान महानार के महान सिद्धालों का अमुयायी मात्र है। में तो भवावान महानार के महान सिद्धालों का अमुयायी मात्र है। में तो भवावान उनके मार्ग अमुसारा करने में जी ब्यान त्यान में अग्राता इस के लियन के ही जिस सम्मा इस के लियन के विद्यान कर ही जिस सम्मा इस के लियन के लिय न के पार्थ वाद्या है। अप पार्थ वाद्या मात्र में ह्या सम्मान की क्रियन के एस पार्थ वाद्या मात्र में ह्या सम्मान की क्रियन के एस पार्थ वाद्या मात्र में ह्या की क्रियन के एस पार्थ वाद्या मात्र में ह्या की क्रियन के एस पार्थ वाद्या मात्र में ह्या की क्रियन की क्रियन की पार्थ वाद्या मात्र में ह्या की क्रियन की क्रियन की क्रियन की क्रियन की क्रियन की क्रियन की क्या की क्रियन की







वर्षामृति औ ८०४ सुरुवर गरीकायमान सः वर्णी



### प्रकाशकके दो शब्द

यह हमारा सौभाग्य है कि हमें पुज्य श्री गुरुदेव वर्णीजी महाराज के निकटसे दर्शन करनेका अवसर मिला है। उन्होंने अपने जीवन निर्माणके साथ जो सांस्कृतिक सेवाएं की है वे महान हैं। ऐसे महात्मा शता-ब्दियों बाद उत्पन्न होते हैं। जैन संघमें वे सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं। यह इसलिये नहीं लिख रहे हैं कि वे क्षुल्लक हैं या त्यागी हैं। ऐसे अनेक त्यागी मनि हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान केवल इसलिये जाता है कि वे हमारी अपेक्षा कुछ साँस्कृतिक विशेषता रखते हैं । किन्तु पूज्य श्री वर्णीजी महाराजकी बात इससे भिन्न है। एक तो उन्होंने जन संस्कृतिके उद्धारार्थ अनवरत परिश्रम किया है और दूसरे उनके कारण वर्तमानमें हम अपनेको उठा हुआ अनुभव करते हैं । यही कारण है कि उन्होंने इस कालमें सहज हो सबका गुरुत्व स्थान प्राण कर लिया है। ऐसे महापुरुषकी सेवाओंकी स्मृतिमें श्रमण संस्कृतिके अनुरूप किसी विशेष कार्यकी आयोजना की जाय यह विचार मेरे हृदयमें बहुत दिनसे आ रहा था। इसी विचारके परिणाम स्वरूप श्री 'गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला'की स्थापना की गई है। यह नाम बहुत सोच विचार कर रखा गया है। इसमें अब तक की समस्त सन्त परम्परा व गुरुपरम्परा समाई हुई है ।

सर्व प्रथम ये विचार मेरे मनमें सन् ४४में आये थे जिन्हें मैंने श्रीमान पण्डित पन्नालालजो धर्मालंकार प्रोफेसर हिन्दु विश्वविद्यालय बनारस के समक्ष भी रखे थे और उन्होंने इन विचारोंको आगे बढ़ानेका प्रयत्न भी किया था किन्तु अनायास कुछ ऐसी परिस्थित उत्पन्न हुई कि मुझे उस समय वे विचार छोड़ देने पड़े। इसके बाद सन ४७ में पूज्य फू गुरुवयं पं० देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री, श्रीमान् पं० पन्नालालजी धर्मालंकार, श्रीमान् पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य और श्रीमान् पं० वंशीधरजी व्याकरणाचार्यके साथ विचार विनिमय करनेसे पुनः ऐसा योग आया जिससे में अपने इन विचारोंको कार्यान्वित करनेमें समर्थ हुआ। इस समय पहलेकी अपेक्षा मुझे सहयोग भी अच्छा मिल गया। इसीका फल है कि आज इस ग्रन्थमालाने मूर्त रूप ले लिया है।

प्रारम्भमें मैने इस प्रत्थमालासे सर्वार्थसिद्धि, पञ्चाध्यायी और तत्त्वार्थसूत्र प्रकाशित करनेका निर्णय किया था जो इस समय प्रेसमें हैं। किन्तु जब योगायोग बलवान् होता है तो सहज ही अनुकूल सामग्री मिलती जाती है। मुझे इस बातका स्वप्नमें भी ख्याल न था कि जिस महापुरुषकी सेवाओं के उपलक्ष्यमें इस ग्रन्थमालाकी स्थापना की गई है उनकी पवित्र जीवनी 'मेरी जीवन गाथा' इससे प्रकाशित करनेके लिये मिल जायगी। परन्तु आज हमें यह लिखते हुए परम आनंदका अनुभव हो रहा है कि ग्रंथमालाका यह सबसे पहला ग्रंथ है जो इससे प्रकाशित हो रहा है।

'मेरी जीवन गाथा' क्या है इसकी अपेक्षा यह क्या नहीं है यह कहना अधिक उपयुक्त है। इसमें वर्तमान कालीन समाजका सुन्दर चित्रण तो किया ही गया है। साथ ही यह अद्भुत धर्म शास्त्रका भी ग्रन्थ है। इसमें प्रायः सभी विषयोंका समावेश है। अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं व कार्यकर्ताओंका परिचय भी इसमें दिया गया है। यह पूज्य श्री वर्णीजी महाराजके कर कमलों द्वारा लिखा गया है। यह पूज्य श्री वर्णीजी महाराजके कर कमलों द्वारा लिखा गया है। इससे उनकी कल्पकता और लेखन शैलीका सहज ही पता लग जाता है। जीवनीको पढ़ते समय अनेक भाव मनमें उदित होते हैं। कहीं कहीं तो घटनाओंका इतने कारुणिक और रोचक ढंगसे चित्रण किया गया है जिससे बलात् आंखोंमें आँसु आ जाते हैं और घरगी

बँघ जाती है। जहां पूज्यश्रीका किसीसे मतभेद हुआ वहाँ उसका उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया है।

पूज्यश्री महराज अपने पदके अनुसार स्याहीसे बहुत ही कम लिखते हैं। अधिकतर सीस पेंसिलसे लिखा करते हैं। 'मेरी जीवन गाथा' भी इसी प्रकार लिखी गई हैं। अतएव इसको वर्तमान रूप देनेका काम श्रीमान पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य सागरने किया है। हेडिंग आदि भी उन्होंने ही बनाये हैं। उन्होंने यह कार्य पूज्यश्री महाराजकी आज्ञासे किया है। इसमें भाषा और भाव बिल्कुल नहीं बदले गये हैं। केवल प्रकरणोंको आनुपूर्वीरूप दिया गया है। इस काममें साहित्याचार्य जी को बड़ा श्रम करना पड़ा है अतएव उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा है।

मेरी इच्छा थी कि जितने अच्छे ढंगसे इस का प्रकाशन हो रहा है और जितनी अच्छी साधन सामग्री इसके लिये जुटाई जा रही है उतनी ही महत्त्वपूर्ण इसकी प्रस्तावना रहे। किन्तु प्रस्तावना लिखाई किससे जाय यह प्रश्न तब भी सामने था। बहुत कुछ विचार विनिमयके बाद यह निश्चय हुआ कि इसकी प्रस्तावना लिखनेक लिये कांग्रेसके प्रसिद्ध नेता श्रीमान् पं० द्वारकाप्रसाद जी मिश्र (गृहमंत्री मध्यप्रान्त सरकार) से प्रार्थना की जाय। तदनुसार में नागपुर गया और उनसे प्रस्तावना लिख देनेके लिये निवेदन किया। में उरता था कि कहीं ऐसा नहीं कि वे देशकी वर्तमान अड्चनों को देखते हुए इनकार कर द। किन्तु प्रसन्नता है कि उन्होंने प्रस्तावके अभिप्राय को समझ कर सहज ही उसकी स्वीकारता दे दी और जहां तक बन सका शोध्यातिशीध्य इसकी प्रस्तावना लिख दी। प्रस्तावना क्या है जैन समाज और खास कर जैन नवयुवकों को एक चेतावनी है। उन्हें उनके तस्वज्ञान को समझने, मनन करने और तदनुकूल आचरण करने की उसमें प्रेरणा है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि पिडण्त जी इस स्थितिमें नहीं थे कि वे इस

आर जरा मां व्यान देते फिर भी उन्होंने संस्थाके अनुरोध को स्वीकार करके जो अपनी इस उदार सेवासे संस्थाको लाभान्वित किया है इसके लिये संस्था की ओरसे में उनका विशेष ऋणी हूँ।

इस ग्रंथके प्रकाशन कार्यमें श्रीमान पं० पन्नालालजी धर्मालंकार, श्रीमान पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्री कटनी, श्रीमान पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायात्रार्य, श्रीमान पं० बंगीयरजी व्याकरणात्रार्य और श्रीमान पं० चन्द्रमौलिजी शास्त्रीका पूरा सहयोग रहा है। पूज्यश्री वर्णीसंघके त्यागियोंका खासकर पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहरलालजी और श्रीमान ब० सुमेरुचन्दजीका भी पूरा सहयोग रहा है। इसलिए इनके भी हम आभारी है।

और भी ऐसे अनेकों प्रसंग आये है जब हमें अन्य बन्धुओंकी सहायता मिली हैं। उनमें प्रिय भाई देवेन्द्रकुमारजी व प्रिय भाई नरेन्द्रकुमारजी मुख्य हैं। हमें प्रसन्नता है कि इस ग्रंथको हम इस रूपमें रखनेमें समर्थ हुए हैं। इसमें अनेक चित्र हैं। उनमें कई महत्वके हैं जो श्रीमान बाबु रामस्वरूपजी बरुआसागर और श्रीमान लाला ख्यालीरामजी आगराकी कृपा से प्राप्त हुए हैं अतः हम इनके भी आभारी हैं।

ठीक समय पर छपाईकी सुविधा प्रदान करनेमें भागव भूषण प्रेसके मालिक श्रीमान पण्डित पृथ्वीनाथजी भागवने कुछ कसर न रखी। साथ ही श्रीविश्वनाथजी यादव (भगतजी) मार्कण्डेयजी यादव और कम्पोज व छपाई विभागके अन्य बन्धुओंने भी पूरा सहयोग दिया है एतदर्थ इनके भी आभारी हैं।

यह काम जितना बड़ा है उसका उत्तर दायित्व भी उतना ही बड़ा है। यदि मुझे पूज्य श्रीवर्णीजी महाराजका व गुरुस्वरूप पूज्य पण्डित देवकी-नंदनजी व पूज्य पण्डित वंशीधरजी इन्दौरका आशोर्वाद प्राप्त न होता तो कौन जाने में इस काममें सफल होता। यह उन्होंके आशीर्वादका सुफल है जो आज हम ग्रन्थमालाके कामको इस रूपमें देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्यमें भी हमें यह आशीर्वाद इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा।

वर्णी ग्रन्थमालाका उद्देश्य महान और उदार है। वह संकुचितता और साम्प्रदायिकतासे दूर रहकर सत्साहित्यके प्रकाशन और प्रचार द्वारा मानवमात्रकी सेवा करना चाहती है। मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत ग्रन्थ इस उद्देश्यकी पूर्तिमें पूरा सहायक होगा। अधिक क्या।

काशी अक्षय तृतीया वी० नि० सं० २४७५

फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री संयुक्त मंत्री श्री० ग० व० जैन श्रन्थमाला कार्शाः



### प्रस्तावना

हिन्दी भाषामें आत्म-कथाओंका अभाव है। अभी दो वर्ष पूर्व देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसादकी आत्म-कथा प्रकाशित हुई थी इसी प्रकारकी एकाध और पुस्तकें हैं। वर्णीजीने अपना आत्म-चरित लिख-कर जहां जैन-समाजका उपकार किया है वहां हिन्दीके भंडारको भी भरा है। एतदर्थ वे बधाईके पात्र है।

श्रीमान् वर्णीजीसे मेरा परिचय किस प्रकार हुआ इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं इस ग्रन्थमें किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मेरा हृदय उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु है। राजनीतिक क्षेत्रमें कार्य करते रहनेके कारण मेरा सभी प्रकारके व्यक्तियोंसे सम्बन्ध आता है। साधुस्वभाव व्यक्तियोंकी ओर मैं सदा ही आकृष्तित हो जाता हूँ। प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधीके लिए मेरे हृदयमें जो असीम श्रद्धा है उसका कारण उनका राजनीतिक महत्त्व तो कम और उनके चित्रकी उच्चता ही अधिक रही है। उनके सामने जाते ही मुझे ऐस्थ अनुभव होता था कि में जिस व्यक्तिसे मिल रहा हूँ उसने अपने सभी मनोविकारोंपर विजय प्राप्त कर ली है। वर्णीजीके संपर्कमें में अधिक नहीं आया परंतु मिलते ही मेरा हृदय श्रद्धासे भर गया। उन्होंने जबलपुरके जैन समाजके लिए बहुत कुछ किया है जिससे भी में भलीभांति परिचित हूँ। इसीलिए कुछ जैन मित्रोंने जब मुझसे इस ग्रन्थकी प्रस्तावना लिखनेका आग्रह किया तब समयका अभाव रहते हुए भी मैं 'नहीं' न कह सका।

बचपनमें जब मैं रायपुरसें पढ़ता था मेरे पड़ोसमें एक जैन गृहस्थ रहते थ । उनके पाससे मैं जैन धर्म संबंधी पुस्तकोंको लेकर पढ़ा करता था।

१ सर्वेप्रयम अस्मिक्याके लिखनेका श्रेय कविवर बनारसी-दासजीको है यह हिन्दी कवितामें है और अर्ध कथानकके नामसे प्रसिद्ध हैं। कविवर बनारसीदासजी कविवर तुलसीदासजीके समकालीन है। अनेक बार में जैन मिन्दिरोंमें भी गया। तीर्थ करोंकी सौम्य मूर्तियोंने मेरे हृदयको अत्यधिक प्रभावित किया। कुछ रिस्तेदारोंको यह बुरा भी लगा परंतु जब उन्होंने देखा कि में ईसाई मतकी भी पुस्तकों पढ़ा करता हुँ तब उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया।

आयु बढ़ने पर भी मेरा जैन साहित्यके प्रति आकर्षण कम नहीं हआ । कुछ वर्षों पूर्व प्रयाग की ''विश्ववाणी'' पत्रिकाने जैन धर्म पर एक विशेषाङ्क निकाला था। संपादकने मुझे जैन धर्म का विशेष ज्ञान रखनेवाला समझ कर एक लेख भी माँगा था। महावीर जयन्तीके अवसर पर प्रायः प्रतिवर्ष मुझे किसी न किसी सभामें निमंत्रित किया जाता है। अभी हाल ही में सागर विश्वविद्यालयके हिन्दी-विभागके अध्यक्ष श्री नंदद्छारे जी वाजपेयीने मेरे ग्रन्थ 'कृष्णायन' की आलोचना करते हुए रेडियो पर कहा था "जीवन की मुक्त दशा का वर्णन हिन्दू दार्शनिक जिस रूपमें करते हैं, जैन दार्शनिक उससे भिन्न रूपमें करते हैं । जैनोंके निरूपणमें मुक्त जीव ही ईश्वर संज्ञा धारण करता है । वहीं पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रकट होता है । हिन्दू दर्शनोंमें जीव को ईश्वर की संज्ञा नहीं दी गयी है। कृष्णायनके कविने मक्त जीव की कल्पना जैन आधार पर ग्रहण की है, क्योंकि वह उसे अधिक व्यावहारिक प्रतीत होती है।" वाजपेयी जी का यह कथन ठीक हो या न हो लोगों की यह धारणा अवक्य है कि जैन–दर्शन का मुझ पर बड़ा प्रभाव है । मुझे ऐसी धारणाओं का खण्डन करने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती । आखिर जैन-दर्शन भी मेरी उसी प्रकार पैतृक संपत्ति है जिस प्रकार अन्य भारतीय दर्शन । मैं उसकी उपेक्षा क्यों करूँ ?

परन्तु आज इन बारीक विवादोंके लिए अवसर ही कहां रहा ? मं जैन-दर्शनसे प्रभावित होऊँ, परन्तु जैन समाजके ही शिक्षित नव-युवक अपनी बहुमूल्य सम्पत्तिको छोड़ मार्क्स-वादको अपनाते जा

१ जैन दर्शनके अनुसार मुक्त जीव लौटकर नहीं आता।

रहे हैं ! कोई जैन विद्वान् गिनती करके तो देखे कि भारतके मार्क्सवादियों में जैन नवयुवकों को संख्या कितनी है । मार्क्सके भौतिक- नादके चरणोंपर समस्त भारतीय दर्शन चढ़ाये जा रहे हैं । यह खतरा हम सबके सामने हैं । आवश्यकता इस बातकी है कि जैन और अजैन सभी दर्शनों के वेत्ता मार्क्सवादका अध्ययन कर उसकी निस्सारता प्रकट करें । जैन गुरुकुलों में मार्क्सवादका अध्ययन और खण्डन होना चाहिए । भारतवर्ष में दार्शनिक विचारों की धारा मूख गयी है । उसमें प्रवाह लाने के लिए हमें योरपीय दर्शन विशेषकर मार्क्सवादका प्रगाढ़ अध्ययन करना होगा । तभी हमारे दार्शनिक विचारों में फिरसे मौलिकताका जन्म होगा । मार्क्सवाद बित्कुल उथला तथा थोथा है । अपनी मणियों को तिर्द्यूवक तरे हम काँचको यहण करने जा रहे हैं । परन्तु हमारे नवयुवक तो पारखी नहीं हैं । जबतक हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर जनकी भूल न प्रमाणित कर देंगे तबतक वे कांचको ही मणि समझकर यहण करते जावेंगे । इसमें हम्।रे नवयुवकों की अपेक्षा हमारा ही अपराध अधिक है ।

वर्णी जी ने गुरुकुलों की स्थापना करने में महान् योग दिया है। मैं इन गुरुकुलों का बड़ा पक्षापाती हूँ, पर हमें इन में आधुनिकता लाने का भी प्रयत्न करना होगा। कठिनाई यह है कि जो हमारे प्राचीन ग्रन्थों के विद्वान हैं वे नयी विचारधारासे अपरिचित हैं और जो नयी विचारधारा में डूबे हुए हैं वे प्राचीन साहित्य के ज्ञान से कोरे हैं। जब तक दोनों का समन्वय न होगा तब तक हमारा प्राचीन ज्ञान आज की सन्तित का उपकार न कर सकेगा।

नयी धारावाले हमारे नवयुवकों की आंखें पाश्चात्य विज्ञान के आविस्कारोंसे चौंधिया गयो हैं। किठनाई तो यह है कि विज्ञानकी नवीन तम प्रगतिसे भी अपरिचित हैं। भारतको राजनैतिक स्वराज्य अवश्य प्राप्त हो गया है, परन्तु हमारी मानसिक गुलामी अब भी कायम है। योरपमें जिस प्रकार के फर्निचरका प्रचलन सौ साल पहले था और जिसे

अब वहाँ कोई नहीं पूछता उसकी कद्र भारतमें नये फैशनके रूपमें होती है । इसी प्रकार जो विज्ञान अब योरपमें पुराना हो गया है उसे आज भी हमारे विश्वविद्यालयोंमें विद्यार्थियोंको देववाक्य मान कर पढ़ाया जाता है। दो शताब्दी पूर्व जब योरपमें विज्ञानकी प्रगति हुई तो उसे धर्मका क्षत्र मान लिया गया । भारतीय विद्यार्थी आज भी वही माने बैठे हैं। परन्तु पिछले पच्चीस वर्षोंमें ही योरपमें विज्ञानकी और भी प्रगति हुई है। विशेष कर मनोविज्ञानके क्षेत्रमें तो इतनी उन्नति हुई है कि भौतिकवाद की जड़ें हो हिल गयो है। अब विज्ञानके अनुसार भी 'पदार्थ' (matter) पदार्थ न रहकर 'मन' की रचना मात्र रह गया है। 'सापेक्षवाद' (Theory of Relativity) का प्रभाव भी वैज्ञानिकों के चिन्तन पर पड़ने लगा है । विज्ञान स्वयं ही अब 'पदार्थ' में सष्टि का मल न पाकर 'नेति, नेति' कहने लगा है। पदार्थ विज्ञान अब गौण और मनोविज्ञान लोजका प्रधान विषय हो गया है । मेरी यह दृढ़ धारणा है कि मनोविज्ञानमे भारतीयोंने जो खोज प्राचीनकालमें की थी उस तक पहुँबने के लिए योरप को अभी शायद एक शताब्दी लगेगी। यदि हम योरपकी मानसिक गुलामीसे अपना पोछा छुड़ा सके तो दस वर्षीके अन्दर ही भारतीय मनोविज्ञानका अध्ययन कर इस क्षेत्रमें संसारको एक बड़ी देन दे सकते हैं। परन्तु जो कुछ हो रहा है उससे तो यह जान पड़ता है कि अभी पचास वर्ष तक हमारे विश्वविद्यालयों में वही पुराना विज्ञान पढाया जावेगा। ई० सन २००० के लगभग हमारे बच्चे वह ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जो आज योरपको मिल चुका है। तब तक योरप और भी नये आविष्कार करेगा जो हमें २०५० ई० में पढ़ाये जावेंगे । इस प्रकार हम सदा योरपके शिष्य ही बने रहेंगे । अगर २०५० ई० में नये मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तोंको सुनकर कोई संस्कृत भाषाका पंडित भारतीय विद्वान यह कहेगा कि ये सिद्धान्त तो हमारे ग्रन्थोंमें कई हजार वर्ष पहलेसे लिखे हैं तो नयी सन्तति उसका मजाक करेगी।

आज हमारे राजनीतिक नेता हमें यह बता रहे हैं कि शीध्र ही भारतवर्ष दुनिया का नहीं, तो एशिया का नेता होनेवाला है। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि यह नेतृत्व हमें अपने किस गुणके बल पर प्राप्त होगा। हम अमरीकासे बढ़ कर अणु-वम न बना पार्वेगे। हम योरपसे बढ कर फौजी अनुशासन अपने सिपाहियों को न सिखा सकेंगे। सच बात तो यह है कि मनुष्य को मृत्युके मुखमें ले जानेवाले साधनोंके आविष्कारमें हम भारतीय कभी पटु नहीं रहे । हमारे बाप दादोंने तो हम जीवन की कला ही सिखायी है, हम एशिया ही नहीं समस्त विदव का नेतृत्व कर सकते हैं यदि हम अपनी पंरपरा के प्रति सच्चे रहें। आज सारा संसार द्वेषजनित युद्धाग्निमें जल रहा है। प्रेम और अहिंसाके द्वारा हम इस अग्नि को बुझा कर संसार को शान्ति प्रदान कर सकते हैं। यही हमारी विशेषता और हमारा जातीय धर्म है। हमारे इस युगके विचारक गांथीने भी हमें यही मार्ग बताया है। जैनियोंने अहिंसा को विशेष रूपसे अपना रक्खा है। यदि वे उसे केवल उपदेश तक् हो सीमित न रख वर्तमान युग की समस्याओंके हल करनेमें उसकी उपयोगिता प्रमाणित करने का भी प्रयास करें तो वे संसारके लिए प्रकाश स्तंभ सिद्ध होंगे। जैन नवयुवकोंका यह कर्तव्य है कि वे मार्क्सवाद पढनेके बाद जैन-दर्शन का भी अध्ययन करें। । यदि वे सत्यके अन्वे-षक हैं तो वह उन्हें घरमें ही प्राप्त होजावेगा।

वर्णी जी नयोवृद्ध हैं। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने पितामह की आयु प्राप्त हो जिससे कि वे जैन समाज हो नहीं समस्त भारतीय समाज का उत्तरोत्तार कत्याण कर सकें। उनकी 'आत्मकथा' लोगों को विद्यानुरागी, त्यागी, दृढप्रतिज्ञ तथा धर्मनिष्ठ वनावे यही मेरी इच्छा ह।

सेमिनेरी हिल, नागपुर

द्वारकाप्रसाद मिश्र २।४।१९४९

### अपनी वात

पूज्य क्षुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्णी, बाबा भागीरथजी और पं० दीप-चन्द्रजी वर्णी ये तीनों महानुभाव जैन समाजमें विणित्रयके नामसे प्रसिद्ध है। इनका पारस्परिक सम्बन्ध भी बहुत अच्छा रहा है। पूज्य वर्णी-जीके सम्बन्धसे सागरमें बाबा भागीरथजी और पं० दीपचन्द्रजी वर्णीका अनेकों बार शुभागमन हुआ है। पहले किसी समय दीपचन्द्रजी वर्णी सागरकी सत्तर्कसुधातरिङ्गणी पाठशालामें (जो अब गणेश दि० जैन विद्यालय के नामसे प्रसिद्ध है) सुपरिन्टेन्डेन्ट रह चुके थे। तब उन्हें वहांका छात्र-वर्ग 'बाबूजी' कहा करता था। पीछे वर्णी बन जानेपर भी सागरमें उनका वही 'बाबूजी' सम्बोधन प्रचलित रहा आया और उन्होंने छात्र वर्ग द्वारा इस सम्बोधन का प्रयोग होनेमें कभी आपत्ति भी नहीं की।

एक बार अनेक त्यागी वर्गके साथ उक्त वर्णित्रयका सागरमें चातु-मांस हुआ । उस समय मैं प्रवेशिका द्वितीय खण्डमें पढ़ता था और मेरी आयु लगभग १३ वर्ष की थी । लगातार चार माह तक संपर्क रहनेसे श्री पं० दीपचन्द्रजी वर्णीके साथ मेरी अधिक घनिष्ठता हो गई। पहले उनके साथ वार्तालाप करनेमें जो भय लगता था वह जाता रहा।

पूज्य वर्णीजी सारी जैन समाजके श्रद्धा भाजन हैं। मैने जबसे होश संभाला तबसे मैं बराबर देखता आ रहा हूँ कि उनमें जैन समाजके आबाल वृद्ध की गहरी श्रद्धा है और वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। पूज्य वर्णीजी कौन हैं? इनमें क्या विशेषता हैं? यह सब समझना उस समय ही क्यों अब भी मेरे ज्ञानके बाहर है। फिर भी वे जब कभी शास्त्र प्रवचनों अथवा व्याख्यानोंमें अपनी जीवनकी कुछ घटनाओंका उल्लेख करते थे तब हृदयमें यह इच्छा होती थी कि यदि इनका पूरा जीवन चरित कोई लिख देता तो उसे एक साथ पढ़ लेता।

मैंने एक दिन श्री दीपचन्द्रजी वर्णीसे कहा कि 'बाबुजी आप बड़े पण्डितजीका (उस समय सागरमें पूज्य वर्णीजी इसी नामसे पुकारे जाते थे) जीवनचरित क्यों नहीं लिख देते ? आप उनके साथ सदा रहते हैं और उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं।' एक छोटी कक्षाके विद्यार्थीके मुखसे इनके जीवन चरित लिख देनेकी प्रेरणा सुनकर उन्हें कुछ आइचर्य सा हुआ । उन्होंने सरल भावसे पूछा कि तूं इनका जीवन चरित क्यों लिखाना चाहता है ? मैंने कहा 'बाबूजी ! देखो न, जब कभी ये शास्त्र सभामें अपनी जीवन घटनाएं मुनाने लगते हैं तब दुखद घटनाओंसे समस्त समाजको आँखोंसे आँसू निकल पड़ते हैं और कभी विनोदपूर्ण घटना सुनकर सभी लोग हँसने लगते है । मुझे तो लगता है कि इनके जीवन चरितसे लोगोंको बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा--'<mark>पन्नालाल</mark> ! तू समझता है कि इनका जीवनचरित लिखना सरल काम हैं और मैं इनके साथ रहता हूँ इसलिये समझता है कि मैं इन्हें जानता हुँ पर इनका जीवनचरित इनके सिवाय किसी अन्य लेखकको लिखना सुरल न्ग्हीं है और ये इतने गंभीर पुरुष है कि वर्षों के सम्पर्कसे भी इन्हें समझ सकना कठिन है। सम्भव है तेरी इच्छा ये स्वयं ही कभी पूर्ण करेंगे।' बाबूजीका उत्तर मुनकर मैं चुप रह गया और उस समयसे पूज्य वर्णीजीमें मेरी श्रद्धाका परिमाण कई गुणा अधिक हो गया ।

में पहले लिख चुका हूँ कि वृ<u>णीं जो इस यु</u>गके सर्वाधिक श्रद्धा-भाजन व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी निःस्वार्थ सेवाओं के द्वारा जैन समाजमें अनूठी जागृति कर उसे शिक्षा के क्षेत्रमें जो आग बढ़ाया है वह एक ऐसा महान् काम है कि जिससे जैन समाजका गौरव बढ़ा है। जहाँ तत्त्वार्थसूत्रका मूल पाठ कर देनेवाले विद्वान् दुर्लभ थे वहां आज गोम्मटसार तथा धवलादि सिद्धान्त ग्रंथों का पारायण करनेवाले विद्वान् सुलभ हैं। यह सब पूज्य वर्णी जीकी सतत साधनाओं का हो तो फल है। पूज्य वर्णी जीकी आत्मा सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान और सम्यक् चारित्रसे प्रकाशमान है। उनके दर्शन करने मात्रसे ही दर्शक के हृदयमें शान्तिका संचार होने लगता है और न जाने कहांसे पवित्रताका प्रवाह बहने लगता है। बनारसमें स्याद्वाद विद्यालय और सागरमें श्री गणेश दि० जैन विद्यालय स्थापित कर आपने जैन संस्कृतिके संरक्षण तथा पोषणके सबसे महान् कार्य किये हैं। इतना सब होनेपर भी आप अपनी प्रशंसासे दूर भागते हैं। अपनी प्रशंसा मुनना आपको बिलकुल पसंद नहीं है। और यही कारण रहा कि आप अपना जीवनचरित लिखनेके लिये बार बार प्रेरणा होनेपर भी उसे टालते रहे। वे कहते रहे कि 'भाई! कुंदकुंद, समन्तभद्र आदि लोक कल्याणकारी उत्तमोत्तम महापुरुष हुए जिन्होंने अपना चरित कुछ भी नहीं लिखा। में अपना जीवन क्या लिखं? उसमें है ही क्या।'

अभी पिछले वर्षोंमें पूज्य श्री जब तीर्थराज सम्मेद शिखरसे पैदल भ्रमण करते हुए सागर पधारे और सागरकी समाजन उनके स्वागत समारोहका उत्सव किया तब वितरण करनेके लिये मैंने जीवनझांकी नामकी १६ पृष्ठात्मक एक पुस्तिका लिखी थी उत्सवके बाद पूज्य वर्णीजीने जब वह पुस्तिका देखी तब हँसते हुए बोले 'अरे ! इसमें यह क्या लिख दिया ? मेरा जन्म तो हँसेरामें हुआ था तुमने लुहर्रामें लिखा है और मेरा जन्मसंवत् १९३१ हं पर तुमने १९३० लिखा है। बाकी सब स्तुतिवाद है। इसमें जीवन की झांकी है ही कहां ?' मैने कहा, 'बाबाजी! आप अपना जीवन चरित स्वयं लिखते नहीं हैं और न कभी किसीको ऋमबद्ध घटन।ओंके नोट्स ही कराते हैं। इसीसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मैं क्या करूँ ? लोगोंके मुंहसे मैंने जैसा सुना वैसा लिख दिया ।' सुनकर वह हँस गये और बोले कि अच्छा अब नोट्स करा देवेंगे। मुझे प्रसन्नता हुई । परन्तु नोट्स लिखानेका अवसर नहीं आया । दूसरी वर्ष जबल-पुरमें आपका चातुर्मास हुआ। वहां श्री ब्र० कस्तूरचन्द्रजी नायक, उनकी धर्मपत्नी तथा ब्र॰ सुमेरुचन्द्रजी जगाधरी आदिने जीवनचरित लिख देनेकी आपसे प्रेरणा की । नायकन बाईने तो यहांतक कहा कि महाराज !

जबतक आप लिखना शुरू न कर देंगे तबतक मैं भोजन न करूँगी। फलत: अवकाश पाकर उन्होंने स्वयं ही लिखना शुरू किया और प्रारंभसे लेकर ईसरीसे सागरकी ओर प्रस्थान करने तकका घटनाचक क्रमशः लिपिबद्ध कर लिया।

जवलपुरसे हमारे एक परिचित बन्धुने मुझे पत्र लिखा कि पूज्य वर्णीजीने समयसारकी टीका तथा अपना जीवन चरित लिखा है उसे आप प्रकाशित करनेके लिये प्राप्त करनेका प्रयत्न करें। मित्रकी बातपर मुझे विश्वास नहीं हुआ और मैंने उन्हें लिख दिया कि वर्णीजीने समय-सारकी टीका लिखी है यह तो ठीक है पर जीवनचरित भी लिखा है इस बातपर मुझे विश्वास नहीं होता।

भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्की ओरसे सागरमें सन् १९४७ के मई जूनमें शिक्षणशिविरका आयोजन हुआ था। उस समय पूज्य वर्णीजी मलहरामें थे। में शिविरके समय सागर पशारनेकी प्रार्थना करनेके लिये मलहरा गया। ब० चिदानन्दजीने ( अब आप क्षुल्लक हैं) कहा कि बाबाजीने अपना जीवनचरित्र लिख लिया है। मध्यान्हकी सामायिकके बाद वे उसे मुनावेंगे। मुनकर मेरे हर्षका पारावार न रहा। 'सम्भव हैं, यह स्वयं ही कभी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे' स्वर्गीय दीपचन्दजी वर्णीके उक्त शब्द स्मृतिमें आ गये। र बजेसे पूज्य वर्णीजीने जीवनचरितके कुछ प्रकरण मुनाये। एक प्रकरण बाईजीकी सम्मेदिशखर यात्रा और श्री पार्श्वनाथ स्वामीके मन्दिरमें आलोचनाके रूपमें उनकी आत्मकथाका भी था। मुनकर हृदय भर आया। बहुत बार प्रार्थना करनेके बाद आपने सब कापियाँ मुझे दे दीं। मुझे ऐसा लगा मानों निधि मिल गई हो।

अवकाश पाते ही मैंने प्रेस कापी करना शुरू कर दिया लगातार ३-४ माह काम करनेके बाद पूरी प्रेस कापी तैयार कर पूज्यश्रीको दिखानेके लिये बरुवासागर गया। वहाँ ३-४ दिन अनवरत बैठकर आपने पूरी प्रेस कापी देखी तथा सुनी। भाग्यवश उसी समय वहां पं० फलचन्द्रजो शास्त्री

बनारस, पं० पन्नालालजी काव्यतीर्थ बनारस और पं० वंशीघरजी व्याकरणाचार्य बीना भी पहुँच गये। बाबू रामस्वरूपजी वहां थे ही। सब का आग्रह हुआ कि इसका प्रकाशन श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला से होना चाहिये। इसके पहले इसी प्रकारकी प्रेरणा पं०जगन्मोहनलालजी कटनीसे भी प्राप्त हो चुकी थी। अतः मैने पूज्य वर्णीजी की सम्मत्यनुसार पूरी प्रेस कापी उसी वक्त पं० फूलचन्द्रजी शास्त्रीको सौंप दी और उन्होंने प्रकाशित करना भी शुरू कर दिया। ईसरीसे प्रस्थान करने के बाद के कई प्रकरण पूज्य वर्णीजीने बादमें लिखकर दिये जिनकी प्रेस कापी कर मैं पं० फूलचन्द्रजीको इसके प्रकाशन में एक वर्ष तक काफी श्रम करना पड़ा है। इस पुस्तकका मेरी जीवनगाथा नाम भी बरुवासागरमें ही निश्चित हुआ था।

पाठकगण स्वयं पढ़कर देखेंगे कि मेरी जीवन गाथा पुस्तक कितनी कल्याणप्रद है। इस पुस्तकको पढ़कर पाठकगण अनायास समझ सकेंगे कि एक साधारण पुरुष कितनी विपदाओंकी आंच सहकर खरा सोना बना है। इस पुस्तकको पढ़कर कहीं पाठकोंके नेत्र आंसुओंसे भर जावेंगे तो कहीं हृदय आनन्दमें उछलने लगेंगे और कहीं वस्तु स्वरूपकी तात्त्विक व्याख्या समझ करके शान्ति सुधाका रसास्वाद करने लगेंगे। इसमें सिर्फ जीवन घटनाएँ ही नहीं हैं किन्तु अनेक तात्त्विक उपदेश भी हैं जिससे यह एक धर्मशास्त्रका ग्रन्थ बन गया है। पूज्यश्रीने अपने जीवनसे सम्बद्ध अनेकों व्यक्तियोंका इसमें परिचय दिया है जिससे यह आगे चलकर इतिहासका भी काम देगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

अन्तमें मेरी भावना है कि इसका ऐसे विशाल पैमानेपर प्रचार हो जिससे सभी इससे लाभान्वित हो सकें।

वर्णीभवन सागर २-२-१९४९

तुच्छ क्षालाल जैन

## विषय सूची

| 2          | जन्म और जैनत्वकी ओर आ <b>कर्ष</b> ण        | 8   |
|------------|--------------------------------------------|-----|
| ą          | मार्गदर्शक कड़ोरेलालजी भायजी               | હ   |
| 2          | धर्म माता श्री चिरोंजाबाईजी                | १२  |
| 8          | जयपुरकी असफल यात्रा                        | १७  |
| ધ્         | श्री स्वरूपचन्द्रजी वनपुरया और खुरई यात्रा | २१  |
| 195        | खुरई में तीन दिन                           | २५  |
| 9          | सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी                        | 20  |
| ۷          | रेशंदीगिरि और कुण्डलपुर                    | ३२  |
| o,         | ैं रामटेक                                  | 80  |
| 80         | मुक्तागिरि                                 | ४४  |
| ११         | कर्मचक<br>कर्मचक                           | ४६  |
| <b>१</b> २ | गजपन्थासे बम्बई                            | ४९  |
| १३         | विद्याध्ययनका सुयोग                        | ५३  |
| १४         | चिरकांक्षित जयपुर                          | ५६  |
| 84         | यह जयपुर है                                | 46  |
| १६         | महानू मेला                                 | ६०  |
| १७         | पण्डित गोपालदासजी वरैयाके सम्पर्कमें       | ६३  |
| १८         | महासभाका वैभव                              | ٤/, |
| ٤٥         | गुरुगोपाळदासजी वरैया                       | ७१  |
| २०         | मथुरामे खुरजा                              | ७६  |
|            |                                            |     |

| २१   | शिखरजीके लिए प्रस्थान                             | <b>૭</b> ૮ |
|------|---------------------------------------------------|------------|
| २४   | मार्गमें गंगा यमुना संगम                          | ८२         |
| २ ३  | दर्शन और परिक्रमा                                 | 24         |
| २४   | थी दुलार झा                                       | 8,2        |
| र्ष  | पं० ठोकुरदासजी                                    | ٥, ७       |
| २६   | जैनत्वका अपमान                                    | 800        |
| २७   | गुरुदेवकी खोजमें                                  | १०६        |
| 36   | -<br>स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन                 | ११२        |
| २९   | स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन                      | ११८        |
| ३०   | अविष्ठाता बाबा भागीरशजी                           | १२२        |
| ३१   | छात्र सभामें मेरा भाषण                            | १२९        |
| ३२   | महान् प्रायश्चित                                  | 8.80       |
| ęş   | लाला प्रकाशचन्द्र २ईस                             | १४६        |
| 38   | हिन्दू यूनिवर्सिटीमें जैन कोर्स                   | १५६        |
| \$4  | सहस्रनामका अद्भृत प्रभाव                          | १६०        |
| ३६   | बाईजीके शिरस्यूल                                  | १६३        |
| ३७   | वर्णजीका स्वाभिमान                                | १६६        |
| ३८   | बाईजीका महान् तत्त्वज्ञान                         | १६९        |
| ŧ °, | डाक्टर या सहृदयताका अवतार                         | १७३        |
| 80   | बुन्देलखण्डके दो महान विहान                       | १८०        |
| ४१   | चकौती                                             | १८५        |
| ४२   | द्रौपदी                                           | १८८        |
| 83   | नीन जाति पर उच्च विचार                            | १९५        |
| 88   |                                                   | २०२        |
| 84   |                                                   | ₹08        |
| ૪૬   | कोई उपदेष्टा न श्रा                               | 308        |
| 83   | सागरमं श्री सत्तर्कसृधातरंगिणी जैन पा० की स्थापना | 292        |

| 8८  | पाठशालाकी सहायताके लिये                                 | २१८                 |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------|
| ४९  | मड़ावरामें विमानोत्सव                                   | २२६                 |
| 40  | पतित पावन जैनधर्म                                       | २२९                 |
| ५१  | दूरदर्शी मूलचन्द्रजी सर्राफ                             | २३९                 |
| ५२  | शङ्कित संसार                                            | २४७                 |
| ५३  | निवृत्तिकी ओर                                           | २५२                 |
| 48  | पञ्चोंकी अदालत                                          | २७८                 |
| 44  | जातिका संवर                                             | २८३                 |
| ५६  | श्रीमान् बाबा गोकुलचन्द्रजी                             | 200                 |
| 419 | पञ्चोंका दरवार                                          | २९१                 |
| 40  | धर्मका <b>ठेके</b> दार कोई नहीं                         | ३०५                 |
| 49  | रसस्वीर                                                 | 3 ? 3               |
| ६०  | असफल चोर                                                | ३१५                 |
| ६१  | आज यहां कल वहां                                         | ३१८                 |
| ६२  | मोरारजीके विशाल प्रांगणमें                              | <b>३</b> २२         |
| ६३  | कलशोत्सवमें श्री <b>पं</b> ० अम्बादासजी शास्त्रीका भाषण | ३२५                 |
| ६४  | वैशाखिया श्री पन्नालालजी गढ़ाकोटा                       | ३३८                 |
| ६५  | चन्देकी धुनमें                                          | ३४०                 |
| ६३  | श्री सि० रतनलालजी                                       | ३४२                 |
| ६७  | दानवीर श्री कमरया रज्जीलालजी                            | ३४५                 |
| ६८  | जैन जातिभूषण श्री सिंघई कुन्दनलालजी                     | ३४८                 |
| ६९  | द्रोणगिरि                                               | . ३५४               |
| 90  | रूढिवादका एक उदाहरण                                     | ३५६                 |
| ७१  | द्रोणगिरि क्षेत्रपर पा <b>ठ</b> शालाकी स्थापना          | 364                 |
| ७२  | दया ही मानवका प्रमुख कर्तव्य है                         | <b>३</b> ६ <b>१</b> |
| ७३  | वेश्याव्यसन                                             | ३६३                 |
| 80  | महिला का विवेक                                          | ३३६                 |

| ७५        | बालादपि सुभाषितं ग्राह्मम्               | ३७९   |
|-----------|------------------------------------------|-------|
| ७६        | श्री गोम्मटेश्वर यात्रा                  | ३७२   |
| <b>७७</b> | गिरिनार यात्रा                           | ३८७   |
| 90        | भिक्षा से शिक्षा                         | ३९७   |
| ७९        | प्रभावना                                 | ४०६   |
| 60        | परवार सभा के अधिवेदान                    | ४२०   |
| 68        | निस्पृह विद्वान और उदार गृहस्थ           | ४२३   |
| 62        | जबलपुरमें शिक्षा मन्दिर                  | ४२७   |
| ٤٤        | परवार सभामें विधवा विवाहका प्रस्ताव      | , ४३० |
| ८४        | पषौरा और अहार                            | ४३९   |
| 64        | रूढ़ियोंकी राजधानी                       | ४४३   |
| 15        | वस्वासागर                                | ४४७   |
| ८७        | बाईजीका सर्वस् <b>व</b> समर्पण           | ४५०   |
| 66        | बण्डाकी दो वार्ताएं                      | ४५४   |
| ८९        | पुण्य परीक्षा                            | ४५६   |
| 90        | अपनी भूल                                 | ४५८   |
| 98        | बिल्ली की समाधि                          | 8 38  |
| 97        | बाईजी की हाजिर जबाबी                     | ४६३   |
| ९३        | व्यवस्थाप्रिय बाई जी                     | ४६५   |
| 96        | अवला नहीं सबला                           | ४६८   |
| ९५        | हरी भरी खेती                             | ४७३   |
| ९६        | शाहपुर में विद्यालय                      | 800   |
| ९७        | खतौली में कुन्दकुन्द विद्यालय            | 668   |
| ९८        | कुछ प्रकरण                               | 864   |
| ९९        | शिखर जी की यात्रा और बाई जी का वृत ग्रहण | 868   |
| १००       | श्री बाई जी की आत्मकथा                   | ८९५   |
| 908       | र्श्वी बाई जी का समाधिमरण                | 403   |

| १०२ समाधि के बाद                           | ५१४         |
|--------------------------------------------|-------------|
| १०३ शाहपुर में                             | 436         |
| १०४ गिरिराज की पैदल यात्रा                 | ५२१         |
| १०५ गिरिराज की वन्दना                      | 446         |
| १०६ ईशरी में उदासीनाश्रम                   | ५६०         |
| १०८ यह ईशरी है                             | ५७४         |
| १०९ दम्भ से वचो                            | ५६ १        |
| १०९ मलेरिया                                | ५७४         |
| ११० श्री बाबा भागीरथजीका समाधिमरण          | ५८१         |
| १११ ईशरीसे गया फिर पावापुर                 | 428         |
| ११२ वीर निर्वाणोत्सव                       | ५८९         |
| ११३ राजगृहीमें धर्मगोष्ठी                  | ५९६         |
| ११४ गिरडीहका चातुर्मास                     | ६०१         |
| ११५ सागरकी ओर                              | ६०५         |
| ११ई मार्गमें                               | ६०८         |
| ११७ सागरका समारोह                          | ६१८         |
| ११८ सागरके अञ्चलमें                        | ६२१         |
| ११९ कटनीमें विद्वत्परिषद्                  | ६२७         |
| १२० जबलपुरके साथी                          | ६३४         |
| १२१ जबलपुरमें गुरुकुल                      | ६३६         |
| १२२ जवलपुरसे सागर फिर द्रोणगिरि            | ६४२         |
| १२३ सागरमें शिक्षणिशविर                    | ६४७         |
| १२४ सागरमें सर सेठ हुकुमचन्द्रजीका शुभागमन | ६५४         |
| १२५ सागरसे प्रस्थान                        | ६५८         |
| १२६ दमोहमें कुछ दिन                        | <b>६</b> ६२ |
| १२७ बुन्देलखण्डका पर्यटन                   | ६६६         |
|                                            |             |

| १२८ बरुवासागरमें विविध समरोह | ६७६                 |
|------------------------------|---------------------|
| १२९ वस्वासागरसे सोनागिरि     | ६८३                 |
| १३० महात्रीर जयन्ती          | ६८७                 |
| १३१ एक स्वप्न                | ६८९                 |
| १३२ दिल्ली यात्राका निश्चय   | <b>६</b> ९ <b>१</b> |
| १३३ लश्करकी ओर               | ६९३                 |
| १३४ गोपाचलके अञ्चलमें        | ६९९                 |

मेरी जीवन गाथा



### जन्म और जैनत्वकी ओर आकर्षण

नमः समयसाराय स्वानुभृत्या चकासते । चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरव्छिदे ।।

मेरा नाम गणेश वर्णी हैं। जन्म सम्वत् १९३१ के कुँवार विद् ४ को हसेरे गाँवमें हुआ था। यह जिला लिलतपुर (भांसी), उहसील महरोनीके अन्तर्गत महनपुर थानेमें स्थित है। पिताका नाम श्रीहीरालालजी और माताका नाम उजियारी था। मेरी जाति असार्टा थी। यह प्रायः बुन्देलखण्डमें पाई जाती है। इस जाति-वाले वैष्णव धर्मानुयायी होते हैं। पिताजी की स्थिति सामान्य थी। वे साधारण दुकानदारीके द्वारा अपने कुदुम्वका पालन करते थे। वृह समय ही ऐसा था जो आजकी अपेन्ना बहुतही अल्प द्रव्य में कुदुम्वका भरण पोपण हो जाता था।

उस समय एक रुपयामें एक मनसे ऋधिक गेहूँ, तीन सेर घी और ऋाठ सेर तिलका तेल मिलता था। शेप वस्तुएँ इसी अनु-पात से मिलतो थीं। सब लोग कपड़ा प्रायः घरके सृतका पहिनते थे। सबके घर चरखा चलता था। खानेके लिए घी दूध भरपूर मिलता था। जीसा कि ऋाज कल देखा जाता है उस समय क्षय रोगियोंका सर्वथा ऋमाव था।

आजा-दादाकी आयु ५० वर्ष की होने पर मेरे पिताका जन्म हुआ था। इसके बाद पिताके दो भाई और हुए थे जो क्रमशः आजादादा की ६० ऋौर ७० वर्षकी उम्रमें जन्मे थे। तब दादीकी आयु ६० वर्ष की थी। उस समय मनुष्यों के शरीर सुदृढ़ श्रीर बिलिष्ठ होते थे। वे अत्यन्त सरल प्रकृतिके होते थे। श्रमाचार नहीं के बरा-वर था। घर घर गाय रहती थीं। दृध श्रीर दहीकी निद्याँ बहती थीं। देहातमें दूध और दही की बिक्री नहीं होती थी। तीर्थ-यात्रा सब पैदल करते थे। लोक प्रसन्नचित्त दिखाई देते था। वर्षाकाल में लोग प्रायः घर ही रहते थे। वे इतने दिनों का सामान श्रपने श्रपने घर ही रख लेते थे। व्यापारी लोग वैलोंका लादना वन्द कर देते थे। यह समय ही ऐसा था जो इस समय सबको आश्चर्यमें डाल देता है।

वचपनमें मुक्ते असाताके उद्यसे सुकीका रोग हो गया था साथ ही लीवर आदि भी वढ़ गया था। फिर भी आयुष्कर्मके निपेकोंकी प्रवलताके कारण इस संकटसे मेरी रक्षा हो गई थी। मेरी आयु जब ६ वर्षकी हुई तब मेरे पिता मड़ावरा आगये थे। तब यहाँ पर मिडिल स्कूल था, डाकस्वाना था और पुलिसथाना भी था। नगर ऋतिरमणीय था। यहाँ पर १० जिनालय और दिगम्बर जैनियोंके १५० घर थे। प्रायः सब सम्पन्न थे। दो घराने तो बहुत ही धनाह्य और जनसमूहसे पूरित थे।

मेंने ७ वर्षकी अवस्थामें विद्यारम्भ किया और १४ वर्षकी अवस्थामें मिडिल पास हो गया। चूं कि यहाँ पर यहीं तक शिचा थीं अतः आगे नहीं बढ़ सका। मेरे विद्यागुरु श्रीमान् पण्डित मूलचन्द्र जी ब्राह्मण थे जो बहुत हो सज्जन थे। उनके साथ में गांवके बाहर श्रीरामचन्द्र जीके मन्द्रमें जाया करता था। वहीं रामायण पाठ होता था। उसे में सानन्द श्रवण करता था किन्तु मेरे घर के सामने एक जिनालय था इसिल्ये वहाँ भी जाया करता था। उस मुहल्लेमें जितने घर थे सब जैनियों के थे, केवल एक घर बढ़ईका था। उन लोगों के सहवास से प्रायः हमारे पिताका

त्र्याचरण जैनियोंके सदृश हो गया था। रात्रि भोजन मेरे पिता नहीं करते थे।

जब में १० वपका था तबकी बात है। सामने मन्दिरजीके चबूतरे पर प्रति दिन पुराण प्रवचन होता था। एक दिन त्याग का प्रकरण त्राया। इसमें रावणके परस्नी त्यागत्रत लेनेका उल्लेख किया गया था। बहुतसे भाईयोंने प्रतिज्ञा छी, मैंने भी उसी दिन त्याजनम रात्रि भोजन त्याग दिया। इसी त्यागने मुक्ते जेनी बना दिया।

एक दिनकी बात है, मैं शालाके मन्दिरमें गया। देवयोगसे उस दिन वहाँ प्रसादमें पेड़ा बाँटे गये। मुझे भी मिलने लगे तब मेंने कहा— मेंने तो रात्रिका भोजन त्याग दिया है। यह सुन मेरे गुरुजी बहुत नाराज हुए, बोले, छोड़नेका क्या कारण है? मेंने कहा, 'गुरु महराज! मेरे घरके सामने जिन मन्दिर है, वहाँ पर पुराण-प्रवचन होता है उसका अवण कर मेरी अद्धा उसी धर्ममें हो गई है। पद्मपुराणमें पुरुषांत्तम रामचन्द्रजीका चरित्र चित्रण किया है। वही मुक्ते सत्य भासता है। रामायणमें रावणको राज्ञस ग्रांग हनुमान को बन्दर बतलाया है। इसमें मेरी अद्धा नहीं है। श्रव मैं इस मन्दिरमें नहीं श्राऊंगा। श्राप्त मेरे विद्यागुरु हैं, मेरी अद्धाको श्रन्थथा करनेका श्राप्रह न करें।

गुरुजी बहुत ही भद्र प्रकृतिके थे अतः वे मेरे श्रद्धानके साधक हो गये। एक दिनका जिकर है—में उनका हुका भर रहा था, मैंने हुक्का भरनेके समय तमाखू पीनेके लिये चिल्लमको पकड़ा, हाथ जल गया। मैंने हुक्का जमीन पर पटक दिया और गुरुजीसे कहा, 'महाराज! जिसमें ऐसा दुर्गन्धित पानी रहता है उसे आप पीते हैं? मैंने तो उसे फोड़ दिया, अब जो करना हो सो करो।' गुरुजी प्रसन्न होकर कहने लगे 'तुमने दस रुपयेका हकका

फोड़ दिया, अच्छा किया, अव न पियेंगे, एक बला टली।' मेरी प्रकृति बहुत भीरु थी, मैं डर गया परन्तु उन्होंने सान्त्वना दी 'कहा—भयकी बात नहीं।'

मेरे कुलमें यज्ञोपवीत संस्कार होता था १२ वर्षकी अवस्था में । बुड़ेरा गांवसे मेरे कुल पुरोहित आये, उन्होंने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया, मन्त्रका उपदेश दिया। साथमें यह भी कहा कि यह मन्त्र किसीको न बताना अन्यथा अपराधी होगे।

मैंने कहा—'महाराज! आपके तो हजारों शिष्य हैं। आपको सबसे अधिक अपराधी होना चाहिये। आपने मुक्ते दीक्षा दी यह ठीक नहीं किया, क्योंकि आप स्वयं सदोप हैं।'

इस पर पुरोहितजी मेरे ऊपर वहुत नाराज हुए। माने भी बहुत तिरस्कार किया, यहाँ तक कहा कि ऐसे पुत्रसे तो अपुत्रवती ही मैं श्रव्यक्षी थी। मैंने कहा—'मार्च(! श्रापका कहना सर्वथा उचित है, मैं श्रव इस धर्ममें नहीं रहना चाहता। श्राजसे में श्रो जिनेन्द्रदेवको छोड़कर श्रन्यको न मार्न्गा। मेरा पहलेसे यही भाव था। जैन धर्म ही मेरा कल्याण करेगा। बाल्यावस्थासे ही मेरी रुचि इसी धर्मकी श्रोर थी।

मिडिल क्लासमें पढ़ते समय मेरे एक मित्र थे जिनका नाम तुल्सीदास था। ये ब्राह्मण पुत्र थे। मुक्ते दो रूपया मासिक वजीफा मिलता था। वह रूपया में इन्हींको दे देता था। जब मैं मिडिल पास कर चुका तब मेरे गांवमें पढ़नेक साधन न थे अतः अधिक विद्याभ्याससे मुक्ते विज्ञित रहना पड़ा। ४ वर्ष मेरे खेल कूंदमें गये। पिताजी ने बहुत कुछ कहा—'कुछ धंधा करो, परन्तु मेरेसे कुछ नहीं हुआ।

मेरे दो भाई और थे, एक का विवाह हो गया था, दूसरा छोटा था। वे दोनों ही परलोक सिधार गये। मेरा विवाह १८ वर्ष में हुआ था। विवाह होनेके बाद ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उनकी जैन धर्ममें हड़ श्रद्धा थी। इसका कारण णमोकार मन्त्र था।

वह एकबार दृसरे गाँव में जा रहे थे, साथमें बैठ पर दुका-नदारी का सामान था। मार्गमें भयक्कर बन पारकरके जाना था। ठीक बीच में जहाँ से दो कोश इधर उधर गाँव न था, शेर शेरनी आगये। २० गजका फासला था, मेरे पिताजी की आँखों के सामने अँथेरा छा गया। उन्होंने मन में णमोकर मन्त्रका स्मरण किया, देवयोगसे शेर शेरनी मार्ग काटकर चले गये। यही उनकी जैन मतमें दृद श्रद्धा का कारण हुआ।

स्वर्गवास के समय उन्होंने मुक्ते यह उपदेश दिया कि-

'वंटा, संसार में कोई किसो का नहीं...यह श्रद्धान हटू एखना। तथा मेरी एक बात और हटू रीतिसे हृद्यंगम कर लेना। वह यह कि मैंने एमोकार मन्त्र के समरणसे अपनेको बड़ी २ आपितियों से बचाया है शितुम निरन्तर इसका स्मरण रखना। जिस धर्म में यह मंत्र है उस धर्म की महिमा का वर्णन करना हमारे से तुच्छ ज्ञानियों-द्वारा होना असम्भव है। तुमको यदि संसार बन्धन से मुक्त होना इष्ट है तो इस धर्म में हटू श्रद्धान रखना और इसे जाननेका प्रयास करना। बस, हमारा यही कहना है।'

जिस दिन उन्होंने यह उपदेश दिया था उसी दिन सायं-काल को मेरे दादा जिनकी आयु ११० वर्ष की थी बड़े चिन्तित हो उठ । अवसानके पहले जब पिताजीको देखने के लिये वैद्य-गज आये तब दादाने उनसे पृछा 'महाराज! हमारा बेटा कब-तक अच्छा होगा ?

वैद्य महोदयने उत्तर दिया—'शीघ्र निरोग हो जायगा ?' यह सुनकर दादाने कहा—'मिथ्या क्यों कहते हो ? वह तो प्रातः कालतक ही जीवित रहेगा। दुःख इस बात का है कि मेरी अपकीर्ति होगी—'बुड्ढा तो बैठा रहा पर लड़का मर गया।' इतना कह कर वे सो गये। प्रातःकाल में दादाको जगाने गया पर कौन जागे ? दादाका स्वर्गवास हो चुका था। उनका दाह कर आये ही थे कि मेरे पिता का भी वियोग हो गया। हम सब रोने लगे, अनेक वेदनाएँ हुई पर अन्तमें सन्तोष कर बैठ गये।

मेरे पिता ही ज्यापार करते थे, मैं तो बुद्धू था ही—कुछ नहीं जानता था। अतः पिताके मरनेके वाद मेरी माँ बहुत व्यथित हुईं। इससे मैंने मदनपुर गाँवमें मास्टरी कर छी। वहाँ चार मास रहकर नामें छ स्कूछमें शिक्षा लेने के अर्थ आगरा चला गया परन्तु वहाँ दो मास ही रह सका। इसके बाद अपने मित्र ठाकु-रदासके साथ जयपुरकी तरफ चला गया। एक मास बाद इन्दौर पहुँचा, शिक्षा विभागमें नौकरी कर छी। देहातमें रहना पड़ा। वहाँ भी उपयोग की स्थिरता न हुई अतः फिर देश चला आया।



### मार्गदर्शक कड़ोरेलालजी भायजी

दो मासके बाद द्विरागमन हो गया। मेरी स्त्री भी माँके बहकावेमें आ गई और कहने लगी 'तुमने धर्म परिवर्तन कर बड़ी
मूल की, अब फिर अपने सनातन धर्म में आ जाओ और सानन्द
जीवन विताओ। ये विचार सुनकर मेरा उससे प्रेम हट गया।
मुभे आपित्तसी जँचने लगी; परन्तु उसे छोड़नेको असमर्थ था।
थोड़े दिन वाद मैंने कारीटोरन गाँवकी पाठशालामें अध्यापकी
करली और वहीं उसे बुला लिया। दो माह आमोद प्रमोदमें अच्छी
तरह निकल गये। इतनेमें मेरे चचेरे भाई लक्ष्मणका विवाह आ
गया। उसमें वह गई, मेरी माँ भी गईं, और मैं भी गया। वहाँ
पैक्तिभोजनमें सुभसे भोजन करनेके लिए आप्रह किया गया। मैंने
काकार्जासे कहा कि 'यहाँ तो अशुद्ध भोजन बना है। मैं पंक्तिभोजन में सम्मिलित नहीं हो सकता।' इससे मेरी जातिवाले बहुत
क्रांधित हो उठे, नाना अवाच्य शब्दोंसे मैं कोशा गया। उन्होंने
कहा—'ऐसा आदमी जाति वहिष्कृत क्यों न किया जाय, जोहमारे
साथ भोजन नहीं करता किन्तु जैनियोंके चौकोंमें खा आता है।'

मैंने उन सबसे हाथ जोड़कर कहा कि 'आपकी बात स्वीकार है।' श्रीर दो दिन रहकर टीकमगढ़ चला आया। वहाँ श्राकर मैं श्रीराम मास्टरसे मिला। उन्होंने मुक्ते जतारा स्कूल का अध्यापक बना दिया। यहाँ श्रानेपर मेरा पं० मोतीलालजी वर्णी, श्रीयुत कड़ोरेलाल भायजी तथा स्वरूपचन्द बनपुरिया आदि से परिचय हो गया।

इससे मेरी जैनधमं श्रीर श्रधिक श्रद्धा बढ़ने लगी। दिन रात धर्मश्रवणमें समय जाने लगा। संसारकी श्रसारतापर निर-न्तर परामर्श होता था। हम लोगोंमें कड़ोरेलालजी भायजी अच्छे तत्त्वज्ञानी थे। उनका कहना था—'किसी कार्यमें शीधता मत करो, पहले तत्त्वज्ञानका सम्पादन करों पश्चात त्याग धर्म की श्रोर हिं डालों।'

परन्तु हम और मोतीलाल वर्णी तो रंगरूट थे ही अतः जो मनमें आता सो त्याग कर बैठते। वर्णीजी पूजनके वड़े रसिक थे। वे प्रतिदिन श्री जिनेन्द्रदेव की पूजन करनेमें अपना समय लगाते थे। में कुछ कुछ स्वाध्याय करने लगा था और खाने पीने के पदार्थीके छोड़नेमें ही अपना धर्म समक्षने लगा था। चित्त तो संसार से भयभीत था ही।

एक दिन हम लोग सरोवरपर भ्रमण करने के लिये गये। वहाँ मैंने भाईजी साहबसे कहा 'कुछ ऐसा उपाय बतलाइये जिस कारण कर्मबन्धन से मुक्त हो सकूँ।'

उन्होंने कहा— 'उतायली करनेसे कर्मवंधनसे छुटकारा न मिलेगा, शनैः शनैः कुछ कुछ अन्याम करो पधात जब तत्त्वज्ञान हो जावे तथ रागादि निवृत्तिके लिये बतोका पालन करना उचित है।'

मेंने कहा 'आपका कहना ठीक है परन्तु मेरी स्त्री और माँ हैं जो कि वेष्णवधर्म की पालनेवाली हैं। मैंने बहुत कुछ उनसे आ-श्रह किया कि यदि आप जैनधर्म स्वीकार करें तो मैं आपके सह-वासमें रहुँगा अन्यथा मेरा आपसे कोई सम्बन्ध नहीं।'

माँ ने कहा—'बेटा! इतना कटोर वर्त्ताव करना ऋच्छा नहीं। मैंने तुम्हारे पीछे क्या क्या कष्ट सहे यदि उनका दिग्दर्शन कराऊँ तो तुम्हें रोना आजायगा।

परन्तु मैंने एक नहीं सुनी क्योंकि मेरी श्रद्धा तो जैनधर्म की

ओर मुक गई थी। उस समय विवेक था ही नहीं, ख्रतः माँ से यहाँ तक कह दिया—'यदि तुम जैनधर्म अंगीकार न करोगे तो माँ! में ख्रापके हाथ का भोजन तक न कहँगा।' मेरी माँ सरल थीं, रह गई ख्रोर रोने लगीं।

उनकी यह धारणा थी कि अभी छोकरा है भले ही इस समय मुझसे उदास हो जाय कुछ हानि नहीं, परन्तु स्रोका मोह न छोड़ सकेगा। उसके मोहवश भक मारकर घर रहेगा। परन्तु मेरे हद्यमें जेनधम की श्रद्धा होनेसे अज्ञानतावश ऐसी धारणा हो गई थी कि 'जितने जेनी होते हैं वे सब ही उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं। इनके सिवा दूसरों से सम्बन्ध रखना अच्छा नहीं। अतः मैंने माँ से कह दिया 'अब न तो हम तुम्हारे पुत्र ही हैं श्रोर न तुम हमारी माता हो।' यही बात स्त्रीसे भी कह दी; जब ऐसे कठोर वचन मरे मुखसे निकले तब मेरी माता और स्त्री अत्यन्त दुखी होकर रोने लगीं पर मैं निष्ठुर होकर वहाँ चला गया।

यह बात जब भायजी ने सुनी तब उन्होंने बड़ा डांटा और कहा—'तुम बड़ी गछती पर हो। तुम्हों अपनी माँ और स्त्रीका सहवास नहीं छोड़ना चाहिये। तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी तुम संयम के पात्र नहीं हो, एक पत्र डालकर उन दोनों को बुला छो। यहाँ आनेसे उनकी प्रवृत्ति जैनधर्ममें हो जायगी। धर्म क्या है ? यह अभी तुम नहीं जानते।' धर्म ग्रात्मा की वह परिणति है जिसमें मोह राग है पका ग्रानाव हो। श्रामी तुम पानी छानकर पीना, राधि को मोजन नहीं करना, मन्दिरमें जाकर भगवान्के दर्शन कर लेना, दुखित—वुमुच्चित—नृपित प्राणिवर्गक ऊपर द्या करना, स्त्रीसे प्रेम नहीं करना, जैनियोंके महवाममें रहना, श्रीर दूसरोंके महवासका त्याग करना श्रादिकों ही धर्म समक्ष बैठे हो।'

मेंने कहा-'भाई साहब! मेरी तो यही श्रद्धा है जो आप

कह रहे हैं। जो मनुष्य या स्त्री जैनधर्म को नहीं मानते उनसे सह-वास करनेको मेरा चित्त नहीं चाहता। जिनदेवके सिवा अन्यमें मेरी जरा भी अभिक्रचि नहीं।'

उन्होंने कहा—'धर्मका स्वरूप जाननेके लिये काल चाहिये, त्याग-माभ्यासकी महती त्यावश्यकता है, । इसके विना तस्वोंका निर्णय होना त्यमंभव है । तस्वीनर्णय त्यागमज्ञ पण्डितोंक महवाससे होगा, त्यतः तुम्हें उचित है कि शास्त्रोंका त्राध्ययन करो ।'

मैंने कहा—'महाराज। तत्त्व जाननेवाले महात्मा छोगोंका निवास स्थान कहाँ पर है ?'

उन्होंने कहा—'जयपुरमें अच्छे श्रच्छे विद्वान हैं वहाँ जानेसे तुन्हें यह लाभ हो सकेगा।

मैं रह गया, कैसे जयपुर जाया जाय ?

उनका आदेश था कि 'पहले ऋपनी धर्मपत्नी और पूज्य माताको बुलाओ किर सानन्द धर्मसाधन करो' मैंने उसे शिरो-धार्य किया और एक पत्र उसी दिन अपनी माको डाल दिया। पत्रमें लिखा था—

'हे माँ! मैं श्रापका बालक हूँ, वाल्यावस्थासे ही बिना किसीके उपदेश तथा प्रेरणांक मेरा जैनधर्ममें अनुराग है। बाल्यावस्थामें ही मेरे ऐसे भाष होते थे कि हे भगवन! मैं किस कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ ? जहाँ न तो विवेक है और न कोई धर्मकी श्रोर प्रवृत्ति ही है। धर्म केवल पराश्रित ही है। जहाँ गायकी पूजा की जाती है, बाद्मणोंको भगवानके समान पूजा जाता है, भोजन करनेमें दिन रातका भेद नहीं किया जाता है। ऐसी दुर्दशामें रहकर मेरा कल्याण कैसे होगा ? हे प्रभो! मैं किसी जैनीका बालक क्यों न हुश्रा ? जहाँ पर छना पानी, रात्रि भोजनका त्याग, किसी अन्य

धर्मीके हाथकी वनी हुई रोटीका न खाना, निरन्तर जिनेन्द्र देवकी पूजन करना, स्तवन करना, गा गाकर पूजन पढना, स्वाध्याय करना,रोज रात्रिको शास्त्र सभाका होना, जिसमें मुहल्ला भरकी स्त्रीसमाज और पुरुषसमाजका त्र्याना, व्रत नियमोंके पालनेका उपदेश होना आदि धर्मके कार्य होते हैं। मैं यदि ऐसे कुछमें जनमता तो मेरा भी कल्याण होता...। परन्तु आपके भयसे में नहीं कहता था। आपने मेरे पालन पोषणमें कोई त्रुटि नहीं की। यह सब आपका मेरे ऊपर महोपकार है। मैं हृदयसे वृद्धावस्थामें आपको सेवा करना चाहता हूँ, अतः त्राप त्रपनी वधूको लेकर यहां आ जावें, में यहाँ भदरसामें अध्यापक हूं मुक्ते छुट्टी नहीं मिलती, अन्यथा मैं स्वयं आपको लेनके लिये आता। किन्तु आपके चरणोंमें मेरी एक प्रार्थना अब भी है। वह यह कि आपने अब तक जिस धर्ममें अपनी ६० वर्षकी ऋायु पृर्ण की अब उसे बदल कर श्रीजिनेन्द्रदेव द्वारा प्रकाशित धमका आश्रय लीजिये जिससे त्र्रापका जन्म सफल हो और आपकी चरणसेविका बहुका भी संस्कार उत्तम हो । आशा है, मेरी विनयसे आपका हृदय द्रवीभूत हो जायगा। यदि इस धर्मका अनुराग आपके हृदयमें न होगा तव न तो आपके साथ ही मेरा कोई सम्बन्ध रहेगा और न आपकी बहूके साथ ही। मैं चार मास तक आपके चरणोंकी प्रतीक्षा करूँगा। यद्यपि ऐसी प्रतिज्ञान्यायके विरुद्ध है, क्योंकि किसीको यह अधिकार नहीं कि किसीका बलात्कार पूर्वक धर्म छुड़ावे तो भी मैंने यह नियम कर छिया है कि जिसके जिन धर्मकी श्र**द्धा** नहीं उसके हाथका भोजन नहीं करूंगा । स्रव स्रापकी जैसी इच्छा हो सो वरें।

पत्र डाटकर में निःशल्य हो गया और श्रीभायजी तथा वर्णी मोतीलालजी के सहवाससे धर्म साधनमें काल विताने लगा। तब म यादाका भोजन, देवपूजा, स्वाध्याय, तथा सामायिक आदि कार्योमें सानन्द काल जाता था।

# धर्ममाता श्री चिरोंजाबाईजी

एक दिन श्रीभायजी व वर्णीजी ने कहा सिमरामें चिरौंजावाई बहुत सज्जन और त्यागकी मूर्ति हैं, उनके पास चलो ।'

मैंने कहा—'आपकी आज्ञा शिरोधाय है परन्तु मेरा उनसे परिचय नहीं, उनके पास कसे चल्ँ ?'

तब उन्होंने कहा—बहाँ पर एक क्षुल्<mark>छक रहते हैं उनके दर्शन</mark> के निमित्त चलो, अनायास बाईजीका भा परिचय हो जायगा।'

में उन दोनों महाशयों के साथ सिमरा गया। यह गाँव जतारा से चार मील पूर्व है। उस समय वहाँ पर २ जिनालय और जैनियों के २० घर थे। वे सब सम्पन्न थे! जिनालयों के दर्शन कर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। एक मन्दिर बाई जीके इबसुरका वनवाया हुआ है। इसमें संगममंग की वेदी और चार फुटकी एक सुन्दर मूर्ति है, जिसके दर्शन करनेसे बहुत आनन्द आया। दर्शन करनेक बाद शास्त्र पहनेका प्रसङ्ग आया। मायजी ने मुक्तसे शास्त्र पहनेका कहा। में डर गया। मैंने कहा — 'मुक्त तो ऐसा वोध नहीं जो सभा में शास्त्र पह सक्ष्म हो कि स्थान में शास्त्र पह सक्ष्म सहाराज आदि अच्छे अच्छे विज्ञ पुरुप विराजमान हैं इनके सामने मेरी हिम्मत नहीं होती। परन्तु भाई साहबके आप्रहसे शास्त्र गदी पर बेठ गया। यद्यपि चित्त कम्पित था तो भी साहस कर बाचने का उद्यम किया। देवयोगसे शास्त्र पद्मपुराण था। इसिल्ये विशेष कितनाई नहीं हुई। दस पत्र बांच गया। शास्त्र सुनकर जनता प्रसन्त हुई, श्रुक्षक महाराज भी प्रसन्न हुए।



बाईतं। (चिरोताबाईर्ता) ने कहा— बेटा ! ः ः में तुम्हारी धर्ममाना हैं. यह घर तुम्हारे लिये हैं. कोई चिन्ता न करे। )"

 $\left[\begin{array}{ccc} \tilde{\mathbf{A}} & & \vdots & \vdots \\ \end{array}\right]$ 

उस दिन भोजन भी बाईजीके घर था—बाईजी साहब हम तीनों को भोजन के छिये ले गईं। चौकामें पहुँचने पर अपिरचित होने के कारण मैं भयभीत होने लगा किन्तु अन्य दोनों जन चिरकाछसे परिचत होने के कारण बाईजीसे वार्तालाप करने लगे। परन्तु मैं चुपचाप भोजन करनेके छिये बैठ गया। यह देख बाईजी ने मुक्तसे स्नेह भरे शब्दोंमें कहा—'भय की कौन सी बात हैं? सुख पूर्वक भाजन करो।'

में फिर भी नीची दृष्टि किये चुपचाप भोजन करता रहा। यह देख वाईजीसे न रहा गया। उन्होंने भायजी व वर्णीजीसे पूछा—'क्या यह मौनसे भाजन करता हैं ?' उन्होंने कहा—'नहीं यह स्त्रापसे परिचित नहीं हैं इसीसे इसकी एसी दशा हो रही हैं?

इस पर बाईजीने कहा— विटा! सानन्द भोजन करो, मैं तुम्हारी धर्ममाता हूं, यह धर तुम्हारे लिए हैं, कोई चिन्ता न करो, मैं जब तक हूं तुम्हारो रह्मा करूँगा।

्र में संकोचमें पड़ गया । किसी तरह भोजन करके बाईजीकी स्वाध्यायशालामें चला गया । वहीं पर भायजी व वर्णीजी आ गये । भोजन करनेके बाद बाईजी भी वहीं पर आ गई । उन्होंने मेरा परिचय पृद्धा । मैंने जो छद्ध था वह बाईजी से कह दिया। परिचय सुनकर प्रसन्न हुई । और उन्होंने भायजी तथा वर्णीजी से कहा—'इसे देखकर सुमे पुत्र जैसा स्नेह होता है—इसको देखते ही मेरे भाव हो गये हैं कि इसे पुत्रवत् पालूँ।'

बाईजीक एसे भाव जानकर भायजीने कहा 'इसकी माँ और धर्मपत्नी दोनों हैं।'

बाईजीने कहा—'उन दोनोंको भी बुला लो, कोई चिन्ता की बात नहीं, मैं इन तीनों की रक्षा कहाँगी,।

भायजी साहबने कहा-'इसने अपनी माँ को एक पत्र डाला

है। जिसमें लिखा है कि यदि जो तुम चार मासमें जैनधर्म स्वीकार न करोगी तो मैं तुमसे सम्बन्ध छोड़ दृंगा।

यह सुन बाईजीने भायजी को डाँटते हुए कहा—'तुमने पत्र क्यों डालने दिया ? साथ ही मुक्तेभी डाँटा—'बेटा ! ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं, इस संसारमें कोई किसी का स्वामी नहीं, तुमको कौन सा ऋथिकार है ! जो उनके धर्मका परिवर्तन कराते हो ।'

मैंने कहा—'गलती तो हुई। परन्तु मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि यदि वह जैनधर्म न मानेगी तो मैं उसका सम्बन्ध छोड़ दूंगा। बहुत तरहसे बाईजीन समक्षाया परन्तु यहाँ तो मूढ़ता थी, एक भी बात समक्षमें न आई।

यदि दृसरा कोई होता तो मेरे इस व्यवहारसे रुष्ट हो जाता। फिर भी वाईजी शान्त रहीं, अगर उन्होंने समकाते हुए कहा— 'श्रामी तृष धर्म का मर्म नहीं समकते हो इसेसे यह गलती करते हो।'

मैं फिर भी जहाँ का तहाँ बना रहा। बाईजी के इस उपदेशका मेरे ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। अन्तमें बाईजीने कहा—'श्रविवेक का कार्य श्रंतमें मुखाबह नहीं होता।' श्रम्तु,

सायकालको वाईजीने दृसरी बार भोजन कराया, परन्तु में अबतक बाईजीसे संकोच करता था। यह देख बाईजीने फिर समकाया—'बेटा! माँ से संकोच मत करें।'

रात्रिको फिर शास्त्रसभा हुई, भाई साहवने शास्त्र प्रवचन किया, शुल्लक महाराज भी प्रवचनमें उपस्थित थे। उन्हें देख मेरी उनमें अत्यन्त भक्ति हो गई। मैंने रात्रि उन्हींके सहवास में निकाली। प्रातःकाल नित्य कायसे निवृत्त होकर श्री जिन मन्दिर गया और वहाँ दर्शन, पूजन व स्वाध्याय करने के बाद शुल्लक महाराजकी वन्दना करके बहुत ही प्रसन्न चित्तसे याख्ना की— निवेदन किया— 'महाराज! ऐसा उपाय बताय्रो जिससे मेरा कल्यारा हो सके। में त्रमादिकालसे इस मंसार बंधनमें पड़ा हूँ। त्र्राप धन्य हैं यह त्र्रापकी ही सामर्थ्य है जो इस पद को ब्राङ्गीकार कर ब्राप्सहितमें लगे ें। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा भी हित हो।'

धुल्लक महाराजने कहा—हमारे समागममें रहो श्रोर शास्त्र लिखकर आजीविका करो साथ ही व्रत नियमोंका पालन करते हुए आनन्द से जीवन बिताश्रो। श्रात्महित होना दुर्लभ नहीं'।

मेंने कहा—'आपके साथ रहना इष्ट है परन्तु आपका यह आदेश कि शास्त्रोंको लिखकर आजीविका करो मान्य नहीं। आजीविका का साधन तो मेरे लिये कोई कठिन नहीं, क्योंकि में अध्यापकी कर सकता हूँ। वर्तमान में यही आजीविका मेरी है भी। मैं तो आपके साथ रहकर धार्मिक तत्त्वोंका परिचय श्राप्त करना चाहता था। यदि आप इस कार्य की अनुमति दें तो मैं आपका शिष्य हो सकता हूँ किन्तु जो कार्य आपने बताया है वह मुफे इष्ट नहीं। संसारमं मनुष्य जन्म मिलना अति दुर्लंभ है। आप जैसे महान् पुरुषोंक सहवाससे आपकी सेवाइित करते हुए हमारे जैसे कुद्र पुरुषों का भी कल्यासा हो। यही हमारी भावना है।

यह सुन पहले तो महाराज अचरजमें पड़ गये बादमें उन्होंने कहा 'यदि तुमको मेरा कहना इष्ट नहीं तो जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो।'

उस समय वहाँ उस गाँवके प्रतिष्ठित व्यक्ति बसोरेळाळ आदि वैंटे हुए थे। वे मुफसे वोले—'तुम चिन्ता न करो, हमारे यहाँ रहो ऋौर हम लोगोंको दोनों समय पुराण सुनाश्चो। हम लोग आपको कोई कष्ट न होने देंगे।'

वहाँ पर बाईजी भी बैठी थीं सुनकर कुछ उदास हो गईं और

बोळी—'बेटा ! घर पर चलो' मैं उनके साथ घर चला गया।

घर पहुंचने पर सान्त्वना देते हुए उन्होंने कहा—'वेटा! चिन्ता मत करों, मैं तुम्हारा पुत्रवत् पालन कर्ष्यां। तुम निःशल्य हांकर घर्मसाधन करों और दश लच्चए पर्वमें यहीं त्र्या जात्रों; किसीके चक्करमें मत ब्राब्रां, शुल्लक महाराज स्वयं पढ़ें नहीं है तुम्हें वे क्या पढ़ायेंगे ? यदि तुम्हें विद्यास्याय करना ही हुए हैं तो जयपुर चले जाना।'

यह वात त्राजसे ५० वर्ष पहलेकी है। उस समय इस प्रान्तमें कहीं भी विद्याका प्रचार नथा। एसा सुननेमें त्राता था कि जयपुरमें वड़े वड़े विद्वान हैं। मैं वाईजीकी सम्मतिस सन्तृष्ट हो मध्याह्नोपरान्त जतारा चला आया।

.भाद्रमास था, संयमसं दिन विताने लगा, पर संयम क्या वस्तु है ? यह नहीं जानता था। संयम समक्त कर भाद्रमास भरके लिये छहों रस छोड़ दिये थे। रस छोड़नेका अभ्यास तो था नहीं इससे महान कष्टका सामना करना पड़ा। अन्नकी खुराक कम हो गई और शरीर शक्तिहीन हो गया।

व्रतों में वाई जीके यहाँ आने पर उन्होंने व्रतका पालन सम्यक् प्रकारसे कराया क्रोर क्षन्तमें यह उपदेश दिया—'तुम पहले ज्ञाना-र्जन करो प्रधात व्रतोंकी पालना, शीव्रता मत करो, जैनवर्म संसारसे पार करनेकी नीका है, इसे पाकर प्रमादी मत होना, कोई भी काम करो सम-तासे करो। जिस कार्यमें ब्याकुलता हो उसे मत करो।'

मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और भाद्र मासके बीतने पर निवेदन किया कि 'मुक्ते जयपुर भेज दो।'

बाईजीने कहा—'अर्भा जल्दी मत करो, भेज देंगे।' मैंने पुनः कहा—'मैं तो जयपुर जाकर विद्याभ्यास करूँगा।' बाईजी बोर्टी—'अच्छा बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो।'

#### जयपुरकी असफल यात्रा

जाते समय वाईजीने कहा—'भैया ! तुम सरल हो. मार्गमें सावधानीसे जाना, एसा न हो कि सब मामान खोकर फिर वापिस ब्या जाओं।' मैं श्री बाईजीके चरणोंमें प्रणाम कर सिमरासे श्री सोनागिरिकी यात्राका चल पडा। यहांसे १६ मील मऊ रानीपुर है । वहां ऋाया और वहांके जिनाल्योंकं दुर्शन कर त्र्यानन्दमें मग्न हो गया। यहांसे रेखगाड़ीमें बठकर श्रीसोनागिरि पहुंच गया । यहांकी वन्दना व पारक्रमा की । दो दिन यहांपर गहा पश्चात् लश्कर-ग्वालियरके लिये स्टेशनपर गया । टिकिट लेकर म्वास्त्रियर पहुंचा । चम्यावागकी धमशास्त्रामें ठहर गया। यहांके मन्दिरोंकी रचना देखकर आश्चयमें डूव गया। चूंकि प्रामीस मनुष्योंको बड़े बड़े शहरोंके देखनेका त्र्यवसर नहीं त्र्याता, अतः उन्हें इन रचनात्र्योंको देख महा**न्** श्राश्चयं होना स्वाभाविक ही है। श्रीजिनालय और जिन विम्बोंके दशन कर मुझे जो आनन्द हुआ वह वर्णनातीत है। दो दिन इसी तरह निकल गये। तीसरे ।दन दो बजे दिनके शौचकी बाधा होनेपर त्रादतके अनुसार गांवके बाहर दो मील तक चला गया । लौटकर शहरके बाहर कुन्नापर हाथ पांव धोए, स्नान किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ धर्मशालामें छौट आया। आकर देखता हूँ कि जिस कोठीमें ठहरा था उसका ताला टूटा पड़ा है त्र्योर पासमें जो कुछ सामान था वह सब नदारत है।

केवल विस्तर बच गया था। इसके सिवा अंटीमें पांच आना पैसे एक छोटा, छन्ना, डोरी, एक छतरी और एक घोती जो बाहर ले गया था इतना सामान दोप बचा था। चित्त बहुत खिन्न हुआ। 'जयपुर जाकर अध्ययन करुंगा' यह विचार अब वर्षों के लिये टल गया। शोक-सागरमें हुव गया। किस प्रकार सिमरा जाऊं ? इस चिन्तामें पड़ गया।

शामको भूखने सताया अतः वाजारसे एक पैसेके चने छोर एक छदामका नमक छेवर डेरेमें आया और आनन्दसे चने चावकर सायंकाल जिन भगवान्के दर्शन किये तथा अपने भाग्यकी निन्दा करता हुआ कोठीमें सो गया। प्रातःकाल सोनागिरिके लिये प्रम्थान कर दिया। पासमें न तो रोटी वनानेको बतन थे छोर न सामान ही था। एक गांवमें जो ग्वालियरसे १२ मील होगा वहां आकर दो पेसेके चने छोर थोड़ासा नमक लकर एक कुएपर आया छोर उन्हें आनन्दमें चावकर विश्वामके बाद सायंकालको फिर चल दिया। १२ मील चल कर किर दो पेसेके चने लेकर वियाल की। किर पञ्च परमेष्टीका ध्यान कर सो गया। यही विचार आया कि जन्मान्तरमें जो कमाया था उसे भागनेमें अब श्रानाकानीसे क्या लाभ ?

इस प्रकार ३ या ४ दिन बाद सोनागिरि आ गया। फिरसे सिद्धक्षेत्रकी बन्दना की। पुजारीक वर्तनों में भोजन बनाकर फिर पैदल चल दितया आया। मार्गमें चने खाकर ही निर्वाह करता था। दित्यामें एक पैसा भी पास न रहा, बाजारमें गया, पासमें कुछ न था केवल छतरी थी। दुकानदारसे कहा 'भेया! इस छतरीको ले लो।' उसने कहा 'चोरी की तो नहीं है, में चुप रह गया। आखों में अश्रु आ गये परन्तु उसने उन अश्रुओं को देख कर कुछ भी समवेदना प्रकट न की। कहने लगा—'को छह

ह्याना पैसे हे जाक्रो।' मैंने कहा—'छतरी नवीन है कुछ और देदो,।' उसने तीव्र स्वरमें कहा 'छह द्याने हे जाओ नहीं तो चहे ाओ।' हाचार छह आना हो हेकर चह पड़ा।

दो पैसेके चने लेकर एक छुए पर चावे फिर चल दिया, दूसरे दिन झांसी पहुंचा। जिनालयोंकी वन्दना कर बाजारमें गया परन्तु पासमें तो साढ़े पांच आना ही थे ख्रतः एक आने के चने लेकर गांवके बाहर एक छुए पर खाया और खाकर सो गया। दूसरे दिन बरुखासागर पहुंच गया। यह वहीं वरुखा-सागर है जो स्वर्गीय श्री मूलचन्द्रजी सर्गफ ख्रोर पं० देवकी-नन्दनजी महाशयकी जन्मभूम है। उन दिनों मेरा किसीसे परिचय नहीं था ख्रतः जिनालयकी वन्दना कर बाजारसे एक ख्रानेके चने लेक्ट गांवके बाहर चावे ख्रीर वाईजीके गांवके लिये प्रस्थान कर दिया।

'यहांसे चलकर कटेरा आया। थक गया। कई दिनसे भोजन नहीं किया था। पासमें कुछ तीन आना ही रोप थे। यहां एक जिनालय है उसके दरान कर बाजारसे एक आनेका आटा, एक पेसेकी उड़द नी दाल, आध आनेका घी और एक पेसेका नमक व धनियां आदि लेकर गांवके बाहर एक कुए पर आया। पासमें वर्तन नथे, केवल एक लोटा और छन्ना था। कैसे दाल वनाई जाय? यदि लोटामें दाल बनाऊं तो पानी कैसे छानूं? आटा कैसे गृनूं? 'आवश्यकता आविष्कारकी जननी हैं' यह यहां चिरतार्थ हुई। आटाको तो पत्थर पर गृन लिया। परन्तु दाल कैसे बने? तब यह उपाय सुमा कि पहले उड़दकी दालको कपड़ेके पल्लेमें भिंगो दी। इसके भींग चुकने पर आटेकी रोटी बनाकर उसके अन्दर उसे रख दिया। उसीमें नमक धनिया व मिर्च भी मिला दी। पश्चात् उसका गोला बनाकर और उस

पर पलांशके पत्ते लपेट कर जमीन खोद कर एक खड़ेमें उसे रख दिया। ऊपर अण्डे कण्डा रख दिये। उनकी आग तयार होने पर रोप आटेकी ४ बाटियां बनाई और उन्हें सेंक कर घीसे चुपड़ दिया। उन दिनों दो पंसमें एक छटाक घी मिलता था। इसिल्ये बाटियां अच्छी तरह चुपड़ी गई। पश्चान् आगको हटाकर नीचेका गोला निकाल लिया। घीरे घीरे उसके ठण्डा होने पर उसके ऊपरसे अधजले पत्तांको दूर कर दिया। फिर गोलेको फोड़कर छेबलेकी पत्तरमें दालको निकाल लिया। दाल पक गई थी। उसको खाया। मैंने आजनक बहुन जगह भोजन किया है परन्तु उस दालका जो स्वाद था बेमी दाल आजतक भोजनमें नहीं आई। इस प्रकार चार दिनक बाद भोजन कर जो तृप्ति हुई उसे मैं ही जानना है। अब पासमें एक आना रह गया। यहांसे चलकर फिर बहा चाल अर्थान् दो पेसेके चने लेकर चावे ऑरवहांसे चलकर पारके गांव पहुंच गया।

यहांसे सिमरा नो मीछ दूर था परन्तु लज्जावश नहां न जाकर यहीं पर रहने लगा। और यहीं एक जैनी भाईके घर आनन्दसे भोजन करता था श्रीरगांचके जनवालकोंको प्राथमिक शिक्षा देने लगा।

दैव का प्रवट प्रकोप तो था ही—मुक्ते मलेरिया आने लगा। ऐसे वेगसे मलेरिया आया कि शरीर पीला पड़ गया। औपि रोग को दूर न कर सकी। एक वैद्य ने कहा—'प्रातः काल वायु सेवन करो और आसमें आध घंटा टहलो।'

मेरे वही किया। पन्द्रह दिनमें ज्वर चला गया। फिर वहां से त्राठ मील चल कर जतारा आगया। यहां पर भाईजी साहब त्र्यौर वर्णाजीसे भेट हो गई और उनके सहवासमें पूर्ववत् धमें साधन करने लगा।

# श्री स्वरूपचन्द्र जी बनपुरया और खुरई यात्रा

वाईजीने बहुत बुलाया परन्तु मैं लज्जाके कारण नहीं गया । उस समय यहां पर स्परूपचन्द्र बनपुरया रहते थे। उनके साथ उनके गांव माची चला गया जो जतागसे तीन मील दूर है। वह बहुत हो सज्जन ब्यक्ति थे। इनकी धर्मपत्नी इनके त्रपुकुल नो थी ही साथ ही अतिथि सत्कारमें भी अत्यन्त पटु थी। इनके चौकेमें प्रायः प्रतिदिन तीन या चार अतिथि (शावक) भोजन करने थे । ये वड़े उत्साहसे मेरा अतिथि सत्कार करने लगे। इनके समागमसे स्वाध्यायमें मेरा विशेष काल जाने लगा। श्री मोनोलालजी वर्णीभी यहीँ त्र्यागये। उनके आदेशानुसार मैंने बुधजन छहटाला कण्ठस्थ कर लिया। अन्तरङ्गसे जैनधर्मका सर्मे कुछ नहीं समक्ता था। इसका मूल कारण यह था कि इस प्रान्तमें पद्धतिसे धर्मकी शिक्षा देनेवाला कोई गुरु न था। यों मन्दकपायी जीव बहुत थे, वत उपवास करनेमें श्रद्धा थी, घर घर शुद्ध भोजन की पद्गति चालू थी, श्री जीके विमान निकालनेका पुष्कछ प्रचार था, विमानोत्सवके समय चारसौ पांचमौ साधर्मियों को भोजन कराया जाता था, दिनमें श्री जिनेन्द्रदेव का त्र्यांभपेक पूजन गानविद्याके साथ होता था, लोग गान विद्यामें अति कुशल थे व मांम मजीरा ढोल आदि वाजोंके साथ श्री जिनेन्द्रदेव की पूजा करते थे। इतना सुन्दर गान होता था कि लोग विशुद्ध परिणामों के द्वारा श्रनायास पुण्यबंध कर लेते थे। इन उत्सवोंसे जनतामें सहज ही जैन धर्मका प्रचार होजाता था।

स्वरूपचन्द्रजी वनपुर्याके यहां प्रतिवर्ष श्री जिनेन्द्रकी जल-यात्रा होती थी। इनके यहां आनन्दसे दो माह बीत गये। अनन्तर श्री स्वरूपचन्द्रजी वनपुरयाका किसी कार्य वश श्रीमन्तके यहां जाने का विचार हुआ। उन्होंने आग्रहके साथ मुझसे कहा—'जवतक में वापिस न आ जाऊं तबतक आप यहांसे अन्यत्र न जाएं।' इस समय श्रीयुत वर्णीजी जतारा चले गये थे। इससे मेरा चित्त खिन्न हो उठा। किन्तु संसारकी दशाका विचार कर यही निश्चय किया कि 'जहां संयोग है वहां वियोग है और जहां वियोग है वहां संयोग होता है। जब वस्तुस्थिति ही इस रूप है तब शोक करना व्यर्थ है।'

इतना विचार किया तो भी वर्णीजीके वियोगमें में उदास ही रहने छगा। इससे इतना छाभ अवश्य हुआ कि मेरा माची रहना छट गया। यदि वर्णीजी महोदय जतारा न जाते तो में माची कदापि न छोड़ता। स्वरूपचन्द्रजी वनपुरयाके साथ मेरे भी भाव खुरई जानेके हो गये। उन्होंने भी हार्दिक प्रेमसे साथ चळने की अनुमति दे दी। दो दिनमें हम छोग टीकमगढ़ पहुंच गये। उन दिनों यदां जैनधमके मर्मिक ज्ञाता दो विद्वान थे। एकका नाम श्री गोटीराम भायजी था। आप संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान तो थे ही साथ ही श्री गोम्मटसारादि प्रन्थोंके मार्मिक विद्वान थे। आपकी वचनिकामें अच्छा जनसमुदाय उपस्थित रहता था। मैं भी आपके प्रवचनमें गया और आपकी ज्याख्यानशैंही

सुन सुग्ध हो गया। मनमें यही भाव हुआ कि —'ह प्रभी ! वया आपके दिव्यज्ञानमें यह देखा गया है कि मैं भी किसी दिन जैनधर्मका असा होऊंगा।'

दूसरे पण्डित जन्नाहरलालजी दरगैयां थे। इनके शास्त्र प्रवचनमें भी में गया। आप भाषाके प्रखर पण्डित थे। गला इतना सुरीला था कि अच्छे अच्छे गानविद्यावाले मोहित हो जाते थे। जन्न ये उच्च स्वरसे किसी चौपाई या दोहेका उचारण करते थे तब दो फर्लांग तक इनका शब्द सुनाई पड़ता था। पांच हजार जनता भी इनका प्रवचन सुन सकती थी। इनकी मधुर ध्विन सुन रोते हुए वालक भी शान्त हो जाते थे। कहां तक लिख़ं? इनके प्रवचनमें आपसे आप सभा शान्तभावका आश्रय लेधम काम करती हुई अपनेको कृतकृत्य समभती थी। जो एक बार आपका प्रवचन सुन चुकता था वह पुनः प्रवचन सुननेको उत्सुक रहता था। इनके प्रवचनके लिये लोग पहलेसे ही उपस्थित हो जाते थे। मैंने दो दिन इनके श्रीमुखसे प्रवचन सुना था। और फिर भी सुननेकी इच्छा वनी रही।

किन्तु खुरई जाना था इसिल्ये तीसरे दिन यहांसे प्रस्थान कर दिया। यहाँसे श्रीनन्दिकशोर वैद्य भी खुरईके लिये बनपुरयाके साथ हो गये। श्राप वद्य ही न थे जैनधमके भी विद्वान थे। इनका साथ हो जानेसे मागमें किसी प्रकारकी थकान नहीं हुई। श्रापने मुझे बहुत समकाया और यह आदेश दिया कि तुम इस तरह भ्रमण मत करो, 'इससे कोई लाभ नहीं। यदि वास्तवमें जैनधमका रहस्य जाननेकी श्रमिलाषा है तो मड़ावरा रहो श्रीर श्रपनी मां तथा धर्मपत्नीको साथ रखो। वहां भी जैनी हैं। उनके सम्बन्धसे तुम्हारी समक्तमें जैनधर्मका रहस्य श्रा जायगा । इसीमें तुम्हारी प्रतिष्ठा है । घर घर फिरनेसे अनादर होने लगता है ।

में उनकी बात मान गया और खुरई थात्राके बाद घर चले जानेकी इच्छा जाहिरकी। त्युरई चलनेका प्रयोजन बत-लाते हुए मैंने कहा—'सुनते हैं कि वहां पर श्री पन्न लालजी जैनधर्मके प्रखर विद्वान हैं। उनक दशन कर मड़ाबरा चला जाऊँगा।



# खुरईमें तीन दिन

तीन या चार दिनमें में खुरई पहुंच गया। वे सब श्रीमन्तके यहां ठहर गये। उनके साथ में भी वहीं ठहर गया। यहां श्रीमन्तसे तात्पर्य श्रीमान श्रीमन्त सेठ माहनलालजीस है। आप वराइपित थे। करोइपित तो बहुन होते हैं परन्तु आपकी प्रतिभा बृहस्पतिके सहश थी। आप जन शास्त्रके ममझ बिद्धान् थे। आप प्रतिदिन पूजा करते थे। आप जन शास्त्रके ममझ बिद्धान् थे। आप प्रतिदिन पूजा करते थे। आप जन शास्त्रके ही ममझ बिद्धान् न थे किन्तु राजकीय कानुनके भी प्रकर पण्डित थे। सरकारमें आपका प्रतिद्रा अनुष्ठे रईसाके समान होती थी। खुरईके तो आप राजा बहुलाते थे। आपके सब टाट राजाओं के समान थे। जैन जातिके आप भूपण थे। आपके यहां तीन माह बाद एक बमेटी होती थी जिसमें खुरईन्सागर प्रान्तकी जन जनता सम्मिलित होती थी। उसका कुल व्यय आप हो करते थे। आपके यहां पण्डित प्रशास्त्रलजी न्यायदिवाकर व श्रीमान् शान्तिलालजी साह्य आगरावाले आते रहते थे। उनके आप अत्यन्त भक्त थे। उस समय आप दिगम्बर जन महासभाके मन्त्री भी थे।

सायंकालको सब लोग श्री जिनालय गये। श्रीजिनालयकी रचना देखकर चित्त प्रसन्न हुआ किन्तु सबसे अधिक प्रसन्नता श्री १००८ देवाधिदेव पार्श्वनाथके प्रतिविम्बको देखकर हुई। यह सातिशय प्रतिमा है। दखकर हृद्यमें जो प्रमोद हुआ वह अवर्णानीय है। नासाप्रहाष्ट्र देखकर यही प्रतीत होता था कि प्रमु की सौम्यता ऋतुल है। ऐसी मुद्रा बीतरागताको ऋनुमापक है। निराकुलता रूप बोतरागता ही अनन्त सुखकी जननी है। मुझ जो आनन्द आया वह किससे कहूं ? उसको कुल उपमा हो तब तो कहूं। वह ज्ञानमें तो आ गया परन्तु वर्णन करनेको मेरे पास शब्द नहीं। इतना सर कह सकता हूं कि वह आनन्द पञ्चेन्द्रियों के विषय सेवनसे नहीं ऋा सकता। यद्यपि पञ्चेन्द्रियों के विषय सेवनसे नहीं ऋा सकता। यद्यपि पञ्चेन्द्रियों के विषय से अनन्द आता है परन्तु उसमें तृष्णारोग रूप ऋाकुलता बनी रहती है। मृतिक देखनेसे जो आनन्द आया उसमें वह वान नहीं थी। आप लोग माने या न माने परन्तु मुझ तो विलक्षणताका भान हुआ और ऋाप मेरे द्वारा सुनना चाहें तो मेरी शक्तिस बाह्य है। मेरा तो यहां तक विश्वास है कि सामान्य घट पटादिक पदार्थों को जो ज्ञान है उसके व्यक्त करनेकी भी हममें सामर्थ्य नहीं है फिर इसका व्यक्त करना तो बहुत ही कठिन है।

श्रीप्रभु पार्श्वनाथके द्रशनके अनन्तर श्रीमान् पण्डितजीका प्रवचन सुना। पण्डितजी बहुत ही राचक और मार्मिक विवेचनके साथ तत्त्रकी व्याख्या करते थे। यद्यपि पण्डितजीका विवेचन सारगर्भित था परन्तु हम अज्ञानी छोग उसका विशेष लाम नहीं छे सके। किर भी विशुद्ध भाव होने में पुण्यका संचय करनेमें समर्थ हुए। शास्त्र समाप्तिके अनन्तर डेरापर आकर सो गये।

प्रातःकाल शोचादि से निवृत्त होकर श्रीमन्दिरजीमें दर्शनादि करनेके निमित्त चल गये। प्रातःकालका समय था। लाग स्वरके साथ पूजन कर रहे थे। सुनकर में तो गद्गद हो गया। देव-देवाङ्गनाओंकी तरह मन्दिरमें पुरुष और नारियोंका समुदाय था। इन सबके स्तवनादि पाठसे मन्दिर गूंज उठा था। ऐसा प्रतीत होता था मानों मेघध्वनि हो रही हो।

पूजा समाप्त होनेके अनन्तर श्रीमान् पण्डितजीका प्रवचन

हुआ। पण्डितजी समयसार और पद्मपुराण-शास्त्रोंका रहस्य इतनी स्वच्छ प्रणालीसे कह रहे थे कि दोसों स्त्रीपुरूप चित्रलिखित मनुष्योंक समान स्थिर होगये थे। मेरी आत्मामें विलक्षण स्फूर्ति हुई। जब शास्त्र विराजमान हो गये तब मैंने श्रीमान् वक्ताजीसे कहा—'ह भगवन्! मैं श्रपनी मनोवृत्तिमें जो कुछ आया उसे आपको अवण कराना चाहता हूँ।'

आज्ञा हुई—'सुनात्रो।'

मेंने कहा — ऐसा भी कोई उपाय है जिससे में जैनधर्मका रहस्य जान सकूं?'

आपने कहा—'तुम कौन हो ?'

मेंने कहा—'मां भगवन्! मैं वैष्णव कुलके श्रसाटीवंश में उत्पन्न हुश्रा हूँ, मेरे वंशके सभी लोग वैष्णव धर्मक उपासक हैं। मेरा वंश है। क्या जितने भी श्रसाटी वैश्य हैं सर्व ही वैष्णव धर्मक उपासक हैं, किन्तु मेरी श्रद्धा भाग्योदय से इस जैनधर्म में दृद हो। गई है। निरन्तर इसी चिता में रहता हूँ कि जैनधर्मका कुछ ज्ञान हो जाय।'

पण्डित जी महोदयने प्रश्न किया—िक 'तुमने जैनधर्ममें कौन सी विलक्षणता देखी ? जिससे कि तुम्हारी श्रमिक्चि जैनधर्म की श्रोर होगई है।

मेंने कहा—'इस धर्मवाले दयाका पालन करते हैं, छानकर पानी पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, स्वच्छता पूर्वक रहते हैं, स्त्रीपुरुप प्रति दिन मन्दिर जाते हैं, मन्दिरमें मूर्तियां बहुत सुन्दर होती हैं, प्रतिदिन मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन होता है. किसी दूसरी जातिका भोजन नहीं करते हैं और भोजनकी सामग्री सम्यक् प्रकार देखकर उपयोगमें लाते हैं इत्यादि शुभाचरणकी विशेषता देखकर मैं जैनधर्ममें हट श्रद्धावान हो गया हूँ।'

पण्डित जीने कहा— यह किया तो हर धर्मवाले कर सकते हैं, हर कोई दया पालता है। तुमने धर्मका मर्म नहीं समका। आजकल मनुष्य न तो कुछ सममें और न जान केवल खान पानके लोभसे जनी हो जाते हैं। तुमने बड़ी भूल की जो जैनो हो गये, ऐसा होना सर्वधा अनुचित है। वंचना करना महापाप है। जाओ, मैं क्या समझाऊं? मुक्ते तो तुम्हारे ऊपर तरस आता है। न तो तुम बैष्ण्व ही रह और जैनी ही। व्यथ ही तुम्हारा जन्म जायगा।

पण्डित जी की बात सुनकर मुके बहुत खेद हुआ । मैंने कहा-न्महाराज ! त्रापने सभे सान्वनाके बदले वाकवाणों की वर्षासे स्नाच्छन कर दिया । मेरी आत्मामें तो इतन। खेद हुआ जिसे मैं व्यक्त ही नहीं कर सकता । ऋषिने मेरे साथ जो इस तरह व्यवहार किया सो छाप ही बतलाइये कि भैंने क्या ब्रापसे चन्दा मांगा था १या कोई याचना कीथी १ या त्र्याजीविका का साधन पूछा था १ व्यर्थ हा त्र्यापने मेर साथ त्र्यन्यथा व्यवहार किया । क्या यहां पर जितने श्रीता है वे मब आपकी तरह शास्त्र वांचने में पर है ? या सब ही जैन धर्म के मार्मिक पण्डित है ? नहीं, मैं तो एक मिन्न कुल का मिन्न धर्म का त्र्यनुयायी हूँ थोड़ेसे काल में विना किसी समागम के जैन धर्म का स्वरूप कैसे जान सकता था १ श्रीर फिर स्राप जैसे विद्वानी के सामने कहता ही क्या १ मैंने जो कुछ कहा बहुत था, परन्तु न जाने त्रापको मेरे ऊपर क्योंइतनी वेरहमी हो गई । मेरे टुर्दैव का हो प्रकोप हैं । ब्रम्तु, ब्रव पण्डित जी ! ब्रापसे शपथ पूर्वक कहता है - उस दिन ही आपके दर्शन करूँगा जिस दिन धर्मका मार्मिक स्वरूप त्रापके समद्वा रख कर आपको सन्तुष्ट कर सक्ंगा। स्त्राज स्त्राप जो बाक्य मेरे प्रति ब्यवहार में लाये हैं तब श्रापको वापिस लेने पहेंगे।

मैं इस तरह पण्डितजी के ऊपर बहुन ही खिन्न हुआ ! साथ

ही यह प्रतिज्ञा की कि किसी तरह ज्ञानाजन करना आवश्यक है। प्रतिज्ञा तो करली परन्तु ज्ञान साधन करने का कोई भी साधन न था। पासमें न तो द्रव्य ही था और न किसी विद्वान का समागम ही था। कुछ उपाय नहीं सूमता था, रेवाके तट पर स्थित मृग जेसी दशा थी। रेवा नदी के तट पर एक वड़ा भारी पर्वत है, वहां पर असहाय एक मृग का वच्चा खड़ा हुआ है, इसके सामने रेवा नदी है और पर्वत भी! दाएं वाएं दावानल की ज्वाला धँधक रही है, पीछे शिकारी हाथ में धनुप वाण लिये मारने को दोड़ रहा है। ऐसी हालतमें वह हिरण का बालक विचार करता है कि कहां जावें और क्या करें? इसी बात को एक किय इन हाट्दों में ट्यक्त करता है—

'पुरारे वापारे गिरिश्तिदुरारोहशिकरो गिरौ सब्येऽसक्यं दबदहनज्व.लाव्यतिकरः।

धनुःपाणिः पश्चान्भृगपुशतको धावति सृशं क्व यामः कि कुर्यः हरिणशिशुरेवं विलपति ॥'

उस समय हमारी भी ठीक यही अवस्था थी! क्या करें कुछ भी निराय नहीं कर सके।

दो या तीन दिन सुरईमें रह कर बनपुरया और वैद्य नन्द-किशोरजी की इच्छानुसार में मड़ावरा मेरी माँ के पास चला गया। रास्तेमें तीन दिन लगे। लजावश रात्रिको घर पहुँचा।

#### सेठ रुक्षीचन्द्र जी

मुके त्र्याया हुत्र्या देख माँ बड़ी प्रसन्न हुई। बोजी 'वेटा! आ गये ?'

मेंने कहा—'हाँ माँ ! आ गया ।'

माँ ने उपदेश दिया—'बेटा! आनन्द से रहो, क्यों इधर उधर भटकते हो? अपना कीलिक धर्म पालन करो, और कुछ व्यापार करो, तुम्हार काका समर्थ हैं। वे तुम्हें व्यापारकी पद्धति सिखा देंगे।'

में माँ की शिक्षा सुनता रहा परन्तु जैसे चिकने घड़े में पानी का प्रवेश नहीं होता वसे ही मेरे उपर उस शिक्षाका कोई भी श्रासर नहीं हुआ। में तीन दिन वहां रहा पश्चात् माँ की आज्ञा से बमराना चला गया।

यहां श्री सेठ व्रजलाल, चन्द्रभान व श्री लक्ष्मीचन्द्रजी साहव रहते थे। तीनों भाई धर्मात्मा थे। तिरन्तर पूजा करना, स्वाध्याय करना व आये हुए जीनी को सहभोजन कराना आपका प्रति दिनका काम था। तब आपके चौका में प्रति दिन ५० से कम जीनी भोजन नहीं करते थे। कोई विद्वान् व त्यागी आपके यहां सदा रहता ही था। मन्दिर इतना सुन्दर था मानों स्वग का चैत्यालय ही हो। जिस समय तीनों भाई पूजा के लिये खड़े होते थे उस समय एसा माल्यम होता था मानों इन्द्र ही स्वर्गसे

आये हों। तीनों भाईयों में परस्पर राम छक्ष्मण्की तरह प्रेम था। मन्दिर में पूजा ख्रादि महोत्सव होते समय चतुर्थ कालका समरण हो ख्राता था। स्वाध्याय में तीनों भाई बराबर तत्व चर्चा कर एक घण्टा समय लगाते थे। साथ ही ख्रान्य श्रोता गण भी उपस्थित रहते थे। इन तीनों में लक्ष्मीचन्द्रजी सेठ प्रखरबुद्धि थे। ख्रापको शास्त्र प्रवचनका एक प्रकार से व्यसन ही था। आपकी चित्तवृत्ति भी निरन्तर परोपकार में रत रहती थी।

उन्होंने मुक्तसे कहा 'त्रापका शुभागमन कैसा हुत्रा ?'

मेंने कहा—'क्या कहूं ? मेरी दशा अत्यन्त करुणामयी है उसका दिग्दर्शन कराने से आपके चित्त में खिन्नता ही बढ़ेगी। प्राणियों ने जो अर्जन किया है उसका फल कौन भोगे ? मेरी कथा सुननेकी इच्छा छोड़ दीजिये। कुछ जैन धर्मका वर्णन कीजिये जिससे शान्तिका लाभ हो।'

आपने एक घण्टा आत्मधर्मका समीचीन रीतिसे विवेचन कर मेरे खिन्न चित्तको सन्तोप लाभ कराया। अनन्तर पूछा— अव तो श्रपनी श्रात्म कहानी सुना दो। मैं किंकरीव्यविमूद था अतः सारी बातें तो न बता सका। केवल जानेकी इच्छा जाहिर की। यह सुन श्री सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीने विना मांगे ही दस कपया मुक्ते दिये श्रार कहा आनन्द्से जाइये। साथ ही यह आइवासन भी दिया कि यदि कुछ व्यापार करने की इच्छा हो तो सी या दो सौ की पूंजी लगा देंगे।

पाठकगण, इतनी छोटी सी रकमसे क्या व्यापार होगा ऐसी आशंका न करें क्योंकि उन दिनों दो सौ में बारह मन घी और पांच मन कपड़ा आता था। तथा एक रुपये का एक मन गेहूं, सवा मन चना, डेढ़ मन जुवारी और दो मन कोदों बिकते थे। उस समय अन्नादि की व्ययता किसी को न थी। घर-घर दूध और घी का भरपूर संग्रह रहता था।

#### रेशन्दीगिरि और कुण्डलपुर

में दस रूपया लेकर वमराना से मड़ावर। आ गया। पांच दिन रहकर माँ तथा स्त्री की अनुमित के बिना ही कुण्डलपुरकी यात्राके लिये प्रस्थान कर दिया। मेरी यात्रा निरुद्धिय थी। क्या करना कुछ भी नहीं समक्षता था! 'हे प्रभी! आप ही संरक्षक हैं? ऐसा विचारता हुआ मड़ावरासे चलकर चौदह मीठ वरायठा नगरमें आया।

यहां जैनियों के साठ घर हैं। सुन्दर उद्य स्थान पर जिनेन्द्र-देवका मन्दिर है। मन्दिर के चारों तरफ काट है। काटके बीच में ही छोटीसी धमशाला है। उसो में रात्रिको ठहर गया। यहां सेठ कमलापित जी बहुत ही प्रख्य बुद्धिक मनुष्य हैं। त्र्यापका शास्त्रज्ञान बहुत त्राच्छा। है। उन्होंने मुक्त बहुत आह्वासन दिया और समकाया कि तुम यहां ही रहा। मैं सब तरह से सहाय कहांगा। त्राजीविकाकी चिन्ता मत करो। अपनी मां और पत्नी को बुला लो। साथ ही यह भी कहा कि मेरे सहवाससे आपको शीघ ही जनधमका बोध हो जायगा।

मैंने कहा—'श्रमी श्री कुण्डलपुरकी यात्रा को जा रहा हूं। यात्रा करके श्रा जाऊंगा।'

सेठजी साहब ने कहा—'आपकी इच्छा, परन्तु—निरुद्देश्य भ्रमण करना ऋच्छा नहीं है।' में उनको धन्यवाद देता हुआ। श्री सिद्धक्षेत्र नैनागिरि के लिये चल पड़ा। मागमें महती अटवी थी, जहां पर वनके हिंसक पशुत्रों का संचार था। में एकाकी चला जाता था। कोई सहायी न था। केवल आयु कर्म सहायी था।

चलकर ररावन पहुंचा। यहां भी एक जैन मन्दिर हैं। दस घर जैनियों के हैं। रात्रि भर यहीं रहा। प्रातःकाल श्री नेनागिरि के लिये प्रस्थान कर दिया और दिनके दस बजे पहुंच गया। स्नानादिसे निवृत्त हो श्री जिन मन्दिरों के दशनके लिये उद्यमी हुआ। प्रथम तो सरोवर के दर्शन हुए जो अत्यन्त रम्य था। चारों और सारस आदि पत्तीगण शब्द कर रहे थे। चकवा आदि अनेक प्रकारके पत्तीगणों के कलरव हो रहे थे। कमलों के फूलों से वह ऐसा सुशोभित थ। मानों गुलाबका वाग ही हो। सरोवरका बँधान चंदोल राजाका बँधाया हुआ है। इसी पर से पर्वत पर जानेका माग था। पर्वत बहुत उन्नत न था। दस मिनट में ही मुख्य द्वार पर पहुंच गया।

यहां पर एक अत्यन्त मनोहर देवीका प्रतिविम्य देखा जिसे देखकर प्राचीन सिछावटोंकी कर कुशळताका अनुमान सहजमें हो जाता था। ऐसी अनुपम मूर्ति इस समयके शिल्पकार निर्माण करनेमें समर्थ नहीं। पश्चात् मन्दिरोंक विम्वोंकी भक्ति पूर्वक पूजा की।

यह वही पर्वतराज है जहां श्री १००० देवाधिदेव पार्श्वनाथ प्रभुका समवसरण आया था और वरदत्तादि पांच ऋषि राजोंने निर्वाण प्राप्त किया था। नैनागिरि इसीका नाम है। यहां पर चार या पांच मन्दिरोंको छोड़ शेष सब मन्दिर छोटे हैं। जिन्होंने निर्माण कराये वे अत्यन्त रुचिमान् थे, जो मन्दिर तो मामूळी बनवाये पर प्रतिष्ठा करानेमें पचासों हजार रुपये खर्च कर

दिये । यहां ऋगहन सुदी ग्यारससे पूर्णिमा तक मेला भरता है । जिसमें प्रान्त भरके जैनियोंका सामरोह होता है। दस हजार तक जैनसमुदाय हो जाता है। यह साधारण मेळाकी बात है। रथके समय तो पचास हजार तककी संख्या एकत्रित हो जाती है। एक नाला भी है जिसमें सदा स्वच्छ जल बहता रहता है। चारों तरफ सघन वन है। एक धर्मशाला है जिसमें पांच सी श्रादमी ठहर सकते है। यह प्रान्त धमेशाला बनानेमें द्रव्य नहीं लगाता। प्रतिष्टामं लाखों रुपये व्यय हो जाते हैं। जो करात। है उसके पत्रीस हजारसं कम खर्च नहीं होते। आगन्तुक महाशयांके आठ रुपया प्रति आदमीके हिसावसे चार लाख रुपये हो जाते हैं । परन्तु इन छोगोंको दृष्टि धर्मशालांक निर्माण करानेकी खोर नहीं जाती। मेलाया प्रतिष्ठाके समय यार्चा अपने अपने घरसे डेरा या भुंगी त्रादि लाते हैं और उन्हों में निवास कर पुण्यका संचय करते हैं। यहां पर अगहन मासमें इतनी सरदी पड़ती है कि पानी जम जाता है। प्रातःकाल कँपकँपी लगने लगती है। ये सब कष्ट सहकर भी हजारों नर नारी धर्म साधन करनेमें कायरता नहीं करते। ऐसा निर्मल स्थान प्रायः भाग्यसे ही मिलता है।

यहां में तीन दिन रहा। चित्त जानेको नहीं चाहता था। चित्तमें यही आता था कि 'सर्व विकल्पोंको त्यागो और धर्म साधन करो। परन्तु साधनोंके ग्रमावमें दिखोंके मनोरथोंके समान कुछ न कर सका।' चार दिनके बाद श्री अतिशय क्षेत्र-कुम्डलपुरक लिय प्रस्थान किया। प्रस्थानके समय आंखोंमें अश्रधारा आगई। चलनेमें गतिका वेग न था, पीछे पीछे देखता जाता था और आगे अलो चला जाता था। बलात्कार जाना ही पड़ा। सायंकाल होते होते एक गांवमें पहुँच गया। थकावटके कारण एक अहीरके

घरमें ठहर गया। उसने रात्रिको आग जलाई और कहा 'भोजन बना लो। मेरे यहां भूखे पड़े रहना अच्छा नहीं। श्राप तो भूखे रहो श्रोर हम लोग भोजन कर लें यह अच्छा नहीं लगता।'

मैंने कहा-भया ! मैं रात्रिको भोजन नहीं करता ।

उसने कहा—'अच्छा भैसका दूध हो पी छो जिससे मुभे तसल्ली हो जाय।'

मैंने कहा—'मैं पानोक सिवा और कुछ नहीं लेता।'

वह बहुत दुखी हुआ। उसकी न्वीने तो यहां तक कहा— 'भला, जिसके दरवाज पर मेदमान भूखा पड़े उसको कहां तक संतोप होगा।' मैंने कहा—'मां जी! लाचार हूँ।' तब उस गृहिणीने कहा—'प्रातःकाल भोजन करके जाना अन्यथा आप दूसरे स्थान पर जाकर सार्वे।' मैंने कहा—'अब आपका सुन्दर घर पाकर कहां जाऊं? प्रातःकाल होनेपर आपकी आज्ञाका पाळन होगा।

किसो प्रकार उन्हें संतोप कराके सोगया। बाहर दहलानमें सोया था अतः प्राप्तः काल मालिकके बिना पूछे ही १ बजे चल दिया और १० मोल चलकर एक ग्राममें ठहर गया। वहीं पर श्रो जिनालयके दशन कर पश्चान् भोजन किया और सायं-काल फिर १० मील चलकर एक ग्राममें रात्रिको सो गया पश्चात् प्रातः काल वहाँसे चल दिया। इसीप्रकार मार्गको तय करता हुआ ३ दिन बाद कुण्डलपुर पहुंच गया।

अवर्णनीय चेत्र है। यहाँ पर कई सरोवर तथा आमके वर्गाचे हैं। एक सरोवर ऋत्यन्त सुन्दर है। उसके तटपर अनेक जैन मन्दिर गगनचुम्बी जिखरोंसे सुशोभित एवं चारों तरफ आमके वृक्षोंसे वेष्टित भव्य पुरुषोंके मनको विशुद्ध परिणामोंके कारण वन रहे हैं। उनके दर्शन कर चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुआ। प्रतिमाओं के दर्शन करनेसे जो आनन्द होता है उसे प्रायः सब ही अस्तिक जनलोग जानते हैं और नित्य प्रति उसका अनुभव भी करते हैं। अनन्तर पर्वतके ऊपर श्री महावीर स्वामीके पद्मासन प्रतिविम्बको देखकर तो साक्षान श्री वीरदर्शनका ही आनन्द आगया। ऐसी सुभग पद्मासन प्रतिमा मैंने तो आज तक नहीं देखी। ३ दिन इस चेत्र पर रहा और तीनों ही दिन श्री वीर प्रभुके दर्शन किये। मैंने वीर प्रभुक्ते जो प्रार्थना की थी उसे आज के शब्दों में निन्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

'हे प्रभो ! यद्यपि आप बीतराग सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, परन्तु बीतराग होनेसे चाहे आपका भक्त हो चाहे भक्त न हो उस पर आपको न राग होता है और न होष। जो जीब आपके गुणोंमें अनुरागी हैं उनके स्वयमेव शुभ परिणामोंका संचार हो जाता है और वे परिणाम ही पुण्य बन्धमें कारण हो जाते हैं।' तदुक्तम्—

'इति स्तुर्ति देव ! विधाय दैन्याद् वरं न याचे त्वमृपेत्तकोऽसि । छायातको संश्रयतः स्वतः स्यात् कर्छायया याचितयात्मलाभः ।'

यह श्लोक धनञ्जय सेठने श्री आदिनाथ प्रभुके स्तवनकं अन्तमें कहा है। इस प्रकार आपका स्तवन कर हे देव में दीनतासे कुछ वर की याचना नहीं करता क्योंकि आप उपेच्चक हैं। 'रागई प्रयोख्याधानमुपेदा' यह उपेचा जिसके हो उसको उपेक्षक कहते हैं। श्री भगवान उपेक्षक हैं क्योंकि उनके राग होप नहीं है। जब यह बात है तब विचारो जिनके राग होप नहीं

उनकी अपने भक्त में भलाई करने की बुद्धि ही नहीं हो। सकती। वह देवेंगे ही क्या ? फिर यह प्रश्न हो सकता है कि उनकी भक्ति करनेसे क्या लाभ ? उसका उत्तर यह है कि जो म**नु**ष्य छाया वृत्त के नीचे बेठ गया उसको इसकी आवश्यकता नहीं कि वृत्तसे याचना करे—हमें छाया दीजिये । वह तो स्वयं ही वृक्षके नीचे वैठनेसे छाया का छाम ले रहा है। एवं जो रुचि पूर्वक श्री अरिहन्त देवके गुणों का स्मरण करता है उसके मन्द कषाय होनेसे स्वयं शुभोपयोग होता है और उसके प्रभावसे स्वयं शान्ति का लाभ होने लगता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध वन रहा है। परन्तु व्यवहार ऐसा होता है जो वृत्तकी छाया। वास्तवमें छाया तो युक्ष की नहीं, सूर्यकी किरणों का युच्चके द्वारा रोध होनेसे वृक्षतलमें स्वयंमेव छाया हो जाती है। एवं श्री भगवानके गुणां का रुचि पूर्वक स्मरण करनेसे स्वयंमेव जीवोंके शुभ परिणामों की उत्पत्ति होती है फिर भी व्यवहारमें ऐसा कथन होता है कि भगवान्ने शुभ परिणाम कर दिये। भगवान् को पतितपावन कहते हैं अर्थात् जो पापियों का उद्घार करें उनका नाम पतितपावन है....यह कथन भी निमित्ता कारण की अपेक्षा है। निमित्त कारणों में भी उदासीन निमित्ता है प्रेरक नहीं, जैसे मछ्छी गमन करे तो जल सहकारी कारण हो जाता हैं। एवं जो जीव पतित है वह यदि शुभ परिएाम करे तो भगवान् निमित्त हैं। यदि वह शुभ परिणाम न करे तो निमित्ता नहीं। वस्तु की मुर्यादा यही है परन्तु उपचारसे कथन शैली नाना प्रकार की है 'यथा कुछदीपकोऽयं वालकः । माणवकः सिंह: ।' विशेष कहां तक लिखें ? आत्मा की अचिन्त्य शक्ति है वह मोह कर्मके निमित्तसे विकास को प्राप्त नहीं होती। मोह कर्मके उदयमें यह जीव नाना प्रकार की कल्पनाएं करता है। यद्यपि ने कल्पनाएं वर्तमान पर्याय की अपेचा तो सत् हैं परन्तु

कमोंदयके बिना उनका ऋस्तित्व नहीं, ऋतः ऋसत् हैं। पुद्गल द्रुडय की भी अचिन्त्य शक्ति है। यही कारण है कि वह आत्म के अनन्त ज्ञानादि गुणों को प्रकट नहीं होने देता और इसीसे कार्तिकेय स्वामीने स्वामि कार्तिकेयानुष्रंत्तामें लिखा है कि—

> 'कापि श्रपुटवा दिस्सइ पुग्गलदब्वस्स एरिसी सत्ती । केवलगागसहावी वण्गासी जादि जीवस्स ॥'

अर्थात पुद्रल द्रव्य में ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है जिससे कि जीवका स्वभावभूत केवलज्ञान भी तिरोहित हो जाता हैं। यह बात असत्य नहीं। जब आत्मा मिद्रापान करता है तब उसके ज्ञानादि गुण विकृत होते प्रत्यन्न देखे जाते हैं। मिद्रा पुद्गल द्रव्य ही तो है। अस्तु,

यद्यपि जो आपके गुणोंका अनुरागी है वह पुण्य बन्ध नहीं चाहता क्योंकि पुण्य वन्ध संसारका ही तो कारण है अतः ज्ञानी जीव, संसारका कारण जा भाव है उसे उपादंय नहीं मानता। चारित्रमोहके उदय में ज्ञानी जीवक रागादिक भाव हाते हैं, परन्तु उनमें उसके कर्तृत्ववुंद्ध नहीं। तथाहि—

'कर्तृत्वं न स्वभावं।ऽस्य चितो वेदयितृत्ववत् । स्रज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥'

'जिस प्रकार कि भोक्तः। यात्माका स्वभाव नहीं है उसी प्रकार कर्तापन भी आत्माका स्वभाव नहीं है। अज्ञान से ही यह आत्मा कर्ता बनता है अतः अज्ञान के अभाव में अकर्ता ही है।'

अज्ञानी जीव भक्तिको ही सर्वभव मान तल्लीन हो जाते हैं क्योंकि उससे आगे उन्हें कुछ सुझता ही नहीं। परन्तु ज्ञानी जीव जब श्रेणो चढ़नेको समर्थ नहीं होता तब अन्यत्र— जो मोक्ष मार्गके पात्र नहीं उनमें राग न हो इस भावसे तथा तीव राग ज्वरके अपगमकी भावनासे श्री अरिह्न्तादि देवकी भक्ति करता है। श्री अरिह्न्तके गुणोंमें अनुराग होना यही तो भक्ति है। अरिह्न्तके गुणों — वीतरागता, सर्वज्ञता तथा मोच्च मार्गका नेतापना। इनमें अनुराग होनेसे कौन सा विषय पुष्ट हुआ ? यदि इन गुणोंमें प्रम हुआ तो उन्हीं की प्राप्ति के अर्थ तो प्रयास है। सम्यग्दर्शन होने के बाद चारित्र मोहका चाहे तीत्र उद्य हो चाहे मन्द उद्य हो, उसकी जा प्रवृत्ति होती है उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहती। अत्रप्व श्री दौलतरामजो ने एक भजन में लिखा है कि—

'जे भव हें तु श्रवुधि के तस करत बन्ध की छटाछटी

अभिप्राय के विना जो किया होती है वह बन्धकी जनक नहीं। यदि आभिप्रायके अभाव में भी किया वन्ध जनक होने लगे तब यथाख्यात चारित्र होकर भी अवन्ध नहीं हो सकता अनः यह सिद्ध हुआ कि कपायके सद्भाव में ही किया बन्धका उत्पादक है। इसिछये प्रथम तो हमें अनात्मीय पदार्थों में जो आत्मीयता का अभिप्राय है और जिसके सद्भावमें हमारा ज्ञान तथा चारित्र मिथ्या हो रहा है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिये। उस विपरीत अभिप्रायके अभाव में आत्मा की जो अवस्था होती है वह रोग जानेके बाद रोगी के जो हल्कापन आता है तत्सहश हो जाती है। अथवा भारापगम के बाद जो दशा भारवाही की होती है वही मिथ्या अभिप्राय के जानेके बाद आत्माको हा जाती है और उस समय उसके अनुमापक प्रशम, संवेग, अनुकम्पा एवं आस्तिक्य आदि गुणोंका विकास आत्मा मं स्वयमेव हो जाता है।

#### रामटेक

श्री कुण्डलपुरसे यात्रा करनेके पश्चात श्री गामटेकके वास्ते प्रयाण किया। हिंडोरिया आया। यहां तालाव पर प्राचीन काल का एक जिनविस्व है। यहां पर कोई जेनी नहीं। यहांसे चलकर दमोह आया, यहाँ पर २०० घर जैतियोंके बड़े बड़े धनात्व हैं। मिन्दरोंकी रचना अति सुहद् और सुन्दर है। मूर्ति समुदाय पुष्कल है। अनेक मिन्दर हैं। मेरा किसीसे परिचय न था और न करनेका प्रयास ही किया क्योंकि जैनधमंका कुछ विशेष ज्ञान न था और न त्यागी ही था जो किसीसे कुछ कहता अतः दो दिन यहाँ निवास करजबलपुरकी सड़क द्वारा जबलपुरको प्रयास कर दिया।

मार्गमें अनेक जैन मन्दिरों के दर्शन किये चार दिनमें जबलपुर पहुंच गया। यहाँ के जैन मन्दिरों की अवर्णानीय शोभा देखकर जो प्रमोद हुआ उसे कहनेमें असमर्थ हूं। यहांसे रामटेकके लिये चल दिया। ६ दिनमें सिवनी पहुंचा। यहां भी मन्दिरों के दर्शन किये। दर्शन करनेसे मार्गका अम एकदम चला गया। २ दिन बाद श्री रामटेकके लिये चल दिया। कई दिवसों के वाद रामटेक क्षेत्रपर पहुँच गया।

यहांके मन्दिरांकी शोभा अवर्णानीय है। यहां पर श्री शान्ति नाथ स्वापीके दर्शन कर बहुत आनन्द हुआ। यह स्थान अति रमणीय हैं। यामसे चेत्र३ फर्लोङ्ग होगा। निर्जन स्थान है। यहांसे चारों तरफ बस्ती नहीं। २ मील पर १ पर्वत है जहाँ श्री रामचन्द्र जी महाराजका मन्दिर है। वहां पर मैं नहीं गया। जैन मन्दिरों के गास ही जो धर्मशाला थी उसमें निवास कर लिया। चेत्रपर पुजारी, माली, जमादार मुनीम आदि कर्मचारी थे। मन्दिरों की स्वच्छता पर कर्मचारी गणोंका पूर्ण ध्यान था। ये सब साधन यहाँ पर अच्छे हैं—कोप भी चेत्रका खच्छा है, धर्मशाला आदि का प्रवन्ध उत्तम है परन्तु जिससे यात्रियोंको आत्मलाभ हो उसका साधन कुछ नहीं, उस समय मेरे मनमें जो आया उसे कुछ विस्तारके साथ आज इस प्रकार कह सकते हैं—

एसे क्षेत्रोंपर तो आवश्यकता एक विद्वानकी थी जो प्रतिदिन शास्त्र प्रवचनक रता और लोगोंको मोलिक जैन सिद्धान्तका अव-वोध कराता जो। जनता वहाँ पर निवास करती है उसे यह बोध हो जाता कि जैनधर्म इसे कहते हैं। हमलोग मेलेके अवसर पर,हजारों रूपये व्यय कर देते हैं परन्तु लोगोंको यह पता नहीं चलता कि मेला करनेका उद्देश क्या है? समयकी बलवत्ता है जो हमलोग बाद्य कार्योंमें द्रव्यका व्ययकर ही अपनेको कुतार्थ मान लेते हैं। मन्दिरके चांदीके किवाड़ोंकी जोड़ी, चांदीकी चौकी, चांदीका रथ, सुवर्णके चमर, चांदीकी पालकी, आदि वनवाने में ही व्यय करना पुण्य सममते हैं। जब इन चांदीके सामानको अन्य लोग देखते हैं तब यही अनुमान करते हैं कि जनीलोग बड़े धनात्त्र हैं किन्तु यह नहीं सममते कि जिस धर्मका यह पालन करनेवाले हैं उन धर्मका मम क्या है? यदि उसको यह लोग समम जावें तो अनायास ही जैनधर्मसे प्रेम करने लगें। श्री अमृतचन्द्र सूर्र ने तो प्रभावनाका यह लच्नण लिखा है कि—

> 'त्र्यात्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसः सततमेव । दानतपोजिनपुजाविद्यातिशयैर्जिनघर्मः ॥'

वास्तविक प्रभावना तो यह है कि अपनी परिणति, जो **अनादि कालसे पर को आ**त्मीय मान कलुषित हो रही है तथा परमें निजत्व का ऋवबोध कर विषयय ज्ञानवाली हो रही है एवं पर पदार्थोंमें राग द्वेष कर मिथ्या चारित्रमयी हो रही है, उसे आत्मीय श्रद्धान ज्ञान-चारित्रके द्वारा ऐसी निर्मल वनाने का प्रयत्न किया जाय जिससे इतर धर्मावलम्बियांके हृदयमें खयमेव समा जावे कि धर्म तो यह वस्तु है। इसी को निश्चय प्रभावना कहते हैं। ऋथवा एसा दान करी जिससे साधारण लोगों का भी उपकार हो। ऐसे विद्यालय खोलो जिनसे यथाशक्ति सब को ज्ञान लाभ हो। ऐसे औपघालय खोलो जिनमें शुद्ध श्रीपधों का भन्ड र हो। ऐसे भीजनालय खोलो जिनमें शुद्ध भोजन का प्रवन्ध हो । ऋनाथों को भी भोजन दो । अनुकम्पासे प्राणीमात्र को दान का निषंध नहीं। त्र्यभय दानादि देकर प्राणियों को निर्भय बना दो। ऐसा तप करो जिसे देखकर कट्टरसे कट्टर विरोधियोंकी तपमें श्रद्धा हो जावे। श्री जिनेन्द्र देवकी एसे ठाट वाटसे पूजा करो जो नास्तिकोंके चित्तमें भी आस्तिक्य भावोंका संचार करे । इसका नाम व्यवहारमें प्रभावना है । श्री समन्तभद्र स्वामीने भी कहा है कि—

> '<mark>श्रज्ञान</mark>तिमिरव्याति मपाकृत्य यथा<mark>यथम् ।</mark> जिनशःसनमाहातम्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना' ॥

श्रज्ञानरूपी अन्धकारकी व्याप्तिसे जगत् श्राच्छन्न है, उसे यथाशक्ति दृरकर जिन शासनके माहात्म्यका प्रकाश करना इसीका नाम सची प्रभावना है। संसारमें अनादि कालसे मोहके वशीभूत होकर प्राणियोंने नाना प्रकारके धर्मांका प्रचार लोकमें कर रक्खा है। कहां तक इसका वर्णन किया जाय ? जीव वध करके भी लोग उसे धर्म मानने लगे। जिसे शक्ले अच्ले लोग पुष्ट करते हैं श्रौर प्रमाण देते हैं कि शास्त्रोंमें लिखा है। उसे यहां लिखकर मैं श्राप लोगोंका समय नहीं लेना चाहता।

संसारमें जो मिथ्या प्रचार फेल रहा है उसमें मूल कारण राग द्वेषकी मिलनतासे जो कुछ लिखा गया वह साहित्य है। वही पुस्तकें कालान्तरमें धर्मशास्त्रके रूपमें मानी जाने लगीं। लोग तो अनादिकालसे मिथ्यात्वके उदयमें शरीरको ही आत्मा मानते हैं। जिनको अपना ही बोध नहीं वे परको क्या जानें? जब अपना पराया ज्ञान नहीं तब कैसा सम्यग्दृष्टि? यही श्री समयसारमें लिखा है—

'परमासुमित्तयं पि रागादोसं मुविबदे जस्स। सः विसो जासदि अप्पासं यटु सब्बसमधरो वि॥'

जो सर्वागमको जाननेवाला है, रागादिकोंका अंशमात्र भी यदि उसके विद्यमान है तो वह आत्माको नहीं जानता है, जो आज्ञानको नहीं जानता है वह जीव और अजीवको नहीं जानता, जो जीव-अजीवको नहीं जानता वह सम्यग्दृष्टि केसे हो सकता है ? कहनेका तात्पर्य यह कि आगमाभ्यास ही जीवादिकोंके जाननेमें मुख्य कारण है और आगमाभासका अभ्यास ही जीवादिकोंको अन्यथा जाननेमें कारण है। जिनको आत्म कल्याणकी लालसा है वे आत्मकथित आगमका अभ्यास करें। विराप कहां तक लिखें ? चेत्रोंपर ज्ञानके साधन कुछ नहीं, केवल रुपये इकट्टे करनेके साधन हैं। कल्पना करो यह धन यदि एकत्रित होता रहे और व्यय न हो तो अन्तमें नहींके तुल्य हुआ। अस्तु, इस कथासे क्या लाभ ?

यहां चार दिन रहा

# मुक्तागिरि

चार दिन बाद यहां से चल दिया, बीचमें कामठी के जैन मन्दिरों के दर्शन करता हुआ नागपुर पहुंचा। यहां पर अनेक जैन मन्दिर हैं। उनमें कितने ही बुन्देलखण्डसे आये हुए परवारों के हैं। ये सर्व तेरापन्थी आम्नायवाले हैं। मन्दिरों के पास एक धर्मशाला है। अनेक जिनालय दिल्लावालों के भी हैं जो कि बीसपन्थी आसायके हैं।

यहां पर रामभाऊ पांडे एक योग्य पुरूप थे। आप वीसपन्थी आम्नायके महारकके चेले थे। परन्तु आपका प्रेम तत्त्वचर्चासे था अतः चाहे तेरापन्थी आम्नायका विद्वान् हो चाहे वीसपन्थी आम्नायका, समानभावसे आप उन विद्वानोंका आदर करते थे। यहां दो या तीन दिन रहकर मैंने अमरावतीको प्रम्थान कर दिया। बीचमें वर्षा मिला। यहाँ भी जिनमन्दिरों का समुदाय है उनके दर्शन कर अमरावतीके लिये चला।

कई दिवसोंके बाद अमरावर्ता पहुंच गया। यहां पर भी बुन्देलखण्डसे त्राये हुए परवारोंके अनेक घर हैं जा कि तेरा-पन्थ त्राम्नायके माननेवाले हैं। मन्दिरोंके पास एक जैन धर्म शाला है। यहां पर श्री सिंघई पन्नालालजी रहते थे। उनके यहां नियम था कि जो यात्रीगण बाहरसे आते थे उन सबको भाजन कराये विना नहीं जाने देते थे। यहीं पर उनके मामा नन्दलालजी थे जो बहुत ही निपुण थे। वे मकान श्राम त्रादिकी दलालो करते

थे। अत्यन्त उदार थे। हजारों रुपये मासिक ऋर्जन करते थे। कृपणता का तो उनके पास अंश ही नहीं था। अस्तु, यहांसे श्री सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरिक लिये उत्सुकता पूर्वक चल पड़ा।

बीचमें एलचपुर मिला। यहां जिन मन्दिरोंके दर्शन कर दूसरे दिन मुक्तागिरि पहुंच गया। क्षेत्रकी शोभा श्रवर्णनीय है। सर्यतः वनोंसे वेष्टित पर्वत है। पर्वतके ऊपर श्रनेक जिनालय हैं। नीचे भीकई मन्दिर और धर्मशालाएं हैं। तपोभूमि है। परन्तु अब तो न वहां काई त्यागी है और न साधु। जो अन्य क्षेत्रों की ज्यवस्था है वही ज्यवस्था यहां की है। सानन्द वन्दना की।



#### कम-चक्र

पास में पांच रूपये मात्र रह गये। कपड़े विवर्ण हो गये। शरीरमें खाज हो गई। एक दिन बाद ज्वर आने लगा। सहायी कोई नहीं। केवल देव ही सहायी था। क्या करूं ? कुछ समफ में नहीं खाता था। कर्नन्यविमूह हा गया। कहा जाऊँ ? यह भी निश्चय नहीं कर सका। किससे अपनी न्यथा कहूं ? यह भी समझमें नहीं आया। कह्ना भी तो सुननेवाला कीन था? खिन्न होकर पड़ गया। रात्रिको स्वप्न आया—'दुःख करनेसे क्या लाभ ?' कोई कहना है—'श्री गिरिनारको चले जात्रा।' 'कसे जावें? साधन तो कुछ हैं नहीं…' मैंने कहा। वहीं उत्तर मिला—'नारकीं जीवोंकी अपेदा नो अच्छे हो।'

प्रातःकाल हुआ। श्री सिद्धक्षेत्रकी वन्दना कर वैतूल नगरके लिये चल दिया। तीन कोश चलकर एक हाट मिली। वहां एक स्थानपर पत्तेका जुआ हो रहा था। १) के ५) मिलते थे। हमने विचार किया—'चलो ५) लगा दो २५) मिल जावेंगे, फिर खानन्दसे रेलमें बैठकर श्री गिरिनारकी यात्रा सहजमें हो जावेगी। इत्यादि।' १) के ५) मिलेंगे इस लोभसे ३) लगा दिये। पत्ता हमारा नहीं खाया। ३) चले गये। खब बचे दो रूपया सो बिचार किया कि अब गलती न करो खन्यथा खापत्ति में फँस जाखोगे। मनको संतोष कर वहांसे चल दिया। किसी तरह कष्टोंको सहते हुए वैतृल पहुंचे।

उन दिनों अन्न सस्ता था। दो पैसे में 511 जवारी का आटा मिल जाता था। उस की रोटी खाते हुए मार्ग तय करते थे। जब वैतूल पहुँचे तब ग्रामके बाहर सड़क पर कुली लोग काम कर रहे थे। हमने विचार किया कि यदि हम भा इस तरहका काम करें तो हमें भी कुछ मिल जाया करेगा। मेट से कहा—'भाई! हमको भी लगाला।' दयालु था, उसने हमको एक गती दे दी और कहा कि 'मिट्टी खोदकर इन आरतोंकी टोकनीमें भरत जान्नो। तीन न्नाने शामको मिल जावेंगे।' मैंने मिट्टी खोदना आरम्भ किया और एक टाकनी किसी तरहसे भर कर उठा ही, दूसरी टोकनी नहीं भर सवा। अन्तमें गेंतीको वहीं पटक कर राता हुन्ना आगे चल दिया। मेटने दया कर बुलाया—'रोते क्यों हो? मिट्टीको ढोन्नो दो आना मिल जावेंगे।' गरज—बह भी न बन पड़ा तब मेटने कहा—'आन्की इच्छा सो करो।' मैंने कहा—'जनाव बन्दगी, जाता हूं।' उसने कहा—'जाइये, यहां तो हट्टे कट्टे पुरुषोंका काम है।'

रउस समय अपने भाग्यके गुण गान करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दिन बाद ऐसे स्थान पर पहुँचा जहां पर जिनालय था। जिनालयमें श्री जिनेन्द्र देवके दशन किये। पश्चात् यहांसे गज-पन्था के लिये प्रस्थान कर दिया और श्री गजपन्था पहुंच भी गया। मार्गमें कसे कसे कष्ट उठाये उनका इतीसे अनुमान कर लो कि जो ज्वर एक दिन बाद आता था वह अब दो दिन बाद आने लगा। इसको हमारे देशमें तिजारा कहते हैं। उसमें इतनी ठंड लगती है कि चार सोड़रोंसे भी नहीं जाती। पर पास में एक भी नहीं थी। साथमें पकन्ं खाज हो गई, शरीर छश हो गया। इतना होने पर भी प्रति दिन २० मील चलना और कभी को दो पसेका आटा। वह भी कभी जवारीका और कभी बाजरे का और वह भी बिना दाल शाकका। केवल नमक को

कंकरी शाक थी। घी क्या कहलाता है ? कौन जाने उसके दो माससे दर्शन भी न हुए थे। दो माससे दालका भी दर्शन न था। किसी दिन रूखी रोटी बनाकर रक्खी खोर खानेकी चेष्टा की कि तिजारी महाराणीने दर्शन देकर कहा—'सो जाख्रो, अनिध-कार चेष्टा न करो, खभी तुम्हारे पाप कर्मका उदय है, समजासे सहन करो।'

पापके उद्यक्ती पराकष्टाका उद्य यदि देखा तो मैंने देखा।
एक दिनकी बात है—सघन जंगलमें जहां पर मनुष्योंका संचार
न था, एक छायादार बृक्ष के नीचे बेठ गया। वहीं वाजरे के
चूनकी लिट्टी लगाई, खाकर सो गया। निद्रा भंग हुई, चलनेकी
उद्यमी हुआ इतने में भयंकर उवर आ गया। वे होश पड़ गया।
रात्रिके नी बजे होश आया। भयानक वनमें था। सुत्र बुध भूळ
गया। रात्रि भर भयभीत अवस्थामें ग्हा। किसी तरह प्राप्तःकाल
हुआ। श्री भगवान का स्मरण कर मागेमें अनेक कट्टोंकी अनुभूति
करता हुआ श्री गजपन्था जी में पहुंच गया और आनन्दसे
धर्मशालामें ठहर गया।

## गजपन्थासे बम्बई

वहीं पर एक आरवी के सेठ ठहरे थे। प्रातःकाल उनके साथ पवतकी वन्दनाको चला। आनन्दसे यात्रा समाप्त हुई। धर्मको चर्चा भी अन्छी तरह से हुई। आपने कहा—'कहाँ जाओगे ?' मैंने कहा—'श्री गिरिनारजी की यात्राको जाऊंगा।' 'केसे जाओगे ?' 'पेदल जाऊंगा।' उन्होंने मेरे शरीरकी अवस्था देख-कर बहुत ही द्याभावसे कहा—'तुम्हारा शरीर इस योग्य नहीं।'

मेंते कहा—'शरीर तो नश्वर है एक दिन जावेगा ही, कुछ धर्मका कार्य इससे छिया जावे ।

ं वह हँस पड़े स्त्रोर बोले 'अभी बाछक हो' 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' शरीर धर्म साधनका स्त्राद्य कारण है, अतः इसको धर्म साधनके लिये सुरिच्चत रखना चाहिये।'

मैंने कहा—'रखने से क्या होता है ? भावना हो तब तो यह बाह्य कारण हो सकता।है इसके बिना यह किस काम का ?'

परन्तु वह तो अनुभवी थे, हँस गये, वोले—'अच्छा इस विषयमें फिर बातर्चात होगी, अब तो चलें भोजन करें, त्राज त्रापको मेरे ही डेरे में भोजन करना होगा।' मैंने बाह्यसे तो जसा लोगांका व्यवहार होता है वैसा ही उनके साथ किया पर अन्तरङ्ग से भोजन करना इष्ट था। स्थान पर त्राकर उनके यहां त्रानन्द से भोजन किया। तीन माससे मार्गके खेदसे खिन्न था तथा जबसे मां श्रोर स्त्री को छोड़ा मड़ावरा से लेकर मार्गमें श्राज वैसा भोजन किया। दरिद्रको निधि मिलने में जितना हुए होता है उससे भी श्रधिक मुक्ते भोजन करने में हुआ।

भोजनके अनन्तर वह मन्दिरके भाण्डारमें द्रव्य देनेके लिये गये। पांच रूपये मुनीम को देकर उन्होंने जब रसीद ही तब में भी वहीं बंठा था। मेरे पास कबल एक आना था और वह इस लिये बच गया था कि ज्ञाज के दिन ज्ञारवीक सेठक यहाँ भोजन किया था। मैंने विचार किया कि यदि आज ज्ञपना निजका भोजन करता तो यह एक आना खच हो जाता और ऐसा मधुर भोजन भी नहीं मिलता, ज्ञतः इसे भाण्डारमें दे देना अच्छा है। निदान, मैंने वह एक ज्ञाना मुनीम को दे दिया। मुनीमने लेनेमें संकोच किया। सेठजी भी हँस पड़े छोर मैं भी संकोच बश लिजन हो गया परन्तु मैने अन्तरङ्घने दिया था ज्ञतः उस एक ज्ञानाक दानने मेरा जीवन पलट दिया।

सेठजी कपड़ा कराइने बम्बई जारहे थे। आरवीमें उनकी दुकान थी। उन्होंने मुक्तसे कहा—'बम्बई चलो बहासे गिरनारजी चले जाना।' मैंने कहा—'मैं तो पेदल यात्रा करू गा।' यद्यपि साधन कुछ भी न था—साधनके नाम पर एक पेसा भी पासन था फिर भी अपनी द्रित अवस्था बचनों द्वारा सेठके सामने व्यक्त न होने दी—मनमें याचना का भाव नहीं आया।

सेठर्जा को मेरे ऊपर अन्तरङ्गसे प्रेम होगया—प्रेमके साथ ही मेरे प्रति दया की भावना भी होगई। वोले-'तुम आप्रह मत करो, हमारे साथ वम्बई चलो, हम आपके हितेषो हैं।' उनके आप्रह करने पर मेंने भी उन्हींके साथ बम्बईके लिये प्रस्थान कर दिया। नासिक होता हुआ रात्रिके नो बजे बम्बई की स्टेशन पर पहुंचा। रोशनी आदि की प्रचुरता देख कर आश्चर्यमें पड़ गया। यह चिन्ता हुई कि पासमें तो पैसा नहीं क्या करूंगा? नाना विकल्पोंके जालमें पड़ गया, कुछ भी निश्चित न कर सका। सेठजीके साथ घोड़ागाड़ीमें बैठ कर जहां सेठ साहब ठहरे उसी मकानमें ठहर गया। मकान क्या था स्वग का एक खण्ड था। देखकर ज्यानन्दके बदले खेद सागरमें हूब गया। क्या करूं? कुछ भी निश्चय न कर सका। रात्रि भर नींद नहीं आई।

प्रातःकाल शोचादि कियासे निवृत्त होकर बैठा था कि सेठजाने कहा—'चलो मन्दिर चलें खार आपका जो भी सामान हो वह भी लेते चलें। वहीं मन्दिरके नीचे धर्मशालामें ठहर जाना।' मैंने कहा—'श्रम्छा।'

सामान लेकर मन्दिर गया, नीचे धर्मशालामें सामान रख-कर ऊपर दशन करने गया। लड़जाके साथ दर्शन किये क्योंकि शर्मार क्षीण था। बस्त मलिन थे। चेहरा बीमारीके कारण विकृत था। शीघ दर्शन कर एक पुस्तक उठा ली खोर धमशालामें स्वाध्याय करने लगा। सेठजी आठ खाने देकर चले गये।

में किंक्तव्यविभृद्की तरह म्वाध्याय करने लगा। इतनेमें ही एक बावा गुरुद्यालसिंह जो खुरजाके रहनेवाले थे मेरे पास आये और पूछने लगे—'कहांसे आये हो? और वम्बई आकर क्या करोगे?' मुक्तसे कुछ नहीं कहा गया प्रत्युत गद्गद हो गया। श्रीयुत बावा गुरुद्यालसिंहजीने कहा—'हम आध घंटा बाद आवेंगे तुस यहीं मिलना।' मैं शान्तिपूर्वक स्वाध्याय करने लगा।

उनकी अमृतमयी वाणीसे इतनी तृप्ति हुई कि सब दुःख भूल गया। आध घंटाके बाद बाबाजी आ गये और दो घोती, दो जोड़े दुपट्टे, रसोईके सब वर्तन आठ दिनका भोजनका सामान, सिगड़ी कोयला तथा दस रूपयानकद देकर बोले आन- न्द्से भोजन बनाओ कोई चिन्ता न करना हम तुम्हारी सव तरह से रचा करेंगे । अशुभ कर्मके विपाकमें मनुष्यों को अनेक विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है और जब शुभ कर्मका विपाक श्राता है तब अनायास जीवोंको सुख सामग्री का लाभ हो जाता है। कोई न कर्ता है न हर्ता है, देखो, हम खुरजाके निवासी हैं। आर्जीविकाक निमिन्त वम्बई रहते हैं। दुरुजाके करते हैं तुम्हें मन्दिरमें देख म्बयमेव हमारे यह परिणाम हो गये कि इस जीव की रक्षा करना चाहिये। आप न तो हमारे सम्बन्धी है। श्रीर न हम तुमको जानते ही हैं। तुम्हारे आचारादि से भी अभिज्ञ नहीं हैं फिर भी हमारे परिणामांमें तुम्हारी रचा के भाव हो गये। इससे श्रव तुम्हें सब तरह की चिन्ता छोड़ देना चाहिये तथा ऊपर भी जिनेन्द्र देवके प्रतिदिन दर्शनाहि कर स्वाध्यायमें उपयोग लगाना चाहिये। तुम्हारी जो आवश्य-कता होगी हम उसकी पूर्ति करेंगे। इत्यादि वाक्यों द्वारा मुके संतोष कराके चले गये।

### विद्याध्ययनका सुयोग

मेंने आनन्दसे भोजन किया। कई दिनसे चिन्ता के कारण निद्रा नहीं आई थी अतः भोजन करने के अनन्तर सो गया। तीन घण्टे बाद निद्रा भंग हुई, मुख मार्जन कर बंठा ही था कि इन्ने में बाबा गुरुद्यालजी आ गये और १०० कापियां देकर यह कह गये कि इन्हें बाजार में जाकर फेरी में वेच आना। छह आना से कम में न देना। यह पूर्ण हो जानेपर में और ला दृंगा। उन कापियों में रेशम आदि कपड़ों के नमृने विलायत से आते थे।

में शामको बाजार में गया श्रीर एक ही दिनमें बीस काषी वेच श्राया। कहने का यह तात्पर्य है कि छः दिनमें वे सब काषियां विक गई श्रीर उनकी विक्रीके मेरे पास ३१८०) हों गये। अब में एकदम निश्चिन्त हो गया।

यहां पर मन्दिरमें एक जैन पाठशाला थी। जिसमें श्री जीवा-राम शास्त्री गुजराती अध्यापक थे। वे संस्कृतके प्रीट विद्वान् थे। ३०) मासिक पर २ घंटा पढ़ाने त्राते थे। साथमें श्री गुरुजी पन्ना-लाल वाकलीवाल सुजानगढ़वाले त्रानरेरी धर्म शिद्धा देते थे। मैंने उनसे कहा—'गुरुजी! मुफे भी ज्ञानदान दीजिये।' गुरुजीने मेरा परिचय पूछा, मैंने आनुपूर्वी त्रापना परिचय उनको सुना दिया। वह बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम संस्कृत पढो। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर कातन्त्र व्याकरण श्रीयुत शास्त्री जीवारामजीसे पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। श्रीर रत्नकरण्ड श्रावकाचार जी पण्डित पन्नानानजीसे पढ़ने लगा। मैं पण्डित जीसे गुरुजी कहता था।

बाबा गुरुद्याल जीसे मैंने कहा—'बाबाजी! मेरे पास ३१। >) कापियों के आगये। १०) ऋष दे गये थे। ऋब मैं भाद्रमास तक के लिये निश्चिन्त हो गया। आपकी ऋाज्ञा हो तो मैं संस्कृत ऋध्ययन करने लगूं।' उन्होंने हप पूर्वक कहा—'बहुत अच्छा विचार है, कोई चिन्ता मत करो, सब प्रबन्ध कर दूंगा, जिस किसी पुस्तक्की ऋषावश्यकता हो हमसे कह्ना।'

में श्रानन्दसे श्रध्ययन करने लगा श्रौर भाद्रमासमें रत्नकरण्ड श्रावकाचार तथा कातन्त्र व्याकरणकी पञ्चसन्धिमें परीचा दी। उसी वर्ष बम्बई परीक्षालय खुला था। रिजल्ट निकला। मैं दोनों विषयमें उत्तीर्ण हुश्रा साथमें पश्चीस रूपये इनाम भी मिला। समाज प्रसन्न हुई।

श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित गोपाल्दास जी वर्या उस समय वहीं पर रहते थे। श्राप बहुत ही सरल तथा जैनधमके मार्सिक पण्डित थे साथमें अत्यन्त दयालु भी थे। वह मुक्तसे बहुत प्रसन्न हुए श्रोर कहने लगे कि 'तुम आनन्दसे विद्याध्ययन करो, कोई चिन्ता मत करो।' वह एक साहबके श्राफिसमें काम करते थे। साहब इनसे अत्यन्त प्रसन्न था। पण्डितजीने मुक्तसे कहा 'तुम शामको मुझे वियाल् श्राफिसमें ले आया करो तुम्हारा जो मासिक खर्च होगा में दूंगा। यह न समझना कि में तुम्हें नौकर समभू गा।' में उनके समक्ष कुछ नहीं कह सका।

परीचाफल देख कर देहलीके एक भवेरी छक्ष्मीचन्द्रजीने कहा कि 'दस रुपया मासिक हम बरावर देंगे तुम सानन्दसे ऋध्य-यन करो।' मैं ऋध्ययन करने छगा किन्तु दुर्माग्यका उदय इतना प्रवल था कि वम्बईका पानी मुमे अनुकूल न पड़ा। शरीर रोगी हो गया। गुरुजी और श्री स्वर्गीय पं० गोपालदास जीने बहुत ही समवेदना प्रकट की। तथा यह आदेश दिया कि तुम पूना जाओ, तुम्हारा सब प्रवन्ध हो जावेगा। एक पत्र भी लिख दिया।

में उनका पत्र लेकर पूना चला गया। धर्मशालामें ठहरा। एक जैनीके यहां भोजन करने लगा। वहां की जलवायु सेवन करनेसे मुझे आराम हो गया। पश्चात् एक मास बाद मैं बम्बई आ गया। यहां कुछ दिन ठहरा कि फिरसे ज्वर आने लगा।

श्री गुरुजीने मुझे अजमेरके पास केकड़ी है, वहां भेज दिया। केकड़ीमें पं० धन्नालालजी साहब रहते थे। योग्य पुरुष थे। श्राप बहुत ही दयालु और सदाचारी थे। आपके सहवाससे मुक्ते बहुत ही लाभ हुआ। श्रापका कहना था कि 'जिसे श्रात्मकल्याण करना हो वह जगत्के प्रपञ्चोंसे दूर रहे।' श्रापके द्वारा यहां पर एक पाठशाला चलती थी।

में श्रीमान् रानीवालोंकी दुकान पर ठहर गया। उनके मुनीम वहुत योग्य थे। उन्होंने मेरा सब प्रवन्ध कर दिया। यहां पर आषधालयमें जो वैद्यराज दोळतराममजी थे वह बहुत ही सुयोग्य थे। मैंने कहा—'महाराज में तिजारीसे बहुत दुखी हूँ। कोई ऐसी औषधि दीजिये जिससे मेरी वीमारी चली जावे।' वैद्यराजने मूंगके बराबर गोली दी और कहा 'श्राज इसे ग्वालो तथा ८४ दूधकी ८—चावल डालकर खीर बनाश्रो और जितनी खाई जावे खाओ। कोई विकल्प न करना।' मैंने दिन भर खीर खाई। पेट खूब भर गया। रात्रिको श्राठ बजे वमन हो गया। उसी दिनसे रोग चला गया। पद्रह दिन केकड़ीमें रह कर जयपुर चला गया।

# चिरकांक्षित जयपुर

जयपुरमें ठोलियाकी धर्मशालामें ठहर गया। यहांपर जमुनाप्रसादजी कालासे मेरी मैत्री हो गई। उन्होंने श्रीवीरेश्वर शास्त्रीके पास जो कि राज्यके मुख्य विद्वान् थे मेरा पढ़नेका प्रवन्ध कर दिया। मैं आनन्दसे जयपुरमें रहने लगा। यहांपर सब प्रकारकी आपत्तियोंसे मुक्त हो गया।

एक दिन श्री जैन मन्दिरके दर्शन करनेके लिये गया। मन्दिरके पास श्रीनेकरजीकी दृकान थी। उनका कलाकन्द भारतमें प्रसिद्ध था। मैंने एक पाव कलाकन्द लेकर खाया। ऋत्यन्त स्वाद श्राया। फिर दूसरे दिन भी एक पाव खाया। कहनेका तात्पर्य यह है कि मैं बारह मास जयपुरमें रहा परन्तु एक दिन भी उसका त्याग न कर सका। अतः मनुष्योंको उचित है कि ऐसी प्रकृति न बनावें जो कष्ट उठानेपर भी उसे त्याग न सकें। जयपुर छोड़नेके बाद हो वह आदत छूट सकी।

एक बात यहां और लिखनेकी है कि अग्याससे सब कार्य हो सकते हैं। यहांपर पानीके गिलासको मुखसे नहीं लगाते। ऊपरसे ही धार डाल कर पानी पीनेका रिवाज है। मुक्ते उस तरह पीनेका अभ्यास नथा अतः लोग बहुत लिजत करते थे। कहते थे कि तुम जूंठा गिलास कर देते हो। मैं कहता था कि आपका कहना ठीक है पर मैं बहुत कोशिश करता हूं तो भी इस कार्यमें उत्तीर्ण नहीं हो पाता। कहनेका तात्पर्य यह है कि मैंने बारह वर्ष जल पीनेका अभ्यास किया। अन्तमें उस कार्यमें उत्तीण हो गया। अतः मनुष्यको उचित है कि वह जिस कार्यकी सिद्धि करना चाहे उसे आगरणान्त न त्यागे।

यहांपर मैंने १२ मास रहकर श्रीवीरेश्वरजी शास्त्रीसे कातन्त्र ज्याकरणका अभ्यास किया और श्रीचन्द्रशभ चरित भी पांच सर्ग पढ़ा। श्रीतत्वार्थसूत्रजीका अभ्यास किया और एक अध्याय श्री सर्वार्थसिद्धिका भी अध्ययन किया। इतना पढ़ बम्बईकी परीज्ञामें बैठ गया।

जब कातन्त्र व्याकरणका प्रश्नपत्र लिखा रहा था तब एक पत्र मेरे प्राममें त्राया। उसमें लिखा था कि तुम्हारी स्त्रीका देहावसान हो गया। मुक्ते अपार त्रानन्द हुत्रा। मैंने मन ही मन कहा—हे प्रभो! त्राज मैं बन्धनसे मुक्त हुत्रा। यद्यपि स्त्रनेक बन्धनोंका पात्र था परन्तु वह बन्धन ऐसा था जिससे मनुष्यकी सर्व सुध बुध भूल जाती है। पत्रको पढ़ते देखकर श्रं जमुनालालजी मन्त्रीने कहा— 'प्रश्नपत्र छोड़कर पत्र क्यों पढ़ने लगे?' मैंने उत्तर दिया कि 'पत्रपर लिखा था—'जरूरी पत्र है।' उन्होंने पत्रको मांगा, मैंने दे दिया। पत्र पढ़कर उन्होंने समवेदना प्रकट की क्रीर कहा कि 'चिन्ता मत करना, प्रश्नपत्र सावधानीसे लिखना, हम तुम्हारी फिरसे शादी कर देवेंगे।' मैंने कहा—'त्रभी तो प्रश्नपत्र लिख रहा हूँ बादमें सर्व व्यवस्था त्रापको श्रवण कराऊंगा।'

श्रन्तमें सब व्यवस्था उन्हें सुना दी श्रौर उसी दिन श्रीबाईजीको एक पत्र सिमरा दिया एवं सब व्यवस्था लिख दी। यह भी लिख दिया कि 'श्रब मैं निःशल्य होकर अध्ययन करूंगा। इतने दिनसे पत्र नहीं दिया सो क्षमा करना।'

# यह जयपुर है।

जयपुर एक महान् नगर है, मैंने ३ दिन पर्यन्त श्री जैन मन्दिरोंके दर्शन किये तथा ३ दिन पर्यन्त शहरके बाह्य उद्यानोंमें जो जिन मन्दिर थे उनके दर्शन किये। बहुत शान्त भाव रहे।

यहां पर बड़े बड़े दिग्गज विद्वान् उन दिनों थे—श्रीमान् पं० मोतीलालजी तथा श्रीमान् पण्डित गुलजीकाठ जो ० वर्ष के होंगे। श्रीमान् पण्डित चिग्मनलालजी मी उस समय थे जो कि वक्ता थे श्रीर सभामें संस्कृत प्रन्थोंका ही प्रवचन करते थे। श्रापकी कथनशैली इतनी आकषक थी कि जो श्रोता आपका एक बार शास्त्र श्रवण कर लेता था उसे स्वाध्याय की रुचि हो जाती थी। आपके प्रवचन को जो बराबर श्रवण करता था वह २ या ३ वर्षमें जैन धमका धार्मिक तत्त्व समझने का पात्र हो जाता था। आपके शास्त्रमें प्रायः मन्दिर भर जाता था। कहां तक श्रापके गुणों की प्रशंसा करें ? आपसे वक्ता जैनियोंमें आप ही थे। आप वक्ता ही न थे सन्तोषी भी थे। आपके प्रकृते गोटे की दुकान होती थी। आप भोजनोपरान्त ही दुकान पर जाते थे।

जयपुरमें इन दिनों विद्वानों का ही समागम न था किन्तु बड़े बड़े गृहस्थों का भी समागम था जो श्रष्टमी चतुर्दशी को

व्यापार छोड़ कर मन्दिरमें धर्मध्यान द्वारा समय का सदुपयोग करते थे। सेकड़ों घर ग्रुद्ध भोजन करनेवाले श्रावकों के थे। पठन पाठन का जितना सुत्र्यवसर यहां था उतना अन्यत्र न था। एक जैन पाठशाला मनियारों के रास्तेमें थी। श्रीमान् पं० नान्छालजी शास्त्री, श्रीमान् पं० कस्तूरचन्द्रजी शास्त्री, श्रीमान् पं० जवाहरलालजी शास्त्री तथा श्रीमान् पं० इन्द्रहालजी शास्त्री तथा श्रीमान् पं० इन्द्रहालजी शास्त्री आदि इसी पाठशाला द्वारा गणनीय विद्वानों में हुए। कहां तक लिखूं? बहुतसे छात्र अभ्यास कर यहांसे पण्डित बन प्रस्तर विद्वान् हो जैनधर्मका उपकार कर रहे हैं।

यहांपर उन दिनों जब कि मैं पहता था श्रोमान स्वर्गीय अर्जुनदासजी भी एन्ट्रेंसमें पहते थे। आपकी अत्यन्त प्रखर बुद्धि थी। साथ ही आपको जातिक उत्थानकी भी प्रवल भावना थी। आपने एक सभा स्थापित की थी। मैं भी उसका सदस्य था। आपने एक सभा स्थापित की थी। मैं भी उसका सदस्य था। आपका ज्याख्यान इतना प्रभावक होता था कि जनता तत्काल ही आपके अनुकूल हो जाती थी। आपके द्वारा एक पाठशाला भी स्थापित हुई थी। उसमें पठन पाठन बहुत सुचारुरूपसे होता था। उसकी आगे चलकर अच्छी प्रस्थाति हुई। कुछ दिनोंके बाद उसकी राज्यसे भी सहायता मिलने लगी। अच्छे अच्छे छात्र उसमें आने लगे।

आपका ध्येय देशोद्धारका विशेष था श्रतः श्रापका कांग्रेस संस्थासे भी श्राधिक ग्रेम हो गया। श्रापका सिद्धान्त जनधर्मके श्रनुकूल ही राजनैतिक क्षेत्रमें कार्य करनेका था। इससे आप विरोधीके सामने कायरताका वर्ताव करना अच्छा नहीं समझते थे। श्राप अहिंसाका यथार्थ म्वरूप सममते थे। बहुधा बहुतसे पुरुष दयाको ही श्राहिसा मान बैठते हैं पर श्रापको श्रहिंसा श्रौर दयाके मार्मिक भेदका श्रनुगम था।

### महान् मेला

उन दिनों जयपुरमें एक महान् मेला हुआ था। जिसमें भारतवर्षके सभी प्रान्तके विद्वान् श्रोर धिनक वर्ग तथा सामान्य जनताका बृहत्समारोह हुआ था। गायक भी अच्छे अच्छे आये थे। मेळाको भरानेवाले श्री स्वर्गीय मूळचन्द्रजी सोनी अजमेरवाले थे। यह बहुत ही धनाट्य और सद्गृहस्थ थे। आपके द्वारा ही तेरापन्थ का विशेष उत्थान हुआ—शिखर जीमें तेरापन्थी कोठीका विशेष उत्थान आपके ही सत्प्रयत्नसे हुआ। अजमेरमें आपके मन्दिर और नसियां जी देखकर आपके वैभवका अनुमान होता है।

आप केवल मन्दिरों के ही उपासक न थे पण्डितों के भी बड़े प्रेमी थे। श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित बलदेवदासजी आपहीं के मुख्य पण्डित थे। जब पण्डित जी अजमेर जाते और आपकी दुकान पर पहुंचते तब आप आदरपूर्वक उन्हें अपने स्थान पर बैठाते थे। पण्डितजी महाराज जब यह कहते कि आप हमारे मालिक हैं अतः दूकान पर यह व्यवहार योग्य नहीं तब सेठजी साहब उत्तर देते कि 'महाराज! यह तो पुण्योदयकी देन हैं परन्तु आपके द्वारा वह लक्षी मिल सकती है जिसका कभी नाश नहीं। आपकी सौम्य मुद्रा और सदाचारको देखकर विना ही उपदेशके जीधोंका कल्याण हो जाता है। हम तो आपके द्वारा उस मार्ग पर हैं

जो त्राजतक नहीं पाया। इस प्रकार सेठ जी और पण्डितजीका परस्पर सद्व्यवह। रथा। कहां तक उनका शिष्टाचार लिखा जावे ? पण्डितजीकी सम्मतिके बिना कोई भी धार्मिक कार्य सेठजी नहीं करते थे। जो जयपुरमेंसे मेला हुआ था वह पण्डित जीकी सम्मतिसे ही हुआ था।

मेला इतना भन्य था कि मैंने अपनी पर्यायमें वैसा अन्यत्र नहीं देखा। उस मेलामें श्रीमान् पण्डित पत्रालालजी न्याय दिवाकर, श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित गोपालदास जी वरेया तथा श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित प्यारेलाल जी अलीगढ़वाले आदि विद्वानोंका तथा सेठोंमें प्रमुख सेठ जो आज विद्यमान हैं तथा श्रीमान् स्वर्गीय उप्रसेन जी रईस, उनके आता श्री स्वरूप-चन्द्रजी रईस, श्रीमान् लाला जम्बूप्रसादजी रईस सहारनपुर वाले, श्री चौधरी सुन्नामल्ल जी दिल्ली आदि अनेक महाशय, एवं बुन्देलखण्ड प्रांतके श्रीमन्त स्वर्गीय मोहनलालजी साहब खुरई, जबलपुरके महाशय सिंघई गरीबदासजी साहब, तथा श्रीमन्त स्वर्गीय गुपाली साहु आदि प्रमुख व्यक्तियोंका सद्भाव था।

श्री शिवलाल जी भोजक तथा ताण्डवनृत्य करनेवाले श्री सिंघई धर्मदास जी आदि भी प्रस्तुत थे। ये एसे गवैया थे कि जिनके गानका श्रवण कर मनुष्य मुग्ध हो जाता था। जब वह भगवानके गुणोंका वर्णन कर अदा दिखाते थे तो दर्शकांको ऐसा माल्यम होता था कि यह भगवानको हृदयमें ही धारण किये हों। कहनेका तात्पर्य यह है कि इस मेलेमें अनेक भड़्य लोगोंने पुण्यवन्ध किया था।

मेळामें श्री महाराजाधिराज जयपुर नरेश भी पधारे थे। आपने मेळाकी सुन्दरता देख बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की थी। तथा श्रीजिन बिम्बको देख कर स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि—

'शुभ ध्यानकी मुद्रा तो इससे उत्तम संसारमें नहीं हो सकती । जिसे आतम कल्याण करना हो वह इस प्रकारकी मुद्रा बनानेका प्रयत्न करे । इस मुद्रामें बाह्याडम्बर छू भी नहीं गया है साथ ही इसको सौम्यता भी इतनी अधिक है कि इसे देखते ही निश्चय हो जाता है कि जिनकी यह मुद्रा है उनके अन्तरङ्गमें कोई कलुपता नहीं थो । मैं यहा भावना भाता हूँ कि मैं भी इसी पदको प्राप्त होऊं । इस मुद्राके देखनेसे जब इतनी शान्ति होती है तब जिनके हृद्यमें कलुपता नहीं उनकी शान्तिका अनुमान होना भी दुर्लभ है।'

इस प्रकार मेलामें जो जैनधर्मकी त्रपृर्व प्रभावना हुई उसका श्रेय श्रीमान् स्वर्गीय सेठ मूळचन्द्रजो सोनी अजमेरवालोंके ही भाग्यमें था।

द्रव्यका होना तो पूर्वोपार्जित पुण्योदयसे होता है परन्तु उसका सदुपयोग विरत्ने ही पुण्यात्मार्श्वके भाग्यमें होता है। जो वर्तमानमें पुण्यात्मा हैं वहीं मोक्षमार्गके अधिकारी हैं। सम्पत्ति पाकर मोत्तमार्गका छाभ जिसने छिया उसी नररत्नते मनुष्य जन्मका छाभ लिया। अस्तु, यह मैलाका वर्णन हुआ।

# पं॰ गोपालदासजी वरैयाके सम्पर्कमं

बम्बई परीक्षाफल निकला। श्री जीके चरणोंके प्रसादसे में परीक्षामें उत्तीर्ण होगया। महता प्रसन्नता हुई। श्रीमान स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी का पत्र त्राया कि मथुरामें दिगम्बर जैन महाविद्यालय खुलनेवाला है यदि तुम्हें त्राना हो तो आ सकते हो। सुके बहुत प्रसन्नता हुई।

में श्री पण्डितजी की श्राज्ञा पाते ही श्रागरा चला गया और मोतीकटरा की धमशालामें ठहर गया। यहीं श्री गुरु पन्नालाल जी धाकलीवाल भी आगये। आप बहुत ही उत्तम लेखक तथा संस्कृतके ज्ञाता थे। श्रापकी प्रकृति श्रत्यन्त सरल और परोप-काररन थी। मेरे तो प्राण् ही थे—इनके द्वारा जो मेरा उपकार हुश्रा उसे इस जन्ममें नहीं भूल सकता।

आप श्रीमान् स्वर्गीय पं० बत्तदेवदासजीसे सर्वार्थसिद्धिका अभ्यास करने लगे। मैं भी त्रापके साथमें जाने लगा।

उन दिनों छापेका प्रचार जैनियों में नथा। मुद्रित पुस्तक का लेना महान् अनर्थ का कारण माना जाता था अतः हाथसे लिखे हुए प्रन्थों का पठन पाठन होता था। हम भी हाथ की छिखी सर्वाधेसिद्धि पर ही अभ्यास करते थे।

पण्डित जो महाराज को मध्याह्नोपरान्त ही अध्ययन कराने का अवकाश मिलता था। गर्मीके दिन थे। पण्डितजीके घर जानेमें प्रायः पत्थरों से पटी हुई सड़क मिलती थी। मोतीकटरा से पण्डितजीका मकान एक मीलसे अधिक दूर था अतः मैं जूता पहिने ही हस्त लिखित पुस्तक लेकर पण्डितजीके घर पर जाता था। यद्यपि इसमें अविनय थी और हदयसे ऐसा करना नहीं चाहता था परन्तु निरुपाय था। दुपहरीमें यदि पत्थरों पर चलूं तो पैरों में कष्ट हो न जाऊँ तो अध्ययनसे विज्ञित रहूं— मैं दुविधामें पड़ गया।

लाचार, अन्तरात्माने यही उत्तर दिया कि अभी तुम्हारी छात्रावस्था है। अध्ययनकी मुख्यता रक्खो अध्ययनके बाद कदापि ऐसी अविनय नहीं करना....इत्यादि तक वितकके बाद मैं पढ़नेके लिये चला जाता था।

यहां पर श्रीमान् पं० नन्दरामजी रहते थे जो कि अद्वितीय हकीम थे। हकीम जी जेनधर्मके विद्वान् ही न थे सदाचारी भी थे। भोजनादि की भी उनके घरमें पूण शुद्धता थी। श्राप इतने दयालु थे कि आगरामें रहकर भी नाठी श्रादिमें मूत्र क्षेपण नहीं करते थे।

एक दिन में पण्डितजीके पास पढ़नेको जा रहा था। देवयोग से त्याप मिल गये। कहने लगे—'कहां जाते हो?' मेंने कहा—'महाराज! पण्डित जीके पास पढ़नेको जा रहा हूँ।''बगलमें क्या है?' मैंने कहा—'पाठ्य पुस्तक सर्वार्थासिद्ध है।' त्र्यापने मेरा वाक्य अवण कर कहा—'पज्जम काल है, ऐसा ही होगा, तुमसे धर्मोन्नति की क्या आशा हो सकती है? और पण्डितजीसे क्या कहें?' मैंने कहा—'महाराज निक्पाय हूँ।' उन्होंने कहा—'इससे तो निरक्षर रहना अच्छा।' मैंने कहा—'महाराज! त्र्यभी गर्मीका प्रकोप है पश्चात् यह अविनय न होगी।' उन्होंने एक न सुनी त्रीर कहा—'श्रज्ञानीको उपदेश देनेसे क्या लाभ ?' मैंने कहा—

'महाराज! जब कि भगवान् पिततपावन हैं और आप उनके सिद्धान्तों के अनुगामी हैं तब मुफ्त जैसे अज्ञानियों का भी उद्घार काजिये। हम आपके बालक हैं अतः आप ही बतालाइये कि ऐसी पिरिस्थितिमें मैं क्या करूं?' उन्होंने कहा—'बातों के बनाने में तो अज्ञानी नहीं पर आचारके पालने में अज्ञान बनते हो।' ऐसी ही एक गलती और भी हो गई वह यह कि—मथुरा विद्यालयमें पढ़ाने के लिये श्रीमान् पं० ठाकुरप्रसादजी शर्मा उन्हीं दिनों यहां पर आये थे, और मोतीकटराकी धर्मशाला में ठहरे थे। आप व्याकरण और वेदान्तके आचार्य थे साथमें साहित्य और न्यायके भी प्रखर विद्वान् थे। आपके पाण्डित्यके समझ अच्छे अच्छे विद्वान् नत मस्तक हो जाते थे। हमारे श्रीमान् स्वर्गीय पं० बलदेवदासजीने भी आपसे माध्यान्त व्याकरणका अभ्यास किया था।

आपके भोजनादिकी व्यवस्था श्रीमान् वरैयाजीने मेरे जिम्में कर'दी। चतुर्दशीका दिन था। पण्डितजीने कहा—'बाजारसे पूड़ी शाक ठाओ।' मैं बाजार गया श्रोर हळवाई के यहांसे पूड़ी तथा शाक ते आ रहा था कि मार्गमें दैव योगसे वहीं श्रीमान् पं० नन्दरामजी साहब पुनः मिछ गये। मैंने प्रणाम किया। पण्डितजीने देखते हो पूछा—'कहा गये थे ?'

मैंने कहा—'पण्डितजीके लिये वाजारसे पूड़ी शाक लेने गया था।' उन्होंने कहा किस पण्डितके लिये ?' मैंने उत्तर दिया- हिरपुर-जिला इलाहावादके पण्डित श्री ठाकुरप्रसादजीके लिये जो कि दि० जैन महाविद्यालय मथुरामें पढ़ानेके लिये नियुक्त हुए हैं।'

'अच्छा, बताओ शाक क्या है ?' मैंने कहा--'आलू और वेंगनका।' सुनते ही पण्डितजी साहब अत्यन्त कुपित हुए। क्रोधसे मल्लाते हुए बोले—'श्ररे मृख नादान! श्राज चतुदशी के दिन यह क्या श्रनथ किया ?' मैंने धीमे स्वरमें कहा—'महा-राज! मैं तो छात्र हूँ ? मैं अपने खानेको तो नहीं लाया, कौन सा अनर्थ इसमें हो गया ? मैं तो श्रापकी दयाका ही पात्र हूँ ।'

यद्यपि मैंने उनके साथ बहुत ही विनय श्रोर शिष्टाचार का व्यवहार किया था तो भी श्रपराधीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि 'ऐसे उहण्ड छात्रोंको विद्यालयमें प्रवेश करना उत्तर कालमें महान् श्रनर्थ परम्पराका कारण होगा।' मैंने कुछ कहना चाहा पर वे बीच ही में रोकते हुए बोले—'अच्छा, तुम अब मत बोलो। हम पं० गोपालदासर्जासे तुम्हारे अपराधोंका दण्ड दिलाकर तुम्हें मागपर लावेंगे। यदि मागपर न श्राये तो तुम्हें पृथक् करा देंगे।'

में उनकी मुद्रा देखकर बहुन खिन्न हुन्ना परन्तु हृदयने यह साची दी कि 'भय मत करो तुमने कोई ऋपराध नहीं किया,— तुमने तो नहीं खाया, गुरुजीकी स्नाज्ञासे तुम लाये हो । श्रीमान् पं गोपालद सजी महान् विवेकी ऋर दयालु जीव हैं वह तुम्हें पृथक् न करेंगे। ऐसे २ अपराधोंपर यदि छात्र पृथक् किये जाने लगे तो विद्यालयमें पढ़ेगा हा कीन ?' इत्यादि ऊहापोह चित्तमें होता रहा पर अन्तमें सब शान्त हो गया।

मैं श्रीमान् वरयाजीसे न्यायदीपिका पढ़ा करता था। एक दिन मैंने कह ही दिया कि 'महाराज! मेरेसे दो अपराध बन गये हैं—एक तो यह है कि मैं दोपहरीके समय जूता पहिने धमशास्त्रकी पुस्तक लेकर पण्डितजी के यहां पढ़नेके लिये जाता हूँ और दूसरा यह कि चतुर्दशीके दिन श्रीमान् पं० ठाकुरप्रसाद-जीके लिये आस्त्र तथा बेंगनका शाक लाया। क्या इन अपराधों के कारण आप मुभे सुलनेवाले विद्यालयमें न रक्सेंगे?'

पण्डितजी सुनकर हंस गये श्रीर मधुर शब्दोंमें कहने छगे कि,क्या श्री पं० नन्दरामजीने तुम्हें शाक छाते हुए देख छिया है ?' मैंने कहा—'हां महाराज! बात तो यही है।' 'तूं तो नहीं खाया'—उन्होंने पूछा। 'नहीं महाराज! मैंने नहीं खाया और न मैं कभी खाता ही हूँ'—मैंने स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया। पण्डित जीने प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा कि 'सन्ताप करो, चिन्ता छोड़ो, जो पाठ दिया जावे उसे याद करो, तुम्हारे वह सब अपराध माफ किये जाते हैं। आगामी यदि अष्टमी या चतुद्शी का दिन हो तो कहारको साथ ले जाया करो और जो भी काम करो विवेकके साथ करो। जैन धर्मका लाभ बड़े पुण्योद्यसे होता है। एक बात तुमसे और कहता हूं वह यह कि महापुरुषोंके समक्ष नम्रता पूर्वक ही ज्यवहार करना चाहिये। जान्रो, पर तुम्हें एक काम दिया जाता है कि प्रतिदिन यहां आकर विद्यालय सम्बन्धी चार छह पत्र लेटरबक्ममें डाल दिया करना।'

मैंने कहा--'आज्ञा शिरोधार्य है।'



### महासभाका वैभव

मेरी प्रकृति बहुत ही डरपोक थी। जो कुछ कोई कहता था चुपचाप सुन लेता था किन्तु इतना सुयोग अवश्यथा कि श्रीमान् पं० गोपालदासजी वरैया सुक्तसे प्रसन्न थे।

आप जैसे स्वाभिमानी एवं प्राचीन पद्धतिके संरक्षक आप ही थे। आप ही के प्रभावसे बम्बई परीक्षालयकी स्थापना हुई, आपके ही सदुपदेशसे महा विद्यालयकी स्थापना हुई तथा आपके ही प्रयत्न और पूर्ण हस्तदानके द्वारा ही महासभा स्थापित एवं पल्लवित हुई।

आपके सिवाय महासभाकी स्थापनामें श्रीमान् स्वर्गीय मुकु-न्द्रामजी मुंशी मुरादाबाद, श्रीमान् पं० चुन्नीलालजी श्रीर स्वर्गीय पं० प्यारेलालजी अलीगढ़वालांका भी विशेष हाथ था। महासभाके प्रधान मंत्री स्वर्गीय डिप्टो चम्पतरायजी थे श्रीर सभापति थे स्वर्गीय नररत्न राजा लक्ष्मणदासजी साहव मथुरा। उस समय जब कि मथुरामें महासभाकी बैठकें हुश्रा करती थीं तब उसका बहुत ही प्रभाव नजर आता था। पुराने जैन गजटोंकी फाइलें इसका प्रमाण हैं।

उस समय जैनगजटके सम्पादक श्री सूरजभानुजी वकील थे श्रीर श्री करोड़ीमल्लजी महासभाके मुनीम थे। महासभाके अधिवेशनोंमें प्रायः बड़े २ श्रीमानों श्रीर पण्डितोंका समुदाय उपस्थित रहता था। कार्तिक विदिमें मथुराका मेला होता था। राजा साहवकी ओरसे मेलाका प्रबन्ध रहता था। किसी यात्रीको कोई प्रकारका कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। राजा साहब स्वयं डेरे डेरेपर जाकर लागोंको तसल्ली देते थे और बड़ी नम्रताके साथ कहा करते थे कि 'यदि कुन्न कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना। मेले ठेले हैं। हम लाग कहां तक प्रबन्ध कर सकते हैं?' आपकी सरलता न्नार सौन्यतासे आपके प्रति जनताके हदयमें जो अनुराग उत्पन्न होता था उसका वर्णन कौन कर सकता है?

मेलामें शास्त्र प्रवचनका उत्तम प्रवन्ध रहता था। प्रायः बड़े-बडे पण्डित जनताको शास्त्र प्रवचनके द्वारा जैनधर्मका मर्म समझाते थे। जिसे अवण कर जनता की जैनधर्ममें गाढ़ अद्धा हो जाती थी। नाना प्रकारके प्रश्नों का उत्तर श्रनायास हो जाता था । वक्तात्र्योंमें श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी वरेया, श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित प्यारेलालजी श्रलीगढ्, श्रीमान् पण्डित शान्तिळाळजी आगरा और शान्तिमृतिं, संस्कृतके पूर्णज्ञाता एवं अबोकिक प्रतिभाशाली म्वर्गीय पण्डित बलदेवदासजी प्रमुख थे। इनके सिवाय अन्य अनेक गण्यमान्य पण्डित वर्गके द्वारा भी मेला की ऋपूर्व शोभा होती थी। साथमें भाषाके धुरंधर विद्वानों का भी समुदाय रहता था। जैसे कि लश्करनिवासी श्रीमान् स्वर्गीय पांण्डत लक्ष्मीचन्द्रजी साहब। इनकी व्याख्यान शैली को सुनकर श्रोतात्र्यों को चकाचौंध आजाती थी। जिस वस्तु का आप वर्णन करते थे उसे पूर्ण कर ही इवास लेते थे। जब आप स्वर्ग का वर्णन करने लगते थे तब एक एक विमान, उनके चैत्यालय और वहांके देवोंकी विभृति को सुनकर यह ऋनुमान होता था कि इनकी धारणा शक्ति की महिमा विलक्षण है।

इसी प्रकार श्रीमान् पं० चुन्नीलालजी साह्य तथा पं० बलदेव दासजी कलकत्तावाले भी जैनधर्मके धुरंधर विद्वान् थे। यही नहीं, कितने ही ऐसे भी महानुभाव मेलामें पधारते थे जो धन-शाली भी थे और विद्वान भी अपूर्व थे। जैसे कि श्रीमान् पं० मेवारामजी राणीवाले तथा श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित जम्बूप्रसादजी। बहुतसे महानुभाव ऐसे भी आते थे जो आंग्छ विद्याके पूर्ण मर्मे होने के साथ ही साथ पण्डित भी थे। जैसे श्रीमान् स्वर्गीय वैरिष्टर चम्पतरायजी साहव तथा श्रीमान् पण्डित आजितप्रसाद जी साहव। आप छोगों का जैनधम पर पूर्ण विश्वास ही नहीं था पण्डित्य भो था। यहां में छिखते लिखते एक नाम भूल गया वैरिष्टर जुगमंधरदासजी साहव का। आप अंग्रेजोके पूर्ण मर्मज्ञ थे। आपकी वक्तुत्व शक्ति अंग्रेजीमें इतनी उच्चनम थी कि जब आप वैरिष्टरी पास करने के छिये विद्यायत गये तब बड़े बड़े छार्ड-वंशके लहके आपके मुखसे अंग्रेजी मुनने की अभिलाषा हदयमें रख आपके पास आते थे। अग्रजी की तरह ही आपका जैनधमें विषयक पाण्डित्य भी अगाध था।

श्रीमान् अर्जुनदासजी सेठी भी एक विशिष्ट विद्वान् थे। आफ गोम्मटसारादि ब्रन्थोंके मर्गज्ञ विद्वान् थे आपके प्रश्नोंका उत्तर वरेयाजी ही देनेमें समर्थ थे। एक बात भाषांक विद्वानों की और भूल गया। यह कि उस समय गोम्मटसारके मर्ग को जाननेवाले श्री ऋर्जुनदासजी नावा इतने भारी विद्वान थे कि उनके सामने बड़े बड़ धुरंधर बिद्वान् भी फिक्कते थे।

ऐसे ऐसे अनेक महानुभाव मधुरामें आते थे। आठ दिन तक मधुरा नगरीके चौरासी स्थान पर चतुर्थकालकी स्मृति छा जाती थी।

# गुरु गोपालदासजी वरैया

चौरासीमें जो मन्दिर है उसे दुगं कहा जावे तो अत्युक्ति न होगी। मन्दिरमें जो श्रजितनाथजीकी प्रतिमा है वह कितनी अनुपम और सुन्दर है इसको देखने से ही श्रनुभव होता है। मन्दिरका चौक इतना बड़ा है कि उसमें पांच हजार श्रादमी एक साथ बैठ सकते हैं। मन्दिरके उत्तर भागमें एक श्रनुपम उद्यान है, दिल्लामें यमुनाकी नहर, पूर्वमें सस्यसम्पन्न च्रेत्र और पश्चिम में विद्यालयका मकान है। मन्दिरके तीन ओर धर्मशालाओंकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं शोभा दे रही हैं। कहां तक कहें १ भारत वर्षमें यह मेला अपनी शानका एक ही है।

यहीं पर श्री दि० जैन महाविद्यालयकी भी स्थापना श्रीमान् राजा साहबके करकमलों द्वारा हो चुकी थी। उसके मन्त्री श्रीमान् पं० गोपालदासजी बरैया आगरानिवासी थे। श्रापका ध्येय इतना उच्चतम था कि चूंकि जैनियोंमें प्राचीन विद्या व धार्मिक ज्ञानकी महती श्रुटि हो गई है अतः उसे पुनरुज्जीवित करना चाहिये। आपका निरन्तर यही ध्येय रहा कि जैनधर्ममें सर्व विषयके शास्त्र हैं श्रतः पठनक्रममें जैनधर्मके ही शास्त्र रक्खे जावें। श्रापका यहां तक सदाग्रह था कि ब्याकरण भी पठनक्रममें जैनाचार्यकृत ही होना चाहिये। यही कारण था कि आपने प्रथमाके कोर्समें व्याकरणमें कातन्त्रको, न्यायमें न्याय दीपिकाको श्रीर साहित्यमें चन्द्रप्रभचरितको ही स्थान दिया था।

श्रापकी तर्कशंळी इतनी उत्तम थी कि अन्तरक्ष कमेटीमें श्रापका ही पक्ष प्रधान रहता था। आपको शिक्षा खातेसे इतना गाढ़ प्रेम था कि श्रागरा रहकर भी विद्यालयका कार्य सुचार-रूपसे चलाते थे। यद्यपि आप उस समय अधिकांश वम्बईमें रहते थे फिर भी जब कभी आगरा श्रानेका अवसर श्राता तब मथुरा विद्यालयमें श्रवश्य पदापण करते थे। स्पष्ट शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि मथुरा विद्यालयकी स्थापना आपके ही प्रयत्नसे हुई थी।

आप धर्मशास्त्रके ऋपूर्व विद्वान् थे। केवल धर्मशास्त्रके ही नहीं, द्रव्यानुयोगके भी ऋपूर्व विद्वान् थे। पद्धाध्यायीके पठन पाठनका प्रचार आप ही के प्रयत्नका फल हैं। इस प्रन्थके मूल अन्वेषक श्रीमान् पं० बलदेवदासजी हैं। उन्होंने ऋजमेरके शास्त्र भण्डारमें इसे देखा ऋौर श्रीमान् पं० गोपालदासको अध्ययन कराया। ऋनन्तर उसका प्रचार श्री पण्डितजीने ऋपने शिष्योंमें किया। इसकी जो भाषा टीकाएं हैं वे आपके ही शिष्य श्री पं० मक्खनलालजी सिद्धान्तालंकार ऋौर पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यानवाचस्पति की कृतियां हैं।

श्राप विद्वान् ही न थे, लेखक भी थे। श्रापकी भाषामय गद्य पद्यकी रचना अनुपम होती थी। श्रापने श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका और जैन सिद्धान्तद्र्पणकी रचना के द्वारा जैन सिद्धान्तमें प्रवेशका मार्ग खोल दिया था। श्रापका सुशीला उपन्यास सर्वथा वेजोड़ है। उसमें श्रापने धार्मिक सिद्धान्तोंका रहस्य कथा द्वारा इस उत्तम शैलीसे विद्वानोंके सामने रक्खा है जिसे अवगत कर अत्यन्त आह्लाद होता है। आपकी भजनावली को सुनकर यह श्रम हो जाता है कि क्या यह स्वर्गीय पंठ दौलतरामजी की रचना है? आपमें एक गुण महान् था वह यह कि यदि कोई त्यागी आपसे विद्याभ्यास करना चाहता था तो आप उसका समुचित प्रवन्ध करनेमें कसर नहीं करते थे। आप परीक्षक भी प्रथम ध्रणीं के थे। एक बारका जिक हैं—मैंने मधुरासे एक पत्र श्रीमान् पण्डितजीको इस आश्यका लिखा कि 'बाईजीका स्वास्थ्य अत्यन्त खराब है अतः उन्होंने मुभे १५ दिनके छिये सिमरा बुलाया है।' आपने उत्तर दिया कि 'बाईजीका जो पत्र आया है उसे हमारे पास भेज दो।' मैंने क्या किया १ एक पत्र बाईजी के हस्ता इर का लिखकर मधुरामें डाल दिया। दूसरे दिन वह पत्र चौरासी में मुभे मिल गया। मैंने उस ही लिफाफामें बन्दकर श्री पण्डित जी के पास भेज दिया। उन्होंने बांचकर उत्तर लिखा कि 'तुम शिव्र हो चले जाओ परन्तु जब देशसे छोटो तब आगरासे हमसे मिलकर मधुरा जाना।'

मैं जतारा गया और १५ दिन बाद आगरा आ गया। जब पिद्धतजी से मिला तब उन्होंने मुसकराते हुए पृत्रा 'बाईजी का स्वास्थ्य अच्छा है।' पिष्डत जी ने कहा 'अच्छा यह इल्लोक याद कर लो और फिर विद्यालय चले जाओ।' श्लोक यह था—

'उपाध्याये नटे धूर्ते कुट्टिन्यां च तथैव च। माया तत्र न कर्तव्या माया तैरेव निर्मिता॥'

एक ही बारमें रलोक याद हो गया साथ ही भाव भी समक में आ गया। मैंने गुरुजी से महती नम्न प्रार्थना की कि 'महाराज मैंने बड़ी गलती की हैं जो आपको मिथ्या पत्रदेकर असभ्यताका व्यवहार किया।' गुरुजी ने कहा—'जास्रो हम तुमसे खुश हैं, यदि इस प्रकारकी प्रकृतिको अपनास्रोगे तो स्राजन्म आनन्दसे रहोंगे। हम तुम्हारे व्यवहारसे सन्तुष्ट हैं स्रौर तुम्हारा स्रपराध सुमा करते हैं। तुम्हें जो कष्ट हो हमसे कही हम निवारण करेंगे। जितने छात्र हैं हम उन्हें पुत्रसे भी श्रिधिक समक्षते हैं। यदि श्रव जैनधर्मका विकास होगा तो इन्हीं छात्रोंके द्वारा होगा, इन्हीं के द्वारा धर्मशास्त्र तथा सदाचारकी परिपाटी चलेगी। मैं तुन्हें दो रुपया मासिक श्रपनी श्रोरसे दुग्व पान के लिये देता हूँ।

में मथुरा चल गया।

आज जो जयधवलादि प्रन्थोंकी भाषा टीका हो रही है वह आपके द्वारा व्युत्पन्त-शिचित विद्वानोंके द्वारा ही हो रही है। इसके प्रधान कार्यकर्ता या तो त्यापके अन्यतम शिष्य हैं या आपके शिष्योंके शिष्य हैं। वह त्र्यापका ही भगीरथ प्रयत्न था जो आज भारतवषके जेनियोंमें करणानुयोगका प्रचार हो रहा है।

आप केवल विद्वान् ही नहीं थे सदाचारी भी अद्वितीय थे। आपका मकान आगरामें था। म्युनिसिपल जमादारने शौचगृहके बनानेमें बहुत बाधा दी। यदि आप उसे १०) की घूस दे दंते तो मुकदमा न चलता परन्तु पण्डितजीके घूस देने का त्याग था। मुकदमा चला। वड़ी परेशानी उठानी पड़ी। सैकड़ों रुपयों का ज्यय हुआ परन्तु श्री पण्डितजीने घूस नहीं दी। अन्तमें आप विजयी हुए।

आपमें सहनशीलता भी पूर्ण थी। त्रापकी गृहिशी का म्बभाव कुछ उम्र था परन्तु आपनं उसके ऊपर कभी भी रोष नहीं किया। आपके एक सुपुत्र और सुपुत्रों थी।

त्रापके ही प्रयत्नके फलस्वरूप भुरेना विद्यालय की स्थापना हुई थी। यह वह विद्यालय है जिसके द्वारा त्राज भारतवर्षमें गोम्मटसारादि प्रन्थोंके मर्मज्ञ विद्वानों का सद्भाव हो रहा है।

आपके सहवासमें श्रीमान् पं० ठाकुरदासजी ब्रह्मचारी सर्वदा मुरैना रहते थे। द्याप एक बार कलकत्ता गये। वहाँ आमंत्रित महती विद्र-नगडलीके समक्ष आपने जैनधमंके तत्त्वों का इतना सुन्दर विवेचन किया कि उसे सुन कर धुरन्धर विद्वान् चिकत रह ाये और उन विद्वानोंने आपको 'न्याय वाचरपति' की पदवी प्रदान की। अन्तु, आपके विषयमें कहां तक लिखूं। आपने मेरा जो उपकार किया है उसे में आजन्म नहीं भूल सकता।

1000

### मथुरासे खुरजा

में जिस समय मथुरा विद्याउयमें ऋध्ययन करता था उस समय वहां पर न्यायाचार्य माणिकचन्द्र भी ऋध्ययन करते थे। साथ ही श्रोमान लालारामकी शास्त्री, श्रीमान रामप्रसादजी शास्त्री तथा वर्णी मोतीलालजी ऋादिका भी सहवास था।

श्रीमान् पं० नरसिंहदासजी शास्त्री धर्मशास्त्र का अध्ययन कराते थे। आप बहुत ही योग्य विद्वान् थे। आपने चरणा-नुयोगके अनेक शाम्त्रों का अवलोकन किया था। प्रतिष्टाचार्य भी आप अद्वितीय थे।

मैं यहां दो वर्ष रहा पश्चात् कारणवश खुरजा चला गया। उस समय जैन समाजमें श्रीराणीवालों का कीर्ति दिगदिगन्त तक फैल रही थी। श्रापके यहां संस्कृत पढ़ानेका पूर्ण प्रबन्ध था। श्रीमान चण्डीप्रसादजी बहुत वड़े भारी विद्वान् थे—श्राप ल्याकरण, न्याय तथा साहित्य के अपूर्व विद्वान् थे।

श्रीमान् स्वर्गीय मेव।रामजी साह्व राणीवाले संस्कृत विद्याके अपूर्व प्रेमी थे। त्रापने व्याकरणमें मध्यमा परोक्षा तक अध्ययन किया था। साहित्यमें भी आपकी त्रपूर्व गति थी। शास्त्र प्रवचनमें मुख्य थे। व्याख्यानकला तो त्रापकी बहुत ही प्रसिद्ध थी। त्र्यापने कईवार आर्यसमाजके पण्डितोंके साथ शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त की थी। आप छात्रों की उन्नतिमें सदैव प्रयतन शील रहते थे।

आपके चाचा श्रीश्रमृतळालजी धर्मशास्त्रके प्रखर विद्वान् थे। वह पद्मराजजी श्रापकेही चचेरे भाई थे जो कि हिन्दू सहासभाके सेक्रेटरी थे।

खुरजामें एक ब्राह्मणों की भी संस्कृतपाठशाला थी जिसमें पं० जियालालजी अध्ययन कराते थे। उस समय वहाँ २०० छात्र संस्कृतका अध्ययन करते थे। छात्रों को सब प्रकारकी सुविधा थी।

इसी समय यहाँ एक नवीन जैन मन्दिर बना और उसकी प्रतिष्ठा बड़े समारोहके साथ हुई। प्रायः प्रसिद्ध प्रसिद्ध सभी पण्डित इसमें आये थे। १००००० जैनी भाई होंगे जिनका सत्कार सेठ मेवारामजीकी ओरसे हुआ था।

यहां पर में दो वर्ष पढ़ा। बनारस की प्रथम परीच्चा तथा न्यायमध्यमा का प्रथम खण्ड यहींसे पास किया। यद्यपि मुके यहाँ सब प्रकार की सुविघा थी परन्तु फिर भी खुरजा छोड़ना पड़ा।

#### शिखरजीके लिये प्रस्थान

एक दिनकी बात है—मने एक ज्योतिषीसे पृछा—'बतलाइये, मैंने न्याय मध्यमाके प्रथम खण्डमें परीक्षा दी है, पास हो जाऊंगा ?' ज्यातिपीने कहा—'पास हो जाऊंगे पर यह निश्चित है कि तुम वंशाख सुदी १३ के ९ बजेके बाद खुरजा नहीं रह सकोगे—चले जाओगे।' मैंने कहा—'आपने कैसे जान लिया?' 'ज्योतिर्विद्यासे जान लिया'...उन्होंने गवके साथ उत्तर दिया। 'मैं आपके निर्णयको मिण्या कर दूंगा'...मैंने हँसते हुए कहा। 'कर देना'...यह कहकर ज्योतिषाजा चले गये।

उस दिनसे मुक्ते निरन्तर यह चिन्ता रहने लगी कि वैशाख सुदि १३ की कथाको मिथ्या करना है।

नैशास सुदि १२ के दोपहरका समय था, कुछ कुछ ल चल रही थी। सब खोर सन्नाटा था। मैं कमराके भीतर सा रहा था। अचानक बहुत ही भयानक स्वप्न खाया। निद्रा भग होते ही मनमें चिन्ता हुई कि यदि असमयमें मरण हा जावेगा ता शिखर जो की यात्रा रह जावेगी अतः शिखरजी ख्रवश्य ही जाना चाहिये। कुछ देर बाद विचार खाया कि कैसे जाऊं? गर्मीके दिन हैं, एकाकी जानेमें ख्रनेक ख्रापत्तियां हैं।

मैं िचारमें मग्न ही था कि सेठ मेवारामजी आ गये। आपने सरल स्वभावसे पूछा--'चिन्तित क्यों हो ? कौन सी आपित्त आ गई ? हमारे विद्यमान होते हुए चिन्ता करनेकी क्या आवश्यकता है ? हम सब प्रकारकी सहायता करनेकी सन्तद्ध हैं।

मैंने कहा—'यह तो श्रापकी सज्जनता है, आपकी सहायता से ही तो हमारा सस्कृत विद्यामें प्रवेश हुआ तथा श्रम्य सब प्रकारके सुभाते प्राप्त हैं। परन्तु आज दापहर बाद ऐसा स्वप्त श्राया कि उसका फल मैंने मृत्यु समक्त रक्खा है। यतः पर्यायका कुछ भरोसा नहीं अतः मनमें यह भावना होती है कि एक बार गिरिराज-शिखरजी की वन्दना अवश्य कर आऊं। परन्तु एकाकी होनेसे भयभीत हूँ—कैसे जाऊं?'

श्रापने कहा—'चिन्ता मत करो, हम लोग शोत कालमें यात्राके निमित्त चलेंगे; पूर्वकी सब यात्रा करंगे, श्राप भा श्रानन्दसे सभी यात्रा करना; हमारे समागममें कष्ट न होगा।'

मैंने कहा—'आपका कहना अत्तरशः सस्य है परन्तु उत्तरे दिनके अन्दर यदि मेरो आयु पूर्ण हा जावेगी तो मनकी बात मनमें ही रह जावेगी। किसो नीतिकारने कहा है कि—

काल करें सो स्त्राज कर स्त्राज करें सो स्रव्य । पलमें परलय होयगा बहुरि करेगा कव्य ॥'

श्रथवा यह भी उक्ति है कि-

'करले सो काम भजले सो राम।'

मुक्ते बहुत ही अधीरता हो रही है अतः मैं गिरिराजको जाऊंगा ही।'

श्रीमान् सेठजी बोले—'हम तो आपके हितकी कहते हैं, गर्मीके दिन हैं, १८ मीलकी यात्रा कैसे करोगे ? मुक्ते आपके ऊपर दया आती हैं; आशा है, आप हमारी कथाको प्रमाणी-भूत करेंगे।'

मैंने कहा—'आप अनुभवी पुरुप हैं, योग्य सम्मित आपकी हैं किन्तु मुफे यह विश्वास है कि जहांसे अनन्तानन्त मुनि निर्वाण लाभ कर चुके हैं, इस एक हुण्डावसर्पिणी कालको छोड़ कर अनन्त चतुर्विशति तीर्थंकरोंकी जो निश्चित निर्वाणभूमि है, तथा वर्तमान तेवीसवें तीर्थंकर श्री पाश्वप्रभु जहांसे निर्वाण धामको प्राप्त हुए हैं और जिनके नामसे आज पर्वतको प्रसिद्धि हो रही है उसी िरिराजकी वन्दनाके भाव हमारे हुए हैं तो क्या इतना पुण्य संचय न हुआ होगा कि जिस दिन हमारी यात्रा होगी उसके पहले रात्रिको मेघराज छुवा करेंगे? मेरा तो पूर्णं विश्वास है कि यात्राके 8 घंटा पहले अखंड जलधारा गिरेगी।'

श्री सेठजी हँस गये और हँसते हँसते बोते—'अच्छा पानी वरसै तो हमें भी पत्र देना।' मैंने दृढ़ताके साथ कहा—

'वरसे क्या ? वरसेगा ही । मुफे दृढ़ विश्वास है कि जिस गिरिर।ज की भक्ति पूर्वक वन्द्ना करनेसे तियंगाति नरकगित मिट जाती है अर्थात् सम्यग्दर्शनका लाभ हो जाता है, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके ही नरक और तियंगातिका बन्ध नहीं होता। किर भला विचारिये कि जो वन्द्ना अनन्त संसारके कारणा मिथ्यात्व को भी ध्वस्त कर देती हैं यदि वह मेरी यात्राके लिये जल वरसा देवे तो कौन आश्चर्य है ?'

श्री सेठजी पुनः हँस गये—'अच्छा।' इतनेमें ही वहां पर एक जैनी भाई जो कि पेड़ा ऋादि को फेरी द्वारा बेंच कर आजीविका करते थे, आये ऋौर बोले—'हम यात्रा को चलेंगे परन्तु रेल भाड़ा देना होगा।' मैंने कहा—'भाई! मैं तो छात्र हूं मेरे पास रेल भाड़ा नहीं है।' सेठजीने कहा—'इसकी चिन्ता मत करो जितना रुपया आने जानेमें खर्च हो दुकान से ले लो।

यह चर्चा होनेके बाद सेठजी तो दुकान पर चले गये। मैंने इस जैनी भाईसे कहा कि कल ९ बजे ही गाड़ी जाती है अतः मार्गके लिये कुछ मिठाई बना लो। 'श्रच्छा जाते हैं...'यह कह कर वह चला गया। प्रसन्नतासे रात वीती।

प्रातःकाल हमने श्रीजिनेन्द्रदेवके दर्शन पूजन कर भोजन किया श्रीर साढ़े श्राठ बजे दोनों स्टेशन पर पहुंच गये। इलाहाबादका टिकिट खरीदा, गाड़ीमें बैठ गये श्रीर ९ बजे जब गाड़ी छूटने छगी तब याद आई कि ज्योतिषीने कहा था कि 'तुम वैशाख सुदि १३ को ६ बजेके बाद खुरजा न रह सकोगे तथा साथमें यह भी कहा था कि फिर खुर्जा नहीं श्राओगे।'

मनमें बड़ा हर्ष हुआ कि अब भी ऐसे ऐसे निमित्तज्ञानी हैं।

## मार्गमें गङ्गायमुनासंगम

दूसरे दिन इलाहाबाद पहुंच गये। स्टेशनसे तांगा कर जैन धर्मशाला पहुंचे। यहां पर बड़े वड़े जिनालय हैं जिनमें प्राचीन जिन बिम्ब भी हैं। यहांसे अक्षयवट देखनेके लिये किलेमं गये। किलेके अन्दर एक मकान है, उसमें एक कल्पित सूखा पेड़ बना रक्खा है, वह जो भा हो परन्तु हजागें यात्री उसके दर्शनार्थ जाते हैं। हम भी इस अभिष्राय से गये थे कि भगवान आदि-नाथने वट वृक्षके नीचे देगम्बरी दीज्ञा धारण की थो।

यहांसे दो मील पर गंगा यमुनाका संगम देखने के लिये गये। यहां सहस्रों यात्री स्नानाथ आते हैं, सैकड़ों पण्डों के स्थान किनारे पर हैं जो यात्रियों को अच्छा सुभीता देते हैं तथा उनसे द्रव्य भी उपार्जन करते हैं। वास्तवमें यही उनकी आर्जी विका है। तीर्थयात्रा धमसाधनका उत्तम निमित्त है परन्तु अब उन स्थानां पर आजीविका के निमित्त लोगोंने अनेक असत्य कल्पनाओं के द्वारा पुण्य संचय करनेका लेश भी नहीं रहने दिया है। कहीं नाई, कहीं पिण्ड सामग्रीवाले और कहीं टेक्स वसूल करनेवाले पण्डे ही नजर आते हैं। इन सबकी खीं बतान से बेचारे यात्रीगण दुखी हो जाते हैं। जो हो, भारतवर्षके जीवों में अब भी धमकी श्रद्धा निष्कपट हपसे विद्यमान है।

हमारा जो साथी था उसने कहा- 'चलो हम तुम भी स्नान

कर हों, मार्गकी थकावट मिट जायगी।' मैंने कहा—'श्रापकी इच्छा।' अन्तमें हम दोनोंने गङ्गास्नान किया। घाटके पण्डेके पास वस्नादि रख दिये। जब म्नान कर चुका तब पंडा महाराजने दिल्ला मांगी। हमने कहा—'महाराज! हम तो जैनी हैं।' पंडाने च्यट दिखाते हुए कहा कि 'क्या जैनी दान नहीं देते ?' मैंने कहा—'दंते क्यों नहीं ? परन्तु आप ही बतलाइये—आपको कौन सा दान दिया जाय? आप त्यागी ता हैं नहीं जिससे कि पात्र दान दिया जाये। करुणा दानके पात्र मालूम नहीं होते क्योंकि आपके शरीरमे रईसोंका प्रत्यय होता है किर भी यदि आप नाराज होते हैं तो छीजिये यह एक रुपया है।' पण्डाने कहा—'बात तो ठीक है परन्तु हमारा यही घंघा है तुम लोग खुश रहो, तुमने हमारे वचनको व्यर्थ नहीं जाने दिया। यदि तुमको दुख हो तो यह रुपया ले जाओ। यहां र) या ४) की कोई बात ही नहीं हैं। पनिषयाईमें चले जाते हैं।'

'नहीं, महाराज ! क्लेशकी कोई बात नहीं परन्तु यह श्राजीविका आप जैसे मनुष्योंको शोभाप्रद नहीं है। आगे आपकी इच्छा'...यह मैंने कहा।

पण्डाजी बोले—'भाई यह कलिकाल है, यहां तो यही कहावत चरिताथं होती है कि 'फुट देवी ऊँट पुजारी'

यहां जो दान देनेवाले आते हैं वे सान्त्रिकपृत्ति के तो त्राते नहीं। जो महापातकी होते हैं वे ही अपने पापको दूर करनेके लिये आते हैं। अब तुम्हों बताओ यदि हम उनका दान अंगीकार न करें तो उनके उद्धारका कोनसा मार्ग है ?'

'मैंने कहा—महाराज ! अब जाता हूँ, अपराध क्षमा करना।' पण्डा महाराज पुनः बोले—'अच्छा, अपराधको कौनसी बात है ? संसारमें यही चलता है । जो श्रत्यन्त निर्मल परिणामी हैं उन्हें तीर्थों पर भटकनेकी श्रावश्यकता नहों । जिसके मल नहीं वह स्नान क्यों करे ? जिसने पाप नहीं किया वह क्यों किसीके श्राराधनमें श्रपना काल लगावे ? चूं कि भगवान्को पिततपावन कहते हैं श्रतः जरा सोचो जिसने पाप ही नहीं किया वह पिततपावनके पास मिक श्रादि करनेकी चेष्टा क्यों करेगा ? तुम जो गिरिराजकी यात्राके लिये जा रहे हो सो इसी लिये न कि हमारे पातक दूर हों और आगामी कालमें सद्गति हो । कल्पना करो—यदि जैनियों में पापका परिणाम न होता तो वे भगवान् श्रहनकी उपासना क्यों करते ? अतः बेटा ! तुम श्रभी बालक हो, किसीकी निन्दा मत करना, अपने धमको पालो, अपनी वृत्ति निर्मल करो, वही तुमको पार लगावेगी । हमारे सिद्धान्तमें भी कहा है—'त्रृते ज्ञानान्न मुक्तिः'—ज्ञानके विना मुक्ति नहीं हो सकती फिर भी इस रांड़ आजीविकाके लिये बाह्यमें नाना वेष करना पड़ते हैं । विशेष कुछ नहीं तुम जाओ, हम तुम्हें श्राशीवीद देते हैं तुम्हारी यात्रा सानन्द होगी।'

## दर्शन और परिक्रमा

हम दोनों वहांसे चले और सायंकालकी गाड़ी पर सवार होकर पटना—सुदर्शन सेठके निर्वाणस्थान पर पहुँच गये। धर्मशालामें ठहरे, प्रातःकाल स्तान कर श्री सुदर्शन निर्वाण क्षेत्रकी वन्दना की। मध्यान्हमें भोजनादिसे निवृत होकर गिरेटी के लिये चल दिया। बीचमें मधुपुर गाड़ो बदलते हुए गिरेटी पहुँचे। मन्दिरों के दर्शन कर अपूर्व आनन्द पाया। यहां पर श्री किशोरी-लाल रामचन्द्र जी सरावगी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। यहांसे चल-कर बड़ाकर आये फिर श्री शिखरजी पहुँच गये।

श्री पारवंत्रभुकी निर्वाणभूमिका साधारण दर्शन तो गिरेटीसे ही हो गण था पर बड़ाकर पहुँ चने पर विशेष दर्शन होने छगा। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते थे त्यों त्यों स्पष्ट दर्शन होते जाते थे। श्री पारवंत्रभुके मन्दिर पर सर्व प्रथम दृष्टि पड़ती थी। चिरकी पहुँचने पर सानन्द दर्शन हुए और मनमें ऐसी उमंग आई कि यदि पंख होते तो उड़कर इसी क्षण प्रभुके दर्शन करते। चित्तमें यही भावना उत्पन्न हो रही थी कि कब प्रभुके चरणोंका स्पर्श करें। पैर उतावछी के साथ आगे बढ़ रहे थे, एक एक इण एक एक दिन सा प्रतीत होता था।

अन्तमें मधुवन पहुँच गये, तेरापंथी धर्मशालामें आश्रय लिया। प्रातःकाल शौचादि क्रियासे निवृत्त होकर श्री पार्श्वप्रभुके दर्शन कर परम आनन्दका अनुभव किया। वादमें वीसपन्थी को शैके दर्शन कर म्थान पर आये और भोजनादिसे निवृत्त हो सो गये।

तीन वजे उठकर सामग्री तैयार की और वस्न प्रचालन कर सृखनेके लिये डाल दिये। सायंकाल मोजनोपरान्त बाहर-चबूतराके ऊपर सामायिक क्रिया करके सो गये। रात्रिके ९ वजेसे लेकर १० वजे तक अखण्ड वर्षा हुई। मन श्रह्णादसे भर गया और हम दोनों पाइवंश्रमुके गुण गान लगे। हृदयमें इस बातकी हृद्ध श्रद्धा हो गई कि 'अब तो पाश्वं प्रमुकी वन्दना सुख पूर्वक होगी। निद्रा नहीं श्राई, हम दोनों ही श्री पाइवंके चिरत्रकी चर्चा करते रहे। चर्चा करते करते ही एक वज गया उसी समय शौचादि क्रियासे निवृत्त होकर स्वच्छ वस्न पहिने और एक श्रादमी साथ लेकर श्रीगिरिराजकी वन्दनाके लिये प्रस्थान कर दिया। मार्गमें स्तुति पाठ किया।

स्तुतिपाठके अनन्तर में मन ही मन कहने छगा कि 'हे प्रभो ! यह हमारी वन्दना निर्विच्न हो जावे इसके उपलक्ष्यमें हम आपका पञ्चकल्याणक पाठ करेंगे। ऐसा सुनते हैं कि अधम जीवोंको वन्दना नहीं होती। यदि हमारी वन्दना नहीं हुई तो हम अधम पुरुषोंकी श्रेणीमें गिने जावेंगे; अतः हे प्रभो ! हम और कुछ नहीं मांगते केवछ यही मांगते हैं कि आपके स्मरणप्रसादसे हमारी यात्रा हो जावे, हे प्रभो ! आपकी महिमा अवर्णनीय है। यदि न हुई तो हमारा जीवन निष्फछ है आशा है हमारी प्रार्थना विफछ न जावेगी। प्रभो ! मेरी प्रार्थना पर प्रथम ध्यान दीजिये, मैं बड़े कष्टसे आया हूँ, इस भीषण गर्मीमें यात्राके छिये कौन आता है ? आपके जो अनन्य भक्त हैं वे ही इस भीषण समयमें आपके

गुणगान करते हुए गिरिराज पर आते हैं' इत्यादि—कहते कहते श्री कुन्धुनाथ स्वामीकी शिखर पर पहुँच गया। उसी समय आदमीने कहा कि सावधान हो जाओ श्रीकुन्धुनाथ स्वामीकी टें आ गई। दर्शन करो और मानवजन्मकी सफलताका लाभ लें।

हम दोनों ने बड़े ही उत्साह के साथ श्री कुन्थुनाथ स्वामीकी टोंक पर देव. शास्त्र, गुरुका पूजन किया और वहांसे अन्य टोंकोंकी वन्दना करते हुए श्री चन्द्रप्रभकी टोंक पर पहुँचे। अपूर्व दृश्य था, मन में आया कि धन्य है उन महानुभावों को जिन्होंने इन दुर्गम स्थानों से मोक्ष लाभ लिया।

श्री चन्द्रप्रभ स्वामीकी पूजन कर रोप तीर्थं करोंकी वन्द्रना करते हुए जलमन्दिर आये। यहां बोचमें श्रोपाश्वनाथ स्वामीकी प्रतिमा के जो कि श्वेताम्बर आम्तायके श्रानुकूछ थी—नेत्र आदि जड़े थे। वगलमें दो मन्दिर श्रोर भी थे जिनमें दिगम्बर सम्प्रदायके श्रानुकूछ प्रक्रिबम्ब थे। वहांसे वन्द्रना कर श्रीपाश्वनाथकी टोंकपर पहुँच गये। पहुँचते ही ऐसी मन्द मन्द सुगन्धित वायु आई कि मार्गका परिश्रम एकदम चला गया। आनन्दसे पूजा की पश्चात् मनमें अनेक विचार श्राये परन्तु शिक्की दुबंलतासे सब मनोरथ विफल हुए।

वन्दना निर्विद्न होनेसे श्रमुपम आनन्द आया और मनमें जो यह भय था कि यदि वन्दना न हुई तो अधम पुरुषोंमें गणना की जावेगी वह मिट गया। फिर वहांसे चळ कर ग्यारह वजे श्री मधुवनकी तेरापन्थो कोटीमें आगये। भूखकी वेदना व्याकुछ कर रही थी, अतः शीघ्र ही भोजन बना कर सो गये।

यद्यपि थकान बहुत थी परन्तु वन्दनाके ऋपूर्व लामके समक्ष उसकी स्मृति भूल गये। एक दिन आराम किया, फिर यह विचार हुआ कि परिक्रमा करना चाहिये, साथीने भी स्वीकार किया, एक आदमीको भी साथ छिया और प्रातःकाल होते होते तीनोंने परिक्रमाके छिये प्रस्थान कर दिया। दस मोल चल कर भोजन बनाया, भोजनसे निवृत्त होकर फिर मार्ग चलने लगे, एक बजे नीमियाघाट पहुँच गये। यहां कुछ विश्राम कर फिर चलने लगे। डेढ़ मील चल कर मार्ग भूल गये, तृषाने बहुत सताया, जो आदमी साथ था उसे भी मार्गका पता नहीं था, बड़े असमंजसमें पड़ गये। हे भगवन्! यह क्या श्रापत्ति आगई?

जेठका महीना, मध्याह्नका समय, मार्गका परिश्रम, नीरस भोजनका प्रभाव आदि कारणोंसे पिपासा बढ़ने लगी, कण्ठ सुखने लगा, वेचैनीसे चित्तमें अनेक प्रकारके विचार आने लगे, कुछ स्थिर भाव नहीं रहा। प्रथम तो यह विचार श्राया कि भवितव्य दुर्निवार है। कहां तो यह विचार था कि जिस प्रकार वन्दना निर्विचन समाप्त हो गई उसी प्रकार परिक्रमा भी निर्विचन समाप्त हो जायगी और इस तरह पूर्ण वन्दनाका जो फल है उसके हम पात्र हो जावेंगे पर श्रब तो यह विचार श्राता है कि वन्दनाका फल तो कालान्तरको गया इस समय यदि मरण हो गया तो नियम से नरकगति होगी। यहां यह कहावत हुई कि 'चौवे छुब्बे वननेके लिये गये पर दुबे ही रह गये' अस्तु । फिर यह विचार आया कि श्रीपार्श्वप्रभु संसारके विघ्नहर्ता हैं। रविवारके दिन अनेक प्राणी जिनप्रभुकी पूजा करते हैं और उससे उनके अनेक संकट स्वयमेव पलायमान हो जाते हैं। जब कि भगवान् पार्श्वनाथका यह विरद है तब हम यदि निष्कपट परिणामों से उनका स्मरण करेंगे तो क्या यह श्रापत्ति दूर न होगी ? यद्यपि निरीहवृत्तिसे ही भगवान्का स्मरण करना श्रेयोमार्गका साधक है। हमें पानीके खिये भक्ति करना <del>डचित न था परन्त क्या करें ? उस समय तो</del>

हमें पानीकी प्राप्ति मुक्तिसे भी अधिक भान हो रही थी। अतः हमने स्वर्गादि विषयक याचनात्रोंको तुच्छ समम केवल यही याचना पारवंत्रभूसे की कि 'हे प्रभो ! मैं पिपासासे बहुत ही ्याकुछ हं, यह मेरी प्रार्थना सामान्य है। रतनके बदले यदि कोई कांचका खण्ड मांगे तो देनेवालेको उसमें क्या क्षति ? हे प्रभो ! जब कि आपकी भक्तिसे वह निर्वाणपद मिलता है जहां कि यह कोई रोग ही नहीं है तब केवल पानी मांगनेवाले मनुष्यको पानी न मिले यह क्या न्याय है ? श्रथवा हे नाथ ! आप क्या करेंगे ? मैंने जन्मान्तरमें ऐसा ही कर्म अर्जन किया होगा कि गिरिराजकी परिक्रमा कर तृषित हो प्राण त्यागूं। हे भगवन् ! यह भी तो आगम में लिखा है कि अतिशय विशुद्धितासे पाप प्रकृतिका संक्रमण हो जाता है। यदि घुणाक्षरन्यायसे मेरे भी इस समय वह हो जावे तो कौन आश्चर्यकी बात है ? देखो तो प्रभो ! यदि इस समय मेरी श्रपमृत्यु हो गई तो यह छाञ्छन किसे लगेगा ? श्राखिर लोगसमुदाय यही तो कहेगा कि शिखरजीकी परिक्रमामें तीन आदमो पानीके विना प्राण विहीन हो गये। जहां अनन्त प्राणी निर्वाण लाभ कर चुके वहां किसी भी देवने इनकी सहायता न की। कद्।चित् यह कही कि पञ्चमकालमें देव नहीं आते सो ठीक है कल्पवासी नहीं आते परन्तु व्यन्तरादिक तो सर्वत्र हैं उन्होंने सहायता क्यों न की ? यह भी कहना कि जब पापकर्मका प्रबल उदय होता है तब कोई सहायक नहीं होता, बुद्धिमें नहीं श्राता, क्योंकि हे पतितपावन ! यदि हमारे पापका प्रबंख उदय होता तो इस भयंकर समयमें आपकी यात्राके भाव न होते। हमने यह यात्रा किसी बांछासे भी नहीं की है केवल आपके गुण स्मरणके लिये ही की है। हां, मेरी यह भावना अवश्य थी कि एकबार आपकी यात्रा करके मनुष्यजन्म सफल करूं। मुझे सम्पत्तिकी इच्छा नहीं, क्योंकि मेरा कोई कुटुम्ब नहीं है और न कोई पुत्रादि

की ही वांछा है क्योंकि मैंने बहुत समयसे ब्रह्मचयंत्रत ले रक्ला है न कोई अन्य वाछा ही मुझे है क्यों कि मैं जन्मसे ही अकि-ख्चित्कर हूं। यह सब होने पर भी मैं आज निःसहाय हो पानीके विना प्राण गमाता हूं। हे प्रभो ! एक छोटा पानी मिल जावे यही विनय है। यदि पानीके विना प्राण चले गये तो कहां जाऊंगा इसका पता नहीं। यदि पिपासासे परलोक नहीं हुआ श्रीर जीवित बच गया तत्र जन्मभर श्रापका नाम तो न मूळ्गा पर इतना स्मरण त्रवश्य रहेगा कि त्रापके दर्शनसे मैं पिपासाकुलित ही मधुवन आया था। ऋतः हे दीनवन्धो ! कृपा कीजिये जिससे कि पानीका कुण्ड मिल जावें इत्यादि विकल्पोंने आत्माकी दशा चिन्तातुर बना दी। वादमें यह विचार हुआ चलो, भाग्यमें जो बदा है वही होगा फिर भी हे पमो ! आपके निमित्तने क्या **उ**पकार किया ? इतनेमें श्चन्तरात्मासे उत्तर मिला यह पार्श्वनाथ का दरवार है इसमें कष्ट होनेका विकल्प छोड़ो। जो बीचमें गली है उसीसे प्रस्थान करा अवश्य ही मनोभिल्षितकी पूर्ति हो जावेगी।

हम तीनों एक फलाँग चले होंगे कि सामने पानीसे छवालव भरा हुआ एक कुण्ड दिखाई पड़ा। देखकर हर्षका पारावार न रहा मानों अन्धेको नेत्र मिल गये हों या दिरद्रको निधि। एकदम तीनों आदमी कुण्डके तटपर बैठ गये। देखकर ही तृषाकी शान्ति हो गई। थोड़ी देर बाद जलपान किया फिर प्रभु पार्श्वके गुण गान गाने लगे—'धन्य है प्रभु तेरी महिमा' जब कि आपकी महिमा प्राणियोंको संसार बन्धनसे मुक्त कर देती है तब उससे यह क्षुद्र वाधा मिट गई इसमें आश्चर्य ही क्या है ? परन्तु महाराज! हम मोही जीव संसारको वाधाओं के सहनेमें असमर्थ हैं अतः इन क्षुद्र कार्योंकी पूर्तिमें ही भक्तिके अधिनत्य प्रभावको खो देते हैं। आपका तो यहां तक उपदेश है कि यह मोक्षकी कामना है तो मेरी भक्ति की भी उपेचा कर दो क्योंकि वह संसार बन्धनका कारण है। जो कार्य निष्काम किया जाता है वही बन्धनसे मुक्त करनेवाला है। जो भी कार्य करा उसमें कर्तृत्व बुद्धिको त्यागो.... इत्यादि चिन्तना करते करते बहुत समय बीत गया।

साथके आदमीने कहा—'शीव्रता करो स्रभी मधुवन यहांसे चार मील है। हमने कहा—'जिस प्रभुने इस भयानक अटबीमें जलकुण्ड का दर्शन कराया वही स्रव मधुवन पहुँ चावेगा। अब हम तो स्रानन्द से वियाद कर जब पार्श्वप्रभुकी माला जप चुकेंगे तब चलेंगे।' स्रादमी बोला—'हठ मत करो अगम्य अरण्य है, इसमें भयानक हिंसक पशुत्रोंकी बहुलता है अतः दिनमें ही यहांसे चला जाना अच्छा है।' हमने एक न सुनी और स्रानन्दसे कुण्डके किनारे आराम में तीन घण्टे विता दिये। पश्चात् भोजन कर श्री णमोकार मुत्रकी माला फेरी। दिन अस्त हो गया। तीनों स्रादमी वहांसे मधुवनको चल दिये और डेढ़ घंटेमें मधुवन पहुँ च गये। चार मील मार्ग डेढ़ घंटेमें कैसे तय होगया यह नहीं कह सकते। यह क्षेत्रका स्रतिशय था, हमको तो उस दिनसे धर्ममें ऐसी श्रद्धा हो गई जो कि बड़े बड़े उपदेशों और शास्त्रोंसे भी बहु परिश्रम साध्य थी।

आत्माकी ऋचिन्त्य महिमा है, यह मिथ्यात्वके द्वारा प्रकट नहीं हो पाती। यदि एक मिथ्याभाव चला जावे तो आत्मामें आज ही वह स्फूर्ति ऋा जावे जो अनन्त ससारके बन्धनको क्षणमात्रमें ध्वस्त कर देवे परन्तु चूंकि अनादि कालसे अनात्मीय पदार्थों में इसकी आत्मीय बुद्धि हो रही है अतः ऋषापपरका विवेक नहीं हो पाता। इस १ कार इस मिथ्यादर्शनके प्रभावसे जीवकी अनादि दुर्दशा हो रही है। अस्तु, सुखपूर्वक बन्दना श्रोर परिक्रमा कर हम बहुत ही कृतकृत्य **हु**ए। मनमें यह निश्चय किया कि एकबार फिर पार्श्वप्रमुके निर्वाण क्षेत्रकी वन्दना करूंगा।

मैंने प्रायः बहुतसे सिद्ध क्षेत्रोंकी वन्दना की है परन्तु परिणामों की जो निर्मेछता यहां हुई उसकी उपमा अन्यत्र नहीं मिछती। यह सब उहापोह होनेके वाद सो गये और प्रातःकाल प्रभु पार्श्वनाथके दर्शन पूजन कर गिरेटोको प्रस्थान कर दिया। वहांसे रेछमें बैठकर मैं मऊ चला गया श्रीर साथी खुरजा को। श्री शिखरजीकी मेरी यह यात्रा सम्बत १९५९ में हुई थो।

# श्री दुलार झा

मऊसे श्री बाईजीके यहां सिमरा पहुंच गया। बाईजीने कहा—'वेटा! कहांसे आये?' मैंने कहा—'खुरजासे श्री गिरिराज की वन्दनाको गया था वहांसे त्रारहा हूं।' उन्होंने कहा—'बड़ा श्रव्हा किया, अब कुछ दिन यहीं रहो और शास्त्रस्वाध्याय करो।' मैंने डेढ़ मास सिमरामें बिताया।

अनन्तर यह सुना कि टोकमगढ़में मैथिल देशके बड़े भारी विद्वान् दुलार भा राजाके यहां प्रमुख विद्वान् हैं और न्याय शास्त्रके अपूर्व विद्वान् हैं। मैं उनके पास चला गया श्रौर टीकमगढ़में श्री नन्दिकशोर जी वैद्यके यहां भोजन करने लगा। उस समय वहां ब्राह्मण विद्वानोंका बड़ा भारी समागम था।

दुलार मा बहुत ही व्युत्पन्न और प्रतिभाशाली विद्वान् थे। न्यायमें तो उनके सदृश विद्वान् भारतवर्षमें दो या तीन ही निकलेंगे। उन्होंने लगातार पच्चोस वर्ष तक नवद्गीप (निद्या-शान्तिपुर) में न्यायशास्त्रका अध्ययन किया था। उनके समक्ष शास्त्रार्थमें अच्छे अच्छे विद्वान् परास्त हो जाते थे।

मैं एक दिन उनके पास गया और उनसे बोला कि महाराज ! मैंआपसे न्यायशास्त्र पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने 'पृछा—क्या पढ़े हो ?' मैंने कहा-'काशीकी मध्यमाका प्रथमखण्ड न्यायका पढ़ा हूँ और उसमें उत्तीर्ण भी हो गया हूँ।' उन्होंने कहा—'अच्छा, व्यधि-करणधर्मीवच्छित्राभाव प्रन्थ छाओ।' मैंने व्हा-'महाराज! मैं तो नाम सुनकर ही घबड़ा गया हूँ अध्ययन तो दूर रहा।' वे बोले 'चिन्ता मत करो हम तुम्हें अनायास पढ़ा देवेंगे।'

दूसरे दिनसे उनके पास मेंने मुक्तावली, पञ्चलक्षणी, व्यधिकरणादि प्रन्थोंका अध्ययन किया उनकी मेरे उपर बहुत अनुकम्पा थी परन्तु उनके एक व्यवहारसे मेरी उनमें अरुचि हो गई। चूंकि वे मेथिल थे अतः वित्त प्रथाके पोषक थे—देवीको वकरा चढ़ानेका पोषणा करते थे। मैंने कहा—'जीवोंकी रहा करना ही तो धर्म है। जहां जीव धातमें धर्म माना जावे वहां जितनी भी बाह्य कियाएं हैं सब विफल हैं। धर्म तो वह पदार्थ है जिसके द्वारा यह प्राणी संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता है। जहां प्राणीका वध धर्म बताया जावे वहां दयका अभाव है वहां धर्मका अंश नहीं, जहां धर्म नहीं वहां संसारसे मुक्ति नहीं अतः महाराज ! आप इतने विद्वान् होकर भी इन असत् कर्मोंकी पुष्ट करते हैं—यह सवथा अनुचित है।'

महाराज बोले—'वेटा! तुमने अभी वेदादि शास्त्रोंको नहीं देखा इससे तुम्हारी बुद्धि विकाससे रहित है जिस दिन तुम विद्वान् हो जाओगे उस दिन आपसे आप इस विख्नियाक पोषक हो जाओगे। देखो शास्त्रोंमें ही लिखा है--

> 'यज्ञार्ये परावः सृष्टा यज्ञार्थे पशुघातनम् । अतत्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥'

इत्यादि बहुतसे प्रमाण हैं, तुम व्यर्थ शंका मत करो।' मैंने कहा - 'महाराज ! शास्त्रकी कथा छोड़िये परन्तु अनुभव से बताइये, यदि मैं एक सुई श्रापके अंगमें छेदूं तो आपको क्या द्शा होगी ? जरा उसका अनुभव की जिये पश्चात् विळ प्रथाकी पुष्टि की जिये । चूर्विक संसार भोटा है अतः लोगोंने उसकी वंचनाके छिये ऐसे एसे समर्थक वाक्यों द्वारा अनर्थकारी-पापपोषक गास्त्रोंकी रचना की है। छोगोंका यह प्रयत्न केवल अपनी आजी-विका सिद्ध करनेके छिये रहा है। देखिये उन्हीं शास्त्रोंमें यह वाक्य भी तो मिलता है 'मा हिंग्यात् सर्वभूतानि' क्या 'सर्व'के अन्दर बकरा नहीं आता! इस संसारमे अनादिकालसे अनेक प्रकारके दुःख भोगते भोगते बड़ी दुर्लभतासे यह मनुष्य जन्म प्राप्त हो सका है। इसे यों ही हिंसादि कार्यों में लगा दना आप जंसे महान् विद्वानको क्या उचित है ? मैं तो आपके सामने तुच्छ बुद्धिवाछा वालक हूं। आप हो के प्रसादसे मेरी न्यायशःस्त्रमें पड़नेकी रुचि और आपकी पाठनशैलीको देखकर आपमें मेरो ऋत्यन्त श्रद्धा हो गई परन्तु आपकी प्रवृत्ति देख मेरा हृदय कम्पित हो उठता है और हृदयमें यह भाव आता है कि मूर्ख रहना अन्छा किन्तु हिंसाको पुष्ट करनेवाले अध्यापकसे विद्यार्जन करना उत्क्रष्ट नहीं। यद्यपि विद्याका अर्जन करना श्रेष्ठ है क्योंकि विद्याके द्वारा ही ज्ञानका लाभ होता है श्रीर ज्ञानसे ही सब पदार्थींका परिचय होता है-यह सब कुछ है परन्तु आपको श्रद्धा देख श्रापमें मेरी श्रद्धा नहीं रही। आप इन वाक्यों को श्रवणकर मेरे प्रति क्रिपित होंने पर कुपित होनेकी बात नहीं । आप मेरे विद्या गुरु हैं छापके द्वारा मेरा उपकार हुआ है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी विपरीत श्रद्धाको पलट दं, यद्यपि मेरे पास वह तर्क व प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा त्र्यापको यथार्थ उत्तर दे सकू परन्तु मेरी श्रद्धा इतनी सरल और विशुद्ध है कि हिंसा द्वारा कालत्रयमें भी धर्म नहीं हो सकता । आप हिंसा विधायक आगामोंको एकबार श्रलमारी में ही रहने दीजिये और अपने श्रन्तर्गत हृदय से

परामर्श की जिये कि हिंसा और श्राहिंसामेंसे संसार बन्धनकी छेदन करने की शक्ति किसमें है ? जो त्र्यापका हृदय माने उसी पर श्रद्धा रिखये शङ्कित श्रद्धाको हृटाईये।'

महाराज वृद्ध थे, बोले 'बेटा! तुम ठीक कहते हो परन्तु हमारी जो श्रद्धा है वह कुल परम्परासे चली श्र्या रही है इसके सिवाय हमारे यहां यह व्यवहार भी चला आता है कि नव-दुर्गोमें विलिप्रदान करना। इन दानोंके साथ आगम भी मिलता है अतः इसे हम एकदम त्याग देवें यह कठिन है। तुम्हारी बातको हम श्राद्रकी दृष्टिसे देखते हैं—इतना ही बहुत समझो। तुम्हें उचित तो यह था कि अध्ययन करते, इस व्यर्थके विवादमें न पड़ते।

मेंने कहा—'महाराज! यह विवाद ज्यर्थ नहीं। स्त्राखिर, पठन पाठनका यही तो प्रयोजन है कि हिताहितको पहिचानना, यदि यह न पहिचान सके तो पढ़नेसे क्या लाभ ? उदर पोषणके लिये विद्याका अजन नहीं, वह तो काक मार्जार आदि भी कर लेते हैं। मनुष्य जन्म पाकर यदि उसका प्रयोजन उदर पोषण तक ही सीमित रक्खा तो आप ही बतलाइये उसकी विशेषता क्या रही ? मनुष्य जन्म ता मोक्षका साधक है उसके द्वारा इन हिंसादि कार्योंका पोषण करना कहांका न्याय है ?

बहुत कुछ बात हुई पर उनका प्रभाव न हमपर पड़ा श्रीर न हमारा प्रभाव उनपर पड़ा। श्रन्तमें मैंने यही निश्चय किया कि यहांसे अन्यत्र चला जाना ही उत्तम है। वश, क्या था? वहांसे चलकर सिमरा चला आया।

#### २५

#### पं० ठाकुरदासजी

सम्बत् १९६० की बात हैं। बाईजीसे आज्ञा लेकर श्रीमान् पं० ठाकुरतासजीके यहां हरिपुर चला गया। यह प्राम इलाहाबादसे पूर्व झूसीसे पन्द्रह मील पर हं लिया तहसीलमें है। पण्डितजी का मेरे ऊपर आंत स्नेह था अतः आनन्दसे प्रमेयकमलमातण्ड पढ़ने लगा। सिद्धान्तको मुदी का भी कुछ अशा पढ़ा था। पण्डितजी इसी समय योगवाशिष्ठकी हिन्दी टीका करते थे मैंने भी कुछ उसे पढ़ा, वेदान्त विषयक चर्चा उसमें थी।

एक जज साहब थे जो कि संसारसे विरक्त थे उन्होंने हृषीकेश में एक आश्रम बनवाया जिसमें एक छाख रूपया छगाया। एकान्त में धर्मसाधनकी रुचि रखनेवाछोंको वहां त्राश्रय मिछता था। पं० ठाकुरदासजीका उक्त जज साहबसे बहुत स्नेह था।

पिण्डितजीके घर पर मैं तीन या चार मास रहा। एक दिन पिण्डितजीने कहा—हाथसे भोजन मत बनाया करो, तुम्हारी माँ वना देंगी।

माँजीने भी कहा—वेटा ! क्यों कष्ट उठाते हो ? हमारे यहां भोजन कर लिया करो । मैंने कहा—माँजी ठीक है परन्तु आपके यहां न तो पानी छाना जाता है और न ढीमरके जलका परहेज ही है साथ ही हमें शामको भोजन न मिल सकेगा। माँजीने बड़े प्रेमसे उत्तर दिया—जिसप्रकार तुम कहोगे उसी प्रकार भोजन बना दूंगी और हम लोग भी रात्रिका भोजन शामको ही कर लिया करेंगे अतः तुम्हें शामका भोजन मिलनेमें कठिनाई न होगी। लाचार, मैंने उनके यहां भोजन करना न्वीकार कर लिया।

एक दिनकी बात है—पण्डितजीका एक शिष्य भक्क पीता था, उसने मुफसे कहा कि महादेवजीक साक्षात दर्शन करना हो तो तुम भी एक गोळी खा लो। में उसकी बातोंमें आ गया। वह बोला कि भागका नशा आनेके बाद ही महादेवजीका साक्षात् दर्शन होने लगेगा। मैंने विचार किया कि मुझ भी श्रीजिनेन्द्रदेवके साक्षात् दर्शन होने लगेंगे ऐसा विचार कर मैंने भांगकी एक गोली खा ली।

एक घण्टा बाद जब भागका नशा आ गया तब पुस्तक लकर पण्डितजीके पाम पढ़नेके लिये गया। वहां जाकर पण्डितजीसे बोला 'महाराज! त्याज तो पढ़नेको चित्त नहीं चाहता,सोना मांगता हूं।' पण्डितजी महाराजने ऐसे असमंजस बचन सुन कर निश्चय कर लिया कि ज्याज यह भी उस भँगेड़ीक चक्करम आ गया है। उन्होंने कहा—'सो जान्नो ।' भैंने कहा 'श्चच्छा जाता हूँ, सोनेकी चेष्ठा कहंगा।'

जाकर खाटपर लेट गया। पण्डितजीने माँजीसे कहा— 'देखो, आज इसने भंग पी छो है अतः इसे दहां और खटाई खिला दो ं मैंने उल नशाकी दशामें भी विचार किया कि मैं तो रात्रिके समय पानीके सिवाय कुछ लेता नहीं पर आज प्रांतज्ञा भंग होती दिखती है। उक्त विचार मनमें आया था कि पण्डितजी महाराज दही और खटाई लेकर पहुँच गये तथा कहने लगे—'लो, यह खटाई व दही खालो, तुम्हारा नशा उतर जावेगा।' मैंने कहा— 'महाराज! मैं तो रात्रिके समय पानीके सिवाय कुछ भी नहीं लेता, यह दही-खटाई कैसे ले खूं ?'पण्डितजीने डांटते हुए कहा— 'मंग पीनेको जैनी न थे।' मैंने कहा—'महाराज मैं शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता, कृपा कर मुझे शयन करने दीजिये।' पण्डितजी विवश होकर चले गये, में पछताता हुआ पड़ा रहा—बड़ी गलती की जो मंग पीकर पण्डितजीको अविनय की। किसो तरह रात्रि वीत गई प्रातःकाल सोकर उठा। पण्डितजीके चरणोंमें पड़ गया और बड़े दु:खके साथ कहा कि महाराज! मुझसे बड़ी गलती हुई।

# जैनत्वका अपमान

वहांपर कुछ दिन रहकर सम्बत् १९६१ में बनारस चला गया, यहांपर धर्मशालामें ठहरा। विना कार्यके कुछ उपयोग स्थिर नहीं रख सका—यों ही भ्रमण करता रहा। कभी गङ्गाके किनारे चला जाता था श्रौर कभी मन्दाकिनी (मेंदागिनी)। परन्तु फिर भी चित्तको शान्ति नहीं मिलती थी।

उस समय क्वीन्स कालेजमें न्यायके मुख्य अध्यापक जीवनाथ मिश्र थे। बहुत ही प्रतिभाशाली बिद्धान् थे। आपकी शिष्य मण्डलीमें अनेक शिष्य प्रखर बुद्धिके धारक थे। एक दिन मैं उनके निवास स्थानपर गया और प्रणाम कर महाराजसे निवे-दन किया कि महाराज! मुझे न्यायशास्त्र पढ़ना है यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके बताये हुए समयसे आपके पास आया करूं। मैंने एक रूपया भी उनके चरणोंमें भेट किया।

पण्डितजीने पूछा-'कौन ब्राह्मण हो ?' सुनते ही अन्तरङ्गमें चोट पहुँची। मनमें आया—'हे प्रभो! यह कहांकी आपत्ति आगई ?' अवाक् रह गया. कुछ उत्तर नहीं सूझा। अन्तमें निर्भीक होकर कहा—'महाराज! मैं ब्राह्मण नहीं हूं और न क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, यद्यपि मेरा कौलिक मत श्रीरामका उपासक था-सृष्टिकर्ता परमात्मा में मेरे वंशके लोगोंकी श्रद्धा थी और आजतक चली भी आ रही है परन्तु मेरे पिताकी श्रद्धा जैनधर्ममें दृढ़ हो गई तथा मेरा विश्वास भी जैनधर्ममें दृढ़ हो गया। अब आपकी जो इच्छा हो सो की जिये।

श्रीमान् नैयायिकजी एकदम आवेगमें आगये और रूपया फेंकते हुए बोले—'चले जाओ, हम नास्तिक लोगोंको नहीं पढ़ाते। तुम लोग ईश्वरको नहीं मानते हो और न वेदमें ही तुम लोगोंकी श्रद्धा है। तुम्हारे साथ सम्भाषण करना भी प्रायश्चितका कारण है, जाओ यहां से।'

मैंने कहा—'महाराज ! इतना कुपित होनेकी बात नहीं। आखिर हम भी तो मनुष्य हैं, इतना आवेग क्यों ? आप तो विद्वान् हैं साथ ही प्रथम श्रेणीके माननीय विद्वानोंमें मुख्यतम हैं। आप ही इसका निर्णय कीजिये—जब कि सृष्टिकर्ता ईश्वर है तब उसने हो तो हमको बनाया है तथा हमारी जो श्रद्धा है उसका भी निमित्त कारण वही है। कार्यान्तर्गत हमारी श्रद्धा भी तो एक कार्य है। जब कार्यमात्रके प्रति ईश्वर निमित्ता कारण है तब आप हमको क्यों धूसते हो ? ईश्वरके प्रति कुपित होना चाहिये। आखिर उसने ही तो अपने विरुद्ध पुरुषोंकी सृष्टि की है या फिर यों कहिये कि हम जैनों को छोड़कर अन्यका कर्ता है और यथार्थ में यदि ऐसा है तो आपका हम पर कुपित होना न्यायसंगत नहीं।'

श्री नैयायिक जी महाराज बोले—'शास्तार्थ करने आये हो ?' मैंने कहा—'महाराज ! यदि शास्त्रार्थ करने योग्य पाण्डित्य होता तो आपके सामने शिष्य बननेकी चेष्टा ही क्यों करता ? खेदके साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे महापुरुष भी ऐसे ऐसे शब्दोंका प्रयोग करते हैं जो साधारण पुरुषके छिये भी सर्वथा

श्यसंगत हैं। वही मनुष्यता आदरणीय होती है जिसमें शान्ति-मार्गकी श्रवहेलना न हो। श्राप तर्कशास्त्रमें अद्वितीय विद्वान हैं फिर मेरे साथ इतना निष्ठुर व्यवहार क्यों करते हैं?'

नैयायिकजी तेवरी चढ़ाते हुए बोले—'तुम बड़े घीठ हो, जो कुछ भी भाषण करते हो उसमें ईश्वरके अस्तित्वका लोप कर एक नास्तिक मतकी ही पुष्टि करते हो। मैंने ठीक ही तो कहा है कि तुम नास्तिक हो—वेद-निन्दक हो, तुमको विद्या पढ़ाना सर्पको दुग्ध और मिश्री खिलानेके सहश होगा। गुड़ और दुग्ध पिलानेसे क्या सप निविश हो सकता है ? तुम जैसे हटमाही मनुष्योंको न्याय वद्याका पण्डित बनाना नास्तिकमतकी पुष्टि करना है। जानते हो—ईश्वरकी महिमा अचिन्त्य है उसीके प्रभावसे यह सब व्यवहार चल रहा है। यदि यह न होता तो अज संसारमें नास्तिक मतकी ही प्रभुता हो जाती।'

नैयायिकजो यह कह कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, डेक्स पर हाथ पटकते हुए जोरसे बोटे—'हमारे स्थानसे निकल जास्रो।'

मैंने कहा—'महाराज! आखिर, जब आपको मुझसे संभाषण वरनेकी इच्छा नहीं तब अगत्या जाना ही श्रेयकर होगा। किन्तु खेद होता है कि आप अद्वितीय तार्किक विद्वान हो कर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मेरी समझमें तो यही आता है कि आप स्वयं ईश्वरको नहीं मानते और हमसे कहते हो कि तुम नास्तिक हो! जब कि ईश्वरकी इच्छाके विना कोई कार्य नहीं होता तब हम 'क्या ईश्वरकी इच्छाके विना ही हो गये? नहीं हुए, तब आप जाकर ईश्वरसे मगड़ा करो कि आपने ऐसे एसे नास्तिक क्यों बनाये जो कि आपका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। आप मुमसे वहते हैं कि चूंक तुम वेद-निन्दक हो

श्रातः नास्तिक हो परन्तु अन्तर दृष्टिसे परामर्श करने पर मालूम हो सकता है कि हम वेदके निन्दक हैं या श्राप ? वेदमें लिखा दे—'मा हिस्पात्मर्वभूतानि' श्रर्थात् यावन्तः प्राणिनः सन्ति ते न हिस्पाः—जितने प्राणी हैं वे अहिस्य हैं। श्रव आप ही बतलाइये कि जो मत्स्य मांसादिका भक्षण करें, देवनाको वलिप्रदान करें और श्राद्धमें पितृतृप्तिके लिये मांस पिण्डका दान करें वे वेदको न माननेवाले हैं या हम लोग जो कि जलादि जीवोंको भी रक्षा करनेकी चेष्टा करते हैं ? ईश्वरकी सृष्टिमें सभी जीव हैं तब आपको क्या श्रिधकार है कि सृष्टिकतीकी रची हुई सृष्टिका घात करें और ऐसे ऐसे निम्नाङ्कित वाक्य वेदमें प्रक्षिप्त कर जगनुको असन्मार्ग्में प्रवृत्त करें—

'यज्ञार्थं पश्चः सृष्टा यज्ञार्थं पशुपातनम् । त्रप्रतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्यज्ञ वधोऽवधः ॥'

्र श्रोर इस 'मा हिंस्यात् सर्वभूतानि' वाक्यको अपनी इन्द्रिय-तृप्तिके लिये अपवाद वाक्य कहें ? खेदके साथ कहना पड़ता है कि आप स्वयं तो वेदको मानते नहीं और हमपर छाञ्छन देते हैं कि जैन छोग वेदके निन्दक हैं।'

पण्डितजी फिर बोले—'आज कैसे नादानके साथ संभाषण करनेका अवसर आया ? क्यों जी तुमसे कह दिया न कि यहांसे चले जाआ, तुम महान् असभ्य हो, आज तक तुममें भाषण करने को भी योग्यता न आई, किन प्रामीण मनुष्योंके साथ तुम्हारा सम्पर्क रहा ? अब यदि बहुत बक्रमक करोगे तो कान पकड़ कर वाहर निकाल दिये जाओगे।'

जब पण्डितजी महाराज यह शब्द कह चुके तब मैंने कहा — 'महाराज ! आप कहते हैं कि तुम बड़े श्रसभ्य हो, प्रामीण हो,शरारत

करते हो, निकाल दिये जाओगे। महाराज ! मैं तो आपके पास इस श्रभिप्रायसे आया था कि दूसरे ही दिन उपःकालसे न्यायशास्त्रका अध्ययन करूं गा पर फल यह हुआ कि कान पकड़ने तककी नीवत आ गई। अपराध क्षमा हो, आप ही बताइये कि श्रसभ्य किसे कहते हैं ? और महाराज! क्या यह व्याप्ति है कि जो जो प्राम-वासी हों वे वे असभ्य ही हों ऋौर जो नगरनिवासी हों वे वे सभ्य ही हों ऐसा कुछ नियम तो नहीं जान पड़ता श्रान्यथा इस बनारस नगरमं जो कि भारतवर्षमें संस्कृत भाषाके विद्वानोंका प्रमुख केन्द्र है गुण्डाबज नहीं होना चाहिये था और यहांपर जो बाहरसे प्रामनिवासी वड़े बड़े धुरन्धर विद्वान् काशीवास करनेके लिये आते हैं उन्हें सभ्य कोटिस नहीं ऋाना चाहिये था। साथ ही महाराज ! आप भी तो ब्रामनिवासी ही होंगे। तथा ऋपा कर यह तो समझा दीजिये कि सभ्यका क्या लक्षण है ? केवल विद्याका पाण्डित्य ही तो सभ्यताका नियामक नहीं है साथमें सदाचारादि गुण भी तो होना चाहिये। मैं तो बारम्बार नत मस्तक होकर आपके साथ व्यवहार कर रहा हूँ श्रीर श्राप मेरे लिये उसी नास्तिक शब्दका प्रयोग कर रहे हैं ! महाराज ! संसारमें उसीका मनुष्य जन्म प्रशंसनीय है जो राग द्वेषसे परे हो। जिसके राग द्वेषकी कलुषता है वह चाहे वृहस्पतितुल्य भी विद्वान क्यों न हो ईश्व-राज्ञाके प्रतिकुछ होनेसे अधोमार्गको ही जानेवाला है। आपकी मान्यताके अनुसार ईश्वर चाहे जो हो परन्तु उसकी यह आज्ञा कदापि नहीं हो सक्ती कि किसी प्राणीके चित्तको खेद पहुँचाओ। श्रन्यकी कथा छोडो नीतिकारका भी कहना है कि-

> 'श्रयं निजः परो वेति गगाना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।'

परन्तु आपने मेरे साथ ऐसे मधुर शब्दोंमें व्यवहार किया कि मेरी आत्मा जानती है। मेरा तो निजी विश्वास है कि सम्य वही है जा अपने हृद्यको पाप पङ्कसे श्रालिप्त रक्खे, श्रात्महितमें प्रवृत्ति करे । केवल शास्त्रका अध्ययन संसार बन्धनसे मुक्त रानेका मार्ग नहीं । तोता राम राम उच्चारण करता है परन्तु रामके मर्मसे श्रानिभज्ञ ही रहता है । इसी तरह बहुत शास्त्रोंका बोध होनेपर भी जिसने अपने हृद्यको निमल नहीं बनाया उससे जगत्का क्या उपकार होगा ? उपकार तो दूर रहा अनुपकार ही होगा । किसी नीतिकारने ठीक ही कहा है—

'विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय । खलस्य, साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्त्राय ॥'

यद्यपि मैं आपके समक्ष बोलनेमें असमर्थ हूँ क्योंकि आप विद्वान हैं, राजमान्य हैं, ब्राह्मण हैं तथा उस देशके हैं जहां प्राम प्राममें विद्वान हैं फिर भी प्रार्थना करता हूँ कि आप शयन समय विचार कीजियेगा कि मनुष्यके साथ ऐसा अनुचित व्यवहार करना क्या सभ्यताके अनुकूल था। समयकी बलवत्ता है कि जिस धर्मके प्रवर्तक वीतराग सर्वज्ञ थे और जिस नगरीमें श्री पार्श्वनाथ तीर्थं -करका जन्म हुआ था आज उसी नगरीमें जैनधर्मके माननेवालेंका इतना तिरस्कार।

उनके साथ कहां तक बातचीत हुई लिखना वेकार है। अन्तमें उन्होंने यही उत्तर दिया कि यहांसे चले जाओ इसीमें तुम्हारो भलाई है। मैं चुपचाप वहांसे चल दिया और मार्गमें भाग्यकी निन्दा तथा पब्चम कालके दुष्प्रभावकी महिमाका स्मरण करता हुआ श्री मन्दाकिनी आकर कोठरीमें क्दन करने लगा पर सुनने-वाला कौन था?

## गुरुदेवकी खोजमें

सायंकालका समय था, कुछ जलपान किया अनन्तर श्री पार्श्व-नाथ स्वामीके मन्दिरमें जाकर सायंकालकी वन्दनासे निवृत्त हो कोठरोंमें आकर सो गया। सो तो गया पर निद्राका अंश भी नहीं। सामने वही नैयायिकजी महाराजके स्थानका दृश्य अन्धकार होते हुए भी दृश्य हो रहा था। नाना विकल्पोंकी लहरी मनमें आती थी और विलय जाती थी।

मनमें त्राता—कि हे प्रभो ! यह वही वाराणसी है जहां आपके गभमें आने के पहले छह मास पर्यन्त तीनों समय अविरल रत्नधारा वरसती थी और जिसकी संख्या प्रतिदिन साढ़े दस करोड़ होती थी। इस तरह छह मास गर्भसे पाक और नौ मास जब तक आप गर्भमें रहते थे इसी प्रकार रत्नधारा वरसती थी। आज उसी नगरीमें श्रापके सिद्धान्त पथपर चलनेवालोंपर यह वाग्वज्-वर्षा हो रही है। हे प्रभो ! क्या करें ? कहां जावें ? कोई उपाय नहीं सूझता। क्या आपकी जन्म नगरीसे मैं विफल मनोरथ ही देशको चला जाऊ ? इस तरहके विचार करते करते कुछ निद्रा आगई। स्वप्नमें क्या देखता हूँ कि—

एक सुन्दर मनुष्य सामने खड़ा है, कहता है—'क्यों भाई! उदास क्यों हो ?' मैंने कहा—'आपको क्या प्रयोजन ? न त्रापसे

हमारा परिचय है और न श्रापसे हम कुछ कहते हैं, फिर तुमने कैसे जान लिया कि मैं उदासीन हूँ ?' उस भले आदर्माने कहा ि 'तुम्हारा मुख वैवर्ण्य तुम्हारे शोकको कह रहा है।' मैंने उसे इष्ट समझकर नेयायिक महाराजकी पूरी कथा सुना दी। उसने सुनकर कहा- रोनेसे किसी कार्यकी सिद्धि नहीं होती। पुरुषार्थ करनेसे मोक्षलाभ हो जाता है फिर विद्याका लाभ कौनसी भारी बात है।' मैंने कहा-'इमारी परिस्थित ऐसी नहीं कि हम कुछ कर सकें।' त्र्यागन्तुक महाशयने सान्त्वना देते हुए कहा—'चिन्ता मत करो, पुरुपार्थ करा, सब कुछ होगा। दुःख करनेसे पाप ही का बन्ध होगा और पुरुषार्थ करनेसे अभीष्ट फलकी सिद्धि होगी। तुम्हारे परम हितैषी बाबा भागीरथजी हैं उन्हें बुलाआ, उनके द्वारा आपको बहुत सहायता मिलेगी । हम विश्वास दिलाते हैं कि उनका तुम्हारा साथ आमृत्यु रहेगा। वह बहुत ही निःस्पृह और तुम्हारे शुभचिन्तक हैं। उन जैसा तुम्हारा मित्र 'न भूतो न भविष्यति।' शोध ही उनका बुलानेकी चेष्टा करो, उनके आते ही तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा । तुम दोनों यहांपर एक पाठशाळा खाळनेका प्रयत्न करा, में विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा मनोरथ श्रुतपञ्चमी तक नियमसे पूर्ण होगा।'

मैंने कहा—'इतनी कथा क्यों करते हो ? क्या तुम अविध् ज्ञानी हो, इस कालमें इतने ज्ञानी नहीं देखे जाते। अथवा संभव है आपका निमित्तज्ञान ठीक भी हो क्योंकि खुर्जीके एक ज्यो-तिषीन हमसे जो कहा था वह यथार्थ हुआ। हम आपको कोटिशः धन्यवाद देते हैं और इच्छा करते हैं कि आपके वाक्य सफलीभूत हों। आगन्तुक महाशय ने कहा—'धन्यवाद अपने पास रिखिये किन्तु विशुद्ध परिमाणों से पुरुषार्थ करो, सब कुछ होगा, अच्छा, हम जाते हैं। इतने में निद्रा भंग हो गई, देखा तो कहीं कुछ नहीं। प्रातः कालके ५ वजे होंगे, हाथ पैर धोकर श्रीपार्श्वप्रमुकी स्मृतिके छिये बैठ गया और इसीमें सूर्योद्य होगया। पक्षीगण कलरव करने लगे, मनुज्यगण जयध्वनि करते हुए मन्दिरमें आने लगे। में भी स्नानादि क्रियासे निष्टृत्त हो श्रीपार्श्वनाथ स्वामीके पूजनादि कार्य कर पञ्चायती मन्दिरमें वन्दनाके निमित्त चला गया। वहांसे वाजार श्रमण करता हुआ चला श्राया। मोजनादिसे निष्टृत्त होकर गङ्गाजीके घाट पर चला गया। सहस्रों नर-नारी स्नान कर रहे थे, जय गङ्गे! जय विश्वनाथ के शब्दसे घाट गूंज रहा था। वहां से चलकर विश्वनाथजीके मन्दिरका दृश्य देखनेके लिये चला गया।

वहां पर एक महानुभाव मिल गये, 'बोले-कहां आये हो ?' मैंने कहा—'विश्वनाथजीका मन्दिर देखने आये हैं।' 'क्या देखा ?' उन्होंने कहा। मैंने उत्तर दिया— जो आपने देखा सो हसने देखा, देखना काम तो आंखका है सबकी आंख देखनेका ही कार्य करती है। हां, आप महादेवके उपासक हैं—आपने देखनेके साथ मनमें यह विचार किया होगा कि हे प्रभो! मुझे सांसारिक यातनाओं से मुक्त करो। मैं जैनी हूं, अतः यह भावना मेरे हदयमें नहीं आई प्रत्युत यह समरण आया कि महादेव तो भगवान् आदिदेव-नामिनदन ऋषभदेव हैं जिन्होंने स्वयं आत्मकल्याण किया और जगत्के प्राणियोंको कल्याणका मार्ग दर्शाया। इस मन्दिरमें जो मूर्ति है, उसकी आकृतिसे तो आत्मशुद्धिका कुछ भी भाव नहीं होता। उस महाश्चने कहा—'विशेष बात मत करो अन्यथा कोई पण्डा आगया तो सर्वनाश हो जावेगा। यहांसे शीघ ही चले जाओ। में मैंने कहा—'अच्छा जाता हूं।'

जाते जाते मार्गमें एक श्वेताम्बर विद्यालय मिल गया, मैं उसमें चला गया। वहां देखा कि अनेक छात्र संस्कृत अध्ययन कर रहे



मैं श्री धर्मविजय स्रिके साथ (अपने विद्यागुरु) श्री अम्बादासजी शास्त्रीके पास पहुँच गया। हि १०६]

हैं, अनेक साधु जिनके कि शरीर पर पीत वस्त्र थे वे भी ऋध्ययन कर रहे हैं। साहित्य, न्याय तथा धर्मशास्त्रका ऋध्ययन हो रहा है। मैंने पाठशालाध्यक्ष श्री धर्मविजय सूरिको विनयके साथ प्रणाम किया। ऋापने पृछा 'कौन हैं?' मैंने कहा—'जैनो हूं?' उन्होंने कहा—'किस धर्मके उपासक हो और यहां किस प्रयोजनसे आये हो?'

मैंने कहा—दिगम्बर सम्प्रदायका माननेवाला हूँ यहां अनायास ही आगया—कोई उद्देश्य आनेका न था। हां, बनारस इस उद्देश्य आया हूँ कि संस्कृतका अध्ययन करू ।' उन्होंने कहा—'कहां तक अध्ययन किया है ?' मैंने कहा—'न्याय मध्यमाके प्रथम खण्डमें उत्तीण हूँ और अब इसी विषयका आगे अध्ययन करना चाहता हूँ। परन्तु यहां पर कोई पढ़ानेको राजी नहीं। कल में एक नैयायिक महोदयके समीप गया था उन्होंने पढ़ाना स्वीकार भी कर लिया और कहा कि कलसे आना परन्तु जब उन्होंने पूछा कि कोन ब्राह्मण हो ? तब मैंने कहा—'ब्राह्मण नहीं जैनधर्मानुयायो बैश्य हूँ। बस क्या था, जैनका नाम सुनते ही उन्होंने ममभेदी शब्दोंका प्रयोग कर अपने स्थानसे निकाल दिया यही मेरी रामकथा है। आज इसी चिन्ताम भटकता भटकता यहां आग्रामा हूँ।'

'वस, और कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो हमारे साथ चलो हम तुमको न्यायशास्त्रमें ऋद्वितीय व्युत्पन्न शास्त्रोके पास ले चलते हैं। वे हमारे यहां अध्यापक हैं।' में श्रीधर्मविजय सूरिके साथ श्री अम्बादासजो शास्त्रीके पास पहुंच गया। आप छात्रोंको अध्ययन करा रहे थे, मैंने बड़ी नम्नताके साथ महाराजको प्रणाम किया। उन्होंने ऋाशीर्वाद देते हुए बैठनेका ऋादेश दिया और मेरे आनेका कारण पूछा। मैंने जो कुछ वृत्तान्त था अक्षरशः सुना दिया।

इसके अनन्तर श्रीयुत शास्त्रीजी बोल-'क्या चाहते हो ?' मैंने कहा- 'चाहनेसे क्या होता है ? मेरी तो चाह इतनी है कि सब विद्याओंका पण्डित हो जाऊँ परन्तु भाग्य तो अनुकूछ नहीं, दैवके त्रानुकूल हुए विना हाथका प्राप्त मुखमें जाना ऋसंभव हो जाता है।' श्रीयमविजय सूरि महाराजने कहा कि तुम चिन्ता मत करी यहाँ पर आओ और शास्त्रीजीसे अध्ययन करें। तुम्हें कोई रोक टोक नहीं । मैंने कहा—'महाराज ! आपका कड़ना बहुत संतोपप्रद हैं परन्तु साथमें मेरा यह कहना है कि में दिगम्बर सम्प्रदायका हूँ अतः मेरी श्रद्धा निर्धन्थ साधुमें है। आप साधु हैं लोग आपको साधु-मुनि कहते भी हैं पर मैं जो बस्रधारी हैं उन्हें साधु नहीं मानता। क्योंकि दिगम्बर सम्प्रदायमें एक लंगोटीमात्र परिग्रह होनेसे श्रावक संज्ञा हो जाती हे इत्यादि । अब आप ही बतलाइये यदि मैंने आपके शिष्य वर्गकी तरह त्र्यापकी वन्दना न की तो त्रापके चित्तमें अनायास क्षात्र हो जावेगा और उस समय त्रापक मेरे प्रति क्या भाव होंगे सो आप ही जान सकते हैं। अतः मैं अध्ययनका सुत्र्यवसर मिलते हुए भी उसे खो रहा हूँ। आपके शिष्ट व्यवहारसे मेरी आपमें श्रद्धा है, आप महान् व्यक्ति हैं परन्तु चूंकि जिन मतम साधुका जैसा स्वरूप कहा है बैसा आपमें नहीं पाता त्र्यतः श्रद्धा होते हुए भी साधु श्रद्धा नहीं। त्र्य में श्रापको प्रणाम करता हुं और अपने निवास स्थानपर जाता हुं 🕆

जानेकी चेष्टा कर ही रहा था कि इतने में श्री शास्त्रीजी ने कहा कि अभी ठहरो एक घण्टा बाद हम यहां से चलेंगे तुम हमारे साथ चलना। मैंने कहा—'महाराज! जो आज्ञा।'

शास्त्रीजी अध्ययन कराने छगे, मैं आपकी पाठन प्रणाछीको देख कर मुग्ध हो गया। मनमें आया कि यदि ऐसे विद्वान् से न्यायशास्त्रका अध्ययन किया जावे तो अनायास ही महती व्युत्पत्ति हो जावे।

एक घण्टाके बाद श्री शास्त्रीजों के साथ पीछे पीछे चलता हुआ उनके घर पहुँच गया। उन्होंने बड़े स्नेहके साथ बातचीत की और कहा कि तुम हमारे यहा आओ हम तुम्हें पढ़ाबेंगे। उनके प्रेमसे ओतप्रीत बचन श्रवणकर मेरा समस्त क्लेश एकसाथ चला गया।

वहांसे चलकर मंदाकिनी आया, यहांसे शास्त्रीजीका मकान दो मील पड़ता था प्रतिदिन पंदल जानेमें कष्ट होता था अतः वहां से ढेरा उठा कर श्री भदैनीके मन्दिर में जो अस्सीयाटके ऊपर है चला आया। यहां पर श्री बद्रीदास पुजारी रहते थे जो बहुत ही उच प्रकृति के जीव थे उनके सहवास में रहने लगा और एक पत्र श्री बावाजी को डाल दिया उस समय आप आगरा में रहते थे। बनारसके सब समाचार उसमें लिख दिये साथ ही यह भी लिख दिया कि महाराज! आपके शुभागमनसे सब ही कार्य सम्पन्न होगा अतः आप पत्र देखते ही चले आइये।

महाराज पत्र पाते ही बनारस आ गये।

## स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन

माघका महीना था, सर्दी खूब पड़ती थी, मैं अपना भोजन स्वयं बनाता था। बाबाजी और हम दोनों भोजनादिसे निवृत्त होकर २४ घण्टा यही चर्चा करते थे कि कौनसे उपायोंका अवलम्बन किया जावे जिससे काशीमें एक दिगम्बर विद्यालय स्थापित हो जावे।

इतनेमें ही वनारसमें श्रम्रवाल महासभाका जल्सा हुआ। राजघाटके स्टेशनके पास सभाका मण्डप लगा था। मैंने वाबाजी से कहा—'महाराज! हम लोग भी सभा देखनेके लिये चलें।' बाबाजीने सहर्प चलना स्वीकृत किया। हम, बाबाजी तथा कामा जिला मथुराके भग्मनलालजी—तीनों व्यक्ति एक साथ सभा स्थान पर पहुंचे। सभाकी व्यवस्था देख कर बहुत ही प्रसन्नता हुई। श्रम्ले अच्छे व्याख्यान श्रवणागेचर हुए, हम भी चार मिनट बोले।

जब हम लोग सभासे लौटे तब मार्गमें यही चर्चाका विषय था कि यहां दिगम्बर जैन विद्यालय कब स्थापित होगा! इसे सुनकर भम्मनलालजी कामावालांने एक रुपया विद्यालयकी सहायताके लिये दिया। मैंने बड़ी प्रसन्नतासे वह रुपया ले लिया। बाबाजीने कहा—'भाई! एक रूपयासे क्या होगा ?' मैंने कहा— 'महाराज! श्रापका आशीर्वाद ही सब कुछ करेगा। जरासे बीजसे ही तो वटका महान् यृत्त हो जाता है जिसके तलमें हजारों नर-नारी पशु-पक्षीगण आश्रय पाते हैं। कौन जाने ? बोर प्रभुने यह एक रूपया ही जैन विद्यालयके उत्थानका मूल-कारण देखा हो।' मैंने श्री भन्मनलालजीको सहस्रां धन्यवाद दिये श्रीर मागमें ही पोष्टआफिससे ६४ पोष्टकार्ड ले लिये। यह स्मरण श्राया कि—

> 'श्रवश्यंभाविनो भावा भवन्ति महतामपि । नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः॥'

यही निश्चय किया जो होनेवाला है वह अवश्य होगा। बड़े हर्षके साथ निवास स्थान पर आये।

सायंकाल हो गया, जलपान कर छतके ऊपर श्री पार्श्वश्मुके मन्दिरमें दर्शन किये श्रीर वहीं गङ्गाजीके सम्मुख सामायिक की । मनमें यह भाव आया कि हे प्रभी ! क्या श्रापके ज्ञानमें काशी-नगरोमें हम लोगों को साक्षर होना नहीं देखा गया ? अन्तरात्मा से उत्तर मिलता है कि 'नहीं शब्दको भिटा दो । अवश्य ही तुम लोगों के लिये इसी स्थान पर विद्याका ऐसा आयतन होगा जिसमें उचकोटिके विद्वान् बनकर धर्मका प्रसार करेंगे। जाओ, श्राजसे ही पुरुषार्थ करनेकी चेष्टा करो।'

क्या करें ? मनमें प्रश्न हुआ। अन्तरात्माने यहो उत्तर दिया कि खरीदे हुए पोष्टकाडोंका उपयोग करो। वहांसे श्राकर रात्रिको ही ६४ पोष्टकार्ड छिखकर ६४ स्थानों पर भेज दिये। उनमें यह लिखा था कि—

वाराणसी जैसी विशाल नगरीमें जहां हजारों छात्र संस्कृत विद्याका अध्ययन कर अपने ऋज्ञानान्धकारका नाश कर रहे हों वहां पर हम जैन छात्रोंको पढ़नेकी सुविधा न हो। जहां पर छात्रोंको भोजन प्रदान करनेके लिये सँकड़ों भोजनालय विद्यमान हों वहां श्रिधिककी बात जाने दो पाँच जैन छात्रोंके लिये भी निर्वाह योग्य स्थान न हो। जहां पर श्वेताम्बर समाजका यशोविजय विद्यालय है जिसके भव्य भवनको देखकर चकाचौंध आ जाती है जहां पर २० साधु और ४० छात्र श्वेताम्बर जैन साहित्यका अध्ययन कर अपने धर्मका प्रकाश कर रहे हैं। यह सब श्री धर्मावजय सूरिके पुरुषार्थका फल है। क्या हमारी दिगम्बर समाज १० या २० छात्रोंके अध्ययनका प्रबन्ध न कर सकेगी ? आशा है त्र्याप लोग हमारी वेदनाका प्रतिकार करेंगे। यह मेरी एक की ही वेदना नहीं है किन्तु आंखल समाजके छात्रोंकी वेदना है। यद्यपि महाविद्यालय मथुग, महापाठशाला जयपुर तथा सेठ मेवारामजीका खुर्जीका विद्यालय आदि स्थानों पर संस्कृतके पठन पाठनका सुभीता है तथापि यह स्थान जितना भव्य और संस्कृत पढ़नेके लिये उपयुक्त है वैसा श्रान्य स्थान नहीं है। आशा है हमारी नम्र प्रार्थना पर आप लोगोंका ध्यान ऋवश्य जायगा इत्यादि ।

एक मासके भीतर बहुतसे महानुभावोंके आशाजनक उत्तर आगये साथ ही १००) मासिक सहायताके भी वचन मिल गये। हम लोगोंके हर्षका ठिकाना न रहा मारे हर्षके हृदय कमल फूल गये। अब श्रीमान् गुरु पन्नालालजी वाकलीवालको भी एक पत्र इस आशय का लिखा कि यदि आप आकर इस कार्यमें सहायता करें तो यह कार्य अनायास हो सकता है। १० दिनके वाद आपका भी शुभागमन होगया, आपके पधारते ही हमारे हृदयकी प्रसन्नताका



अबस्य ही तुम लोगोंके छिये इसो स्थान पर ( भर्त्नी धाट घर ) विद्याका ऐसा आयतन होगा, जिसमें उस कोटिके बिद्रास बसकर धर्मका प्रसार करेंगे। [कुरु ११४]

पाराबार न रहा। रात्रि दिन इसी विषयकी चर्चा और इसी विषयका आन्दोलन प्रायः समस्त दिगम्बर जैन पत्रोंमें कर दिया कि काशीमें एक जैन विद्यालय की महती आवश्यकता है।

कितने ही स्थानोंसे इस आशयके भी पत्र आये कि आप लोगोंने यह क्या आन्दोलन मचा रक्खा है। काशी जैसे स्थानमें दिगम्बर जंन विद्यालयका होना अत्यन्त कठिन है। जहांपर कोई सहायक नहीं, जैनमतके प्रेमी विद्वान् नहीं वहां क्या आप लोग हमारी प्रतिष्ठा भग कराओगे। परन्तु हम लोग अपने प्रयत्नसे विचलित नहीं हुए।

श्रीमान् स्वर्गीय बाबु देवकुमारजी रईस आराको भी एक पत्र इस आरायका दिया कि आपकी अनुकम्पासे यह कार्य अनायास हो सकता है। आप चाहें तो स्वयं एक विद्यालय खोळ सकते हैं। भदेनीघाट पर गङ्गाजीके किनारे आपके जो विशाल मन्दिर हैं उन्हें देखकर श्रापके पूर्वजोंके विशाल द्रव्य तथा भावोंकी विशु-द्धताका स्मरण होता है उसमें ५० छात्र सानन्द अध्ययन कर सकते हैं ऊपर रसोईघर भी है। आशा है आपका विशाल हृदय हमारी प्रार्थना पर श्रवश्य साक्षो होगा कि यह कार्य अवश्य करणीय है। आठ दिनके वाद ही उत्तर श्रागया कि चिन्ता मत करो श्री पार्श्वश्चुके चरण प्रसादसे सब होगा।

एक पत्र श्रीमान् स्वर्गीय सेठ माणिकचन्द्रजी जे० पी० वम्बई को भी लिखा कि जनधर्मका मर्म जाननेके लिये संस्कृत विद्याकी महती आवश्यकता है। इस विद्याके लिये बनारस जैसा स्थान अन्यत्र उपयुक्त नहीं। इस समय आप ही एक एसे महापुरुष हैं जो यथाशक्ति धर्मको उन्नित करनेमें दत्तचित्त हैं। आप तीर्थ-क्षेत्रों तथा छात्रावासोंकी व्यवस्था कर दिगम्बरोंका महोपकार कर रहे हैं। एक कार्य यह भी करनेमें त्राग्नेसर हूजिये। मेरो इच्छा है कि इस विद्यालयका उद्घाटन आपके ही करकमलोंसे हो। आशा है नम्र प्रार्थनाकी अवहेलना न होगी।

बनारस समाजके गण्य मान्य बाबू छेदीलालजी, श्री स्वर्गीय बाबू बनारसीदासजी झवेरो त्रादि सब समाज सब तरहसे सहा-यता करनेके लिये प्रयत्नशील है। केवल त्रापके शुभागमनकी महती आवश्यकता है।

श्राठ दिन वाद सेठजी साहवका पत्र श्रा गया कि हम उद्धा-टनके समय अवश्य काशी आवेंगे। इतनेमें ही एक पत्र बरुआ-सागरसे बाईजीका श्राया कि भैया! पत्रके देखते ही शीघ चले आओ यहांपर श्री सर्राफ मूलचन्द्रजी सख्त वीमार हैं, पत्रको तार जानो। हम तीनों श्रर्थात् में, गुरुजी श्रीर वाबाजी मेल ट्रेनसे बैठकर वरुश्रासागरको चल दिये। दूसरे दिन बरुआसागर पहुंच भी गये। श्रीसर्राफजीकी श्रवस्था रोगसे प्रसित थो किन्तु श्रीजीके प्रसादसे उन्होंने स्वास्थ्य लाभ कर लिया। हमने कहा—सर्राफजी! हम लोगोंका विचार है कि बनारसमें एक दिगम्बर जैन विद्यालय खोला जावे जिससे जैनियोंमें प्राचीन साहित्यका प्रचार हो। आपने कहा उत्तम कार्य है २०००) गजाशाहा जिनके १५००) कल्दार होते हैं हम देवेंगे, हम लोग बहुत ही प्रसन्न हुए।

यहांसे लिलतपुर व वमराना जहां कि श्रीत्रजलाल-चन्द्रभान लक्ष्मीचन्द्रजी सेठ रहते थे गये और अपनी बात उनके सामने रक्ष्मी। उन्होंने भी सहानुभूति दिखलायी। लिलतपुरिनवासी सेठ मथुरादासजीने ऋत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की और यहां तक कहा कि यदि जैसा मेरा नाम है वैसा धनी होता तो आपको अन्यत्र भिक्षा मांगनेकी अभिलापा नहीं रहती। उनके उद्गारोंको श्रवण कर हमारा साहस टहतम हो गया। श्रव यही विचार हुश्रा कि बनारस चलें और इसके खुलनेका मुहूर्त निकलवावें। दो दिन बाद बनारस पहुँच गये और पश्चाङ्गमें मुहूर्त देखने लगे। अन्तमें यही निश्चय किया कि ज्येष्ठ सुदी पश्चमीको स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन किया जावे। कुङ्कम-पित्रका बनाई और लाल रंगमें छपवाकर सर्वत्र वितरण कर दा।

बनारसके गण्यमान्य महाशयोंका पूर्ण सहयोग था, श्रीमान् रायसाहव नानकचन्द्रजीकी पूर्ण सहानुभूति थी। ज्यों ज्यों मुहूर्त निकट आया अनुकूछ कारणकूट मिळते गये। महरौनीसे श्रोयुत वंशीधरजी, श्रीयुत गोविन्दरायजी तथा एक और छात्रके आनेकी सूचना त्रा गई। वम्बईसे सेठजी साहबके आनेका तार आ गया, त्रारासे बाबू देवकुमारजीका भी पत्र त्रा गया, देहलीसे श्रीमान् ठाळा मोतोळालजीका तार त्रा गया कि हम आते हैं तथा श्रीमान् एडवोकेट अजितप्रसादजीकी भी सूचना आ गई कि हम त्र्याते हैं। जेट सुदि ४ के दिन ये सब नेतागण आ गये और मैदागिनीमें ठहर गये।

## (२) स्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन

पञ्चमीको प्रातःकाल विद्यालयका उद्घाटन होना है। 'पण्डितों का क्या प्रवन्ध है ?'... उपस्थित लोगोंने पृद्धा। मेंने कहा—'में श्रीशास्त्री अम्बादासजीसे न्यायशास्त्रका अध्ययन करता हूं, १५) मासिक स्कालर्शिप मुझे वम्बईसे श्रीसेठजी साहबक पासस मिलती है वही उनके चरणोंमें अपित कर देता हूँ। अब २५) मासिक उन्हें देना चाहिये वे ३ घण्टाको आ जावेंगे।' सबने स्वीकार किया। 'एक अध्यापक व्याकरणको भी चाहिये ?' मेंने कहा—'शास्त्रीजीसे जाकर कहता हूँ।' 'अच्छा शीघ्रता करो...'सवने कहा। में शास्त्रीजीके पास गया २०) मासिक पर एक व्याकरणाचार्य और इतनेपर ही एक साहित्याध्यापक भी मिल गया। सुपरिन्टेन्डेन्ट पदके लिये वर्णो दीपचन्द्रजी नियत हुए। एक रसोइया, एक ढीमर, एक चपरासी इस तरह तीन कर्मचारी, तीन पण्डित, एक सुपरिन्टेन्डेन्ट इस प्रकार व्यवस्था हुई। उस समय मुझे मिलाकर केवल चार छात्र थे।

जेठ सुदि ५ को बड़े. समाराहके साथ विद्यालयका उद्घाटन हुआ। २५) मासिक श्रामान् सेठ माणिकचन्द्रजी बम्बईने श्रीर इतना ही बाबू देवकुमारजी आराने देना स्वीकृत किया। इसी प्रकार बहुतसा स्थायी द्रव्य तथा मासिक सहायता बनारसवाले पञ्चोंने दी जिसका विवरण विद्यालयकी रिपोर्टमें है। इस तरह यह महाकार्य श्रीपार्श्वनाथके चरणप्रसादसे अल्प ही समयमें सम्पन्न हो गया।

जेठ सुद्धि ५ वीरनिर्वाण सं० २४३२ श्रीर विक्रम सं० १९६२ के दिन प्रातःकाल श्रीमदागिनीमें सर्व प्रथम श्रीपार्श्वनाथ स्वामीका पूजन कार्य सम्पन्न हुआ अनन्तर गाजे बाजेके साथ श्रीस्याद्वाद विद्यालयका उद्घाटन श्रीमान् सेठ माणिकचन्द्रजीके करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। श्रापने अपने व्याख्यानमें यह द्शीया कि—

'भारत धर्मप्रधान देश है इसमें ऋहिंसा धर्मकी ही प्रधानता रही क्योंकि यह एक ऐसा अनुपम अलौकिक धर्म है जो प्राणियोंको अनन्त याननात्रोंसे मुक्त कर देता है। चूंकि इसका साहित्य संस्कृत त्रीर प्राकृतमें हैं अतः इस वातको महती त्र्यावश्यकता है कि हम अपने बालकोंको इस विद्याका मार्मिक विद्वान् बनानेका प्रयत्न करें। आज संसारमें जो जैन धर्मका हास हो रहा है उसका मूल कारण यही है कि हमारो समाजमें संस्कृत और प्राकृतक मामिक विद्वान नहीं रहे। आज विद्वानोंक न होनेसे जैनधर्मका प्रचार एकदम रुक गया है। छोग यहा तक कहने छगे हैं कि यह तो एक वैश्य जातिका धर्म है पूर्ण वैश्य जातिका नहीं इने गिने वश्योंका है। अतः हमें आवश्यकता इस बा की है कि हम उस धमके प्रसारके छिये मार्मिक पण्डित बनानेका प्रयत्न करें। एनदथ ही आज मेर द्वारा इस विद्यालयका उद्घाटन हो रहा है । मैं अपनेको महान् पुण्यशाली समझ रहा हूँ कि मेरे द्वारा इस महान् कायकी नींव रखीं जा रही है। यद्यपि मेरा यह पक्ष था कि एक ऐसा छात्रावास खोला जाय जिसमें अंग्रेजाके छात्रोंके साथ २ संस्कृतके भी छ।त्र रहते परन्तु श्रीमान् देवकुमारजी रईन आरा ओर बाबू छेदीळाळ ती रईस बनारसने कहा कि यह सर्वथा अनुचित है, छात्रावाससे विशेष लाभ न होगा अतः मैंने अपना पत्त छोड़ उसी पक्षका समर्थन किया और जहां तक मुझसे बनेगा इस कायेमें पूर्ण प्रयत्न करूंगा।'

त्र्यापके वाद बाबू शीतलप्रसादजीने विशद व्याख्यान द्वारा सेठजीके अभिप्रायकी पुष्टि की। यहां आपको बाबू लिखनेका यह तात्पर्य है कि उस समय आप बाबू ही थे। जैनधर्मके प्रसारमें आपको ऋद्वितीय लगनथी। आपने प्रतिज्ञाकी थी कि मैं आजीवन हर तरहसे इस विद्यालयकी सहायता करूंगा और वर्षमें दो चार बार यहां आकर निरोक्षण द्वारा इसकी उन्नतिमें पूर्ण सहयोग दूंगा। यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि ऋापने ऋपनी उक्त प्रतिज्ञाका आजीवन निर्वाह किया । आप जहां जाते थे विद्यालयको एक मुश्त तथा मासिक चन्दा भिजवाते थे। जहांपर चतुर्मास करते थे वहांसे हजारों रूपये विद्यालयको भिजवाते थे। कुछ दिन बाद आप ब्रह्मचारो हो गये परन्तु विद्यालयको न भूले—उसकी सहायता निरन्तर करते रहे । वर्षांतक आप विद्यालयके अधिष्ठाता रहे । समयकी विलहारी हैं कि ऐसा उदार महानुभाव कुछ समय वाद विधवा विवाहक। पोषक हो गया । अस्तु, यहां उसकी कथा करना मैं उचित नहीं समझता। यद्यपि इस एक बातके पीछे जैन समाजमें आपकी प्रतिष्ठा कम होने छगी फिर भी आपकी श्रद्धा दिगम्बर धर्ममें आजन्म रही। आपने धर्मप्रचारके लिये निरन्तर परिश्रम किया । ब्रह्मा व लंकामें जाकर आपने दिगम्बर जनधर्मका प्रचार किया।

इसी उद्घाटनके समय श्रीमोती छालजी देहलीवालोंने भी विद्यालयके प्रारम्भमें सहायता प्रदान करनेका आइवासन दिया। इसतरह विद्यालयका उद्घाटन सानन्द सम्पन्न हो गया। पठनकम क्वीन्स कालेज बनारसका रहा। विद्यालयको सहायता भी अच्छी मिलने लगी, भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तसे छात्र आने लगे। इसी विद्यालयके मुख्य छात्र पण्डित वंशीधरजी साहब हैं जो कि आज इन्होंरमें श्रीमान् सर सेठ हुकुमचन्द्रजो साहब के प्रमुख विद्वान् हैं। आप बड़े ही प्रतिभाशाली हैं, आपके ही द्वारा समाज में सेकड़ों छात्र गोम्मटसारादि महान् प्रन्थोंके ज्ञाता हो गये हैं। आपकी प्रवचनशेली ऋद्भुत है, आप विद्वान् ही नहीं त्यागी भी हैं, अब आपने पद्धमी प्रतिमा ले लो है। ऋपने पुत्रको आपने एम. ए तक अंग्रेजी पढ़ाई है और साथ ही संस्कृतमें दर्शनाचार्य भी बनाया है। आपके सुपुत्रका नाम श्री पं० धन्यकुमार है जो आजकल इन्दोरमें प्रधानाध्यापक है।

श्रीमान् पं० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य भी इसी विद्यालयके छात्र हैं। जो त्र्यद्वितीय प्रतिभाशाली हैं, सहारनपुरमें श्रामान् लाला प्रद्यम्नकुमारजोके मुख्य विद्वान् हैं। त्र्यापने अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त की है बहुतसे छात्रांको न्यायशास्त्रमें विद्वान् बनाया है तथा श्री स्रोकवार्तिककी भाषा टीका की है। श्री जम्बू विद्यालय का उद्घाटन आप ही के द्वारा हुआ था। त्र्याज कल आप सहारनपुरमें हो निवास करते हैं।

इनके सिवाय श्रीमान् पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यानवाच-स्पित भी इसी विद्यालयके छात्र थे आज आप भी श्रीमान सर सेठ हुकमचन्द्रजीके प्रधान पण्डितोंमें हैं। आपके द्वारा कारंजा गुरुकुलकी जो उन्नित हुई सो सर्वविदित हैं परवारसभा भी आपके द्वारा समय समय पर उन्नत हुई है।

### अधिष्ठाता बाबा भागीरथजी

कुछ दिन वाद पं० दीपचन्द्रजी वर्णी जो कि यहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे कारण पाकर मुक्तसे रुष्ट हो गये। यद्यपि में उनकी आज्ञामें चलता था परन्तु मूर्खतावश कभी कभी गलती कर बैठता था। फल उसका यह हुआ कि आप विद्यालय को छोड़ कर इलाहाबाद चले गये। उनके बाद बैसा श्रम करनेवाला सुपरिन्टेन्डेन्ट बहां पर आज तक नहीं आया।

उनके अनन्तर श्रीमान् बाबा भागीरथजी अधिष्ठाता हो गये। आप विलक्षण त्यागी थे, आपके श्राजन्म नमक और मीठाका त्याग था। श्राप निरन्तर स्वाध्यायमं रत रहते थे, काई हो आप सत्य बात कहनेमें कभी नहीं चूकते थे। आपने मेरठ प्रान्तसे विद्यालयके लिये हजारों रूपये भेजे। में तो आपका अनन्य भक्त प्रारम्भसे ही था।

त्र्यापका शासन इतना कठोर था कि अपराधके अनुकूछ दण्ड देनेमें त्र्याप स्तेहको तिछाज्जिछ दे देते थे। एकवारकी कथा है कि—

सिरसी जिला लिततपुरके एक छात्रने होलीके दिन एक छात्रके गालपर गुलाल लगा दी। लगाते हुए बाबाजीने आंखसे

देख लिया, त्र्यापने उसे बुलाया और प्रश्न किया कि तुमने इस छात्रके गालमें क्यां गुलाल लगाई ? वह उत्तर देता है—'महाराज! होलीका दिवस था इससे यह हरकत हो गई। ये दिन त्रामोद प्रमोदके हैं इनमें ऐसी त्रिटयां होती रहती हैं। वर्ष भरमें यह एक दिन ही तो हम लोगोंको आमाद प्रमादके लिये मिलता है। मैंने कोई गुरुतम अपराध नहीं किया, इस पर इतनी कुषितता भव्य नहीं।' वाबाजी मह।राजने कहा—'त्राप किस त्रवस्थामें हो ?' छात्रने उत्तर दिया—'छात्रावस्थामें हूँ।' तब बाबाजो महाराजने कहा - 'तुम छात्र हो, ब्रह्मचारी हो, ऋध्ययन करना ही तुम्हारा तप है, तुमसे संसारकी भावी उन्नति होनेवाळी है, ऐसे कुत्सित कार्य करना क्या तुम्हारे पदके योग्य है ? हमारे भारतवर्षके पतनके कारण यहीं कार्य तो हुए हैं। यदि हमारी छात्र सन्तति ्र सुमार्ग पर च्रारूढ़ रहती तो यह च्रवसर भारतवर्षको न आता । आजके दिन जवान ही क्यों बूढ़े और बालक भी अरुठीछ वाक्यों द्वारा जो अनथ करते हैं उसे कहते हुए शर्म आती है। जिस . दशमं मनुष्योंकी ऐसी निन्य प्रश्नात्त हो वहां कल्याण हाना बहुत दर है।

छात्र बोला— ऐसे अपराधको आप इतना गुरुतम रूप देते हैं यह बुद्धिमें नहीं आता ।' बाबाजी महाराज बोले—'आप क्रपा कर शीघ ही विद्यालयसे प्रथक होकर जहाँ आपकी इच्छा हो चले जाइये। ऐसे छात्रोंस विद्यालयको क्या उन्नति होगी?' वह छात्र चला गया, छात्रलोग एकदम भय-भोत हो गये और उस दिनसं हँसी मजाक का नाम न रहा।

सब छात्र बाबाजीकी आज्ञा पालन करते थे,यद्यपि मैं बाबाजी के मुँह लगा था तथापि भयभीत अवश्य रहता था। एक दिनकी बात है—बनारसमें गङ्गाके पार रामनगर है वहाँ पर महाराज बनारस रहते हैं। गङ्गाके तट पर आपका महल है, स्रापके राम नगरमें स्राधिन मास भर रामलीला हाती है और उसमें १०००००) रूपया खर्च होता है अयोध्या आदिसे बड़ी बड़ी साधुमण्डली आती है। स्राधिन सुदि ६ को मेरे मन में आया कि रामलीला देखतेके लिये रामनगर जाऊँ। सेकड़ों नोकाएं गङ्गामें राम गरको जा रही थीं, मेंने भी जानेका विचार कर लिया। ५ या ६ छात्रोंको भी साथमें ले लिया। उचित तो यह था कि बाबाजी महाराजसे आज्ञा लेकर जाता परन्तु महाराज सामायिकके लिये बैठ गये, बोल नहीं सकते थे स्रतः मैंने सामने खड़े हाकर प्रणाम किया स्रोर निवेदन किया कि महाराज! स्राज रामलीला देखनेके लिये रामनगर जाते हैं, स्राप सामायिकमें बेठ चुके अतः आज्ञा न ले सके।

वहाँसे शनेः शनः गङ्गा घाट पर पहुँचे और नौकामें बैठ गये।
तौका गंगाजीमें मल्लाह द्वार। चलने लगी। नौका घाटसे कुछ ही
दूर पहुँची थी कि इननेमें वायुका वेग आया और नौका इगमगाने
लगी। बाबाजी की दृष्टि नौका पर गई और उनके निर्मल मनमें
एकदम यह विकल्प उठा कि अब नौका हूबी। बड़ा अनर्थ हुआ,
इस नादान को क्या सूर्मा? जो आज इसने अपना सर्वनाश
किया और छात्रोंका भी। हे भगवन्! आप ही इस विध्नसे इन
लात्रोंको रक्षा कीजिये। माला भूल गये, सामायिकका यही एक
विषय रह गया कि ये छात्र निर्वधन यहाँ लौट आवें जिससे
पाठशाला कलिङ्कत न हो...इत्यादि विकल्पोंको पूरा करते करते
सामायिकका काल पूर्ण किया। पश्चान सुपरिन्टेन्डेन्टस कहा कि
तुमने क्यों जाने दिया? उन्होंने कहा कि महाराज! हमें पता
नहीं कब चले गये? इस प्रकार बाबाजीकी जितने कर्मचारी वहाँ
थे सबसे मड़प होती रही। इतनेमें रात्रिके १० बज गये, हम लोग

रामनगरसे वापिस आगये। श्राते ही साथ बाबाजीने कहा— 'पण्डितजी! कहाँ पधारे थे ?'

यह शब्द सुन कर हम तो भयसे अवाक् रह गये, महाराज अभी तो पण्डितजी कहते नहीं थे, आज कौनसा गुरुतम अपराध होगया जिससे महाराज इतनी नाराजी प्रकट कर रहे हैं ? मैंने कहा—'महाराज! रामलीला देखने गये थे।' उन्होंने कहा—'किससे छुट्टी लेकर गये थे?' मैंने कहा—'उस समय सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब तो मिले न थे और आप सामायिक करने लग गये थे अतः आपको प्रणाम कर आजा ले चला गया था। मुक्ससे अपराध अवश्य हुआ है खतः चमा की भिक्षा मांगता हूँ।'

महाराज बोले—'यदि नोका डूब जाती तो क्या होता ?' मैंने कहा—'प्राण जाते ।' उन्होंने कहा—'फिर क्या होता ?' मैंने मुसकराते हुए कहा —'महाराज ! जब हमारे प्राण ही जाते तब क्या होता वह आप जानते या जो यहां रहते वे जानते, मैं क्या कहूँ ?'

'इस गुस्ताखीसे पेश आते हो.....' महाराजने उच स्वरमें कहा। मैंने कहा—'महाराज! में क्या मिथ्या उत्तर देता, भला श्राप ही बतलाइये जब मैं डूब जाता तब उत्तर कालकी बात कैसे कहता १ हां, श्रव जीवित बच गया हूं यदि आप पृंछें कि अब क्या होगा १ तो उत्तर दे सकता हूँ १' उन्होंने उपेक्षा भावसे पूछा—'अच्छा, अब क्या होगा १ बताश्रो।' मुझे कह आया कि महाराज! में निमित्तज्ञानी नहीं, अबधिज्ञानी भी नहीं तब क्या उत्तर दूं कि क्या होगा!' बाबाजीने उच स्वरमें कहा—'बड़े चालाक हो, ठीक ठीक बोलते भी नहीं, अपराध भी करो और बिनयके साथ उत्तर भी न दो।' मैंने साहसके साथ कहा—'महाराज! आप ही कहिये—मैंने कीनसी उद्दण्डता की। यही

तो कहा कि मैं क्या जानूं ? मैं मनः पर्ययज्ञानी तो नहीं कि आपके हृदय की बात बता सकूं। हां, मेरे मनमं जो विकल्प हुआ है उसे बता सकता हूँ क्योंकि वह मेरे मानस प्रत्यक्षका विषय है स्रोर स्थापके मनमें जो है वह स्थापकी बाह्य चेष्टास स्थानित हो रहा है यदि आज्ञा हो तो कह दूं।' 'अच्छा कहो'... वाबाजीने शान्त होकर कहा।

मैं कहने लगा—'मेरे मनमें तो यह विकलप स्त्राया कि आज तुमने महान् अपराध किया है जो बावाजीकी आज्ञाके विना रामळी**ळा देखनेके लिये रामनगर ग**ये। यदि आज नौका डूब जाती तो पाठशालाध्यक्षोंकी कितनी निन्दा होती ? अतः इस अपराधमें बाबाजी तुम्हें पाठशालासे निकाल देवेंगे। तुम धोबीके कुत्ते जैसे हुए 'न घरके न घाटके !' फिर भी विचार किया कि एकबार बाबाजीसे ऋपराध क्षमाकी प्रार्थना करो, संभव है, दयालु हैं ऋतः अपराधका दण्ड देकर क्षमा कर देवें . यह विकल्प तो मेरे मनमें आया ऋौर आपकी आकृति देखनेसे यह निश्चय होता है कि इस अपराधका मूल कारण यही छात्र है इसे इस पाठशालासे पृथक् कर दिया जावे । रोप छात्रोंका उतना अपराध नहीं, वे तो इसीक वहकाये चल गये अतः उन छात्रोंका केवल एक मासका घी जुर्माना किया जावे। परन्तु यह बहुत बातें बनावेगा अतः सुपरिन्टेन्डेन्टसाहब अभी द्वात-कलम-कागज लात्रो और पं० जैनेन्द्रिकशोर जी मंत्री आराको एक पत्र लिखो कि आज गरोशप्रसाद छात्रने महती गलती की ऋथीत् गङ्गामें रामनगर गया, बीचमें पहुंचते ही नोका डगमगाने लगी, देवयोगसे बचकर आया अतः ऐसे उद्दण्ड छात्रको रखना पाठशालाको कळंकित करना है यह सब सोचकर आज रान्निके ११ वजे इसे पृथक् करते हैं। आपके मनमें यह है. ऐसा मुझे भान होता है।

बाबाजीने कुछ विस्मयके साथ कहा कि 'श्रज्ञरशः सत्य कहते हो।'

उन्होंने सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबको बुळवाया और शीघ्र ही जैसा मैंने कहा था वैसा ही आनुपूर्वी पत्र िख्य कर उसी समय लिफाफामें बन्द किया और उसके ऊपर लेटफीस लगाकर चपरासांके हाथमें देते हुए कहा कि तुम इसे इसी समय पोष्ट आफ़िसमें डाल आओ। मैंने बहुत ही विनयके साथ प्रार्थना की कि महाराज! अबकी बार माफी दी जावे आयति-कालमें अब एसा अपराध न होगा। यहांसे पृथक होने पर मेरा पढ़ना लिखना सब चला जावेगा। अनजान मनुष्यसे अपराध होता है और महाराज! आपसे ज्ञानी महात्मा उसे क्षमा करते हैं। आप महात्मा हैं हम क्षुद्र छात्र हैं। यदि क्षुद्र प्रकृतिके न होते तो आपकी शरणमें न आते। हमने कोई अनाचार तो किया नहीं, रामलीला हो तो देखने गये थे। यदि अपराध न करते तो यह नौवृत न आती।

महाराजने यही उत्तर दिया कि अपीछ कर छेना। मैंने कहा—'न मुझ अपील करना है और न सपील। जो कुछ कहना था आपसे निवेदन कर दिया। यदि आपके दयाका संचार हो तो हमारा काम बन जावे अन्यथा जो श्री वीरप्रभुने देखा होगा वही...'

बाबाजीने बीचमें ही रोकते हुए वहा—'चुप रहो, न्यायमें अनुचित दया नहीं होती। यदि अनुचित दयाका प्रयोग किया जावे तो संसार कुमार्गरत हो जावे, समाजका बन्धन टूट जावे। प्रवन्धकर्ताओं को बड़े बड़े अवसर आते हैं यदि वे द्यावदा न्याय-मार्गका उल्लंघन करने छग जावें तो कोई भी कार्य व्यवस्थित नहीं चल सके।'

मेंने कहा—'महाराज ! अव तो एक बार चमा कर दीजिये, क्या श्रपवाद शास्त्र नहीं होता ?'

बाबाजी एकदम गरम हो गये—जोरसे बोले—'तुम बड़े नालायक हो, यदि अब बहुत बकवक किया तो वेत लगाके निकलवा दूंगा। तुम नहीं जानते मेरा नाम भागीरथ है श्रौर मैं अजका रहनेवाला हूँ। श्रव तुम्हारी इसीमें भलाई है कि यहांसे चले जाश्रो।'

मैंने कुछ तने हुए स्वरमें कहा—'महाराज! जितनी न्यायकी व्यवस्था है वह मेरे ही वास्ते थी? अच्छा, जो आपकी इच्छा। मैं जाता हूँ किन्तु एक बात कहता हूं कि आप पीछे पछताबेंगे।'

बाबाजीने पुनः बीचमें ही बात काट कर कहा 'चुप रहो, उपदेश देने आया है।'

'अच्छा महाराज ! जाता हूँ'... कह कर शीध्र ही वाहर आया और चपरासीसे, जो कि बाबाजीकी चिट्ठी डांकमें डांटनेके छिये जा रहा था, मैंने कहा—भाई क्यों चिट्ठी डांटते हो, बाबाजी महाराज तो क्षणिक रुष्ट हैं, अभी प्रसन्न हो जावेंगे, यह एक रुपया मिठाई खाने को छो और चिट्ठी हमें दे दो। वह भला छादमी था चिट्ठी हमें दे दी छोर दस मिनट बाद छाकर बाबा जीसे कह गया कि चिट्ठी डांट आया हूँ। बाबा जी बोले—'अच्छा किया पाप कटा।' में इन बिरुद्ध वाक्योंको अवण कर सहम गया। हे भगवन ! क्या छापत्ति आई जो मुझे हार्दिक स्नेह करते थे आज उन्हींके अीमुखसे यह निकले कि पाप कटा, अथीत यह इस स्थानसे चला जावेगा तो पाठशाला शान्तिसे चलेगी।

#### छात्रसभामें मेरा भाषण

मैंने कहा—'महाराज! प्रणाम, श्रव जाता हूं। क्या मैं छात्रगणों से श्रन्तिम क्षमा मांग सक्ता हूँ। यदि श्राज्ञा हो तो छात्रसमुदायमें कुछ भाषण करूं और चला जाऊं। वावाजीने कुछ उदासीनतासे कहा—'अच्छा जो कहना हो शीव्रतासे कह कर १५ मिनटमें चले जाना।

पण्टी बर्जी, सब छात्र एकत्र हो गये, एक छात्रने मङ्गला-चरण किया। मैंने कहा — 'सनियम सभा होनेकी आवश्यकता है अतः एक सभापति अवश्य होना चाहिये अन्यथा हुल्लड्बाजी होनेकी सम्भावना है। एक छात्रने प्रस्ताव किया कि सभापतिका आसन श्रीयुत पूज्य बावाजी ब्रहण करें, एकने समर्थन किया, सबने अनुमोदना की, मैं विरोधमें रहा परन्तु मेरी कौन सुनता था? क्यों के मैं अपनधी था।

मेंने वाबाजी महाराजसे अनुमित मांगी, उन्होंने कहा— '११ मिनट भाषण करके चले जान्नो।' 'चले जाओ' शब्द सुनकर बहुत खिन्न हुन्ना। त्रान्तमें साहस बटोर कर भाषण करनेके छिये खड़ा हुआ। प्रथम ही मङ्गळाचरणका पाठ किया— 'जानासि त्वं मम भवभवे यच याद्यक् च दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि में शस्त्रवन्निणिनष्टि । त्वं सर्वेशः सकृप इति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिइ विषये देव एव प्रमाणम्॥'

'हे भगवन् ! इमको भव भवमें जो खोंर जिस प्रकारके दुःख हुए हैं उन्हें आप जानते हैं क्योंकि खाप सर्वज्ञ हैं यदि उन दुःखोंका स्मरण किया जाने तो शस्त्रके घाव सहश पीड़ा देते हैं अतः इस विषयमें क्या करना चाहिये ? वह आप ही के अपर छोड़ते हैं क्योंकि खाप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ ही नहीं सबके ईश हैं, ईश ही नहीं कुपावान भी हैं। यदि केवल जाननेवाले होते तो हम प्रार्थना न करते। आप जाननेवाले भी हैं और तीर्थंकर प्रकृतिके उद्यसे मोक्षमार्गके नेता भी। आशा है मेरी प्रार्थना निष्फल न होगी।

महानुभाव वावाजी महोदय ! श्रीसुपरिन्टेन्डेन्ट महाशय ! तथा छात्रवर्ग ! मैं त्रापके समक्ष भव्य भावनासे प्रेरित होकर कुछ कहनेका साहस करता हूं। यद्यपि सम्भव हे कि मेरा कहना आपको यथार्थ प्रतीत न हो क्योंकि मैं त्रपराधी हूं परन्तु यह कोई नियम नहीं कि त्रपराधी सदैव त्रपराधी हो बना रहे। जिस समय मैंने त्रपराध किया था उस समय अपराधी था त कि इस समय भी। इस समय तो मैं भाषण करनेके लिये मक्त पर खड़ा हुआ हूं अतः बक्ता हूँ, इस समय जो भी कहूँगा विचार पूर्वक हो कहूँगा।

पहले मेंने इष्टदेवको नमस्कार किया उसका यह तात्पर्यं हैं कि मेरे विष्न पलायमान हों क्योंकि मङ्गलाचरणका करना विष्न विनाशक है। आप लोग यह न समझें कि मैं यहांसे जो पृथक् किया जानेवाला हूँ वह विघ्न न आवे। वह तो कोई विघ्न नहीं ऐसे विघ्न तो असाता कर्मके उदयसे आते हैं और असाता कर्म छी गणना अधातिया कर्ममें हैं वह आत्मगुणधातक नहीं। उस जिम्मों हमारी कोई क्षित नहीं। कल्पना करों कि यहांसे पृथक हो गये—चेत्रान्तर चले गये इसका यह अर्थ नहीं कि बनारससे ही चले गये। यहांसे जाकर मेल्पुर ठहर सकते हैं और वहां रहकर भी अभ्यास कर सकते हैं। मङ्गलाचरण इसलिये किया है कि मैं बाबाजीके प्रति शत्रुत्वका भाव न रक्ख़ं क्योंकि वे मेरे परम मित्र हैं। ऐसी अवस्थामें उनसे मेरा वैरभाव हो सका है वह न हो इसीलियं मङ्गलाचरण किया है।

आप इससे यह व्यक्ष्य भी न निकालना कि बाबाजी महा-राज! आप मेरे अवगुणोंको जानते हैं, मेरे स्वामो भी हैं और साथ ही दयालु भी च्यतः मेरा अपराध चमा कर निकालनेकी आज्ञाको वापिस ले लेवें...कदापि मेरा यह च्राभिप्राय नहीं है।

'जैनधर्म तो इतना विशाल और विशद है कि परमाथ दृष्टि से परमात्मासे भी याचना नहीं करता क्योंकि जैन सम्मत परमात्मा वीतराग सर्वज्ञ है। अब आप ही बतलावें कि जहां परमात्मामें वीतरागता है वहां याचनासे क्या मिलेगा? फिर कदाचित् 'त्राप लोग यह शंका करें कि मङ्गलाचरण क्यों किया? उसका उत्तर यह है कि यह सब निमित्त कारणको श्रपेक्षा कर्तव्य है न कि उपादानकी श्रपेक्षा। तथाहि—

'इति स्तुति देव विधाय दैन्याद्—
वरं न याचे त्वमुपेत्तकोऽसि ।
छायातरुं संश्रयतः स्वतः स्यात्
कश्छायया याचितयात्मलाभः॥'

जब श्री धनंजय सेठ श्रीआदिनाथ म्वामीकी स्तुति कर चुके तब अन्तमें कहते हैं कि हे दे । इस प्रकार मैं आपकी स्तुति करके दीनतासे कुछ वर नहीं मांगता क्योंकि वर वहां मांगा जाता है जहां मिलनेकी संभावना होती है। आप तो उपेक्षक हैं—ऋथीत् ऋापके न राग है न हेप है—आपके भाव ही देनेके नहीं, क्योंकि जिसके भक्तमें अनुराग हो वह भक्तकी रच्चा करनेमें अपनी शक्तिका उपयोग कर सकता है अतः श्रापसे याचना करना व्यर्थ है। यहां प्रक्रन हो सकता है कि यदि वस्तुकी परिस्थिति इस प्रकार है तो स्तुति करना निष्फल हुआ। सो नहीं, उसका उत्तर यह है कि जैसे जो मनुष्य छाया वृत्तके नीचे बैठ गया उसे छायाका लाभ स्वयमेव हो रहा है उसको वृज्ञसे छायाकी याचना करना व्यर्थ है। यहांपर विचार करो कि जो मनुष्य वृत्तके निम्न भागमें बैठा है उसे छाया स्वयमेव मिलती है क्यांकि सूर्यकी किरणोंके निमित्तासे जो प्रकाश परिणमन होता था वह किरणें वृक्षके द्वारा रुक गईं अतः वृक्षके तलकी भूमि स्वयमेव छायारूप परिणमनको प्राप्त हो गई। यद्यपि तथ्य यही है फिर भी यह व्यवहार होता है कि वृत्तकी छाया है। क्या यथार्थमें ञ्जाया वृत्तकी है ? छायारूप परिणमन तो भूमिका हुआ है। इसी प्रकार जब हम रूचपूर्वक भगवान्को अपने ज्ञानका विषय बनाते हैं तब हमारा शुभोपयोग निमल होता है। उसके द्वारा पाप प्रकृतिका उदय मन्द पड़ जाता है अथवा अत्यन्त विशुद्ध परिणाम होनेसे पाप प्रकृतिका संक्रमण होकर पुण्यरूप परिगामन हो जाता है। यद्यपि इस प्रकारके परिएामनमें हमारा शुभ परिणाम कारण है परन्तु व्यवहार यही होता है कि प्रभु-वीतराग द्वारा शुभ परिणाम हुए ऋथीत् सर्वज्ञ कीतराग शुभ परि-णामोंमें निमित्त हुए। यद्यपि उन शुभ परिणामोंके द्वारा हमारा कोई अनिष्ट दूर होता है परन्तु ज्यवहार ऐसा ही होता है कि भगवानने हमारा संकट टाल दिया। जब कि यह सिद्धान्त है तब हम आप लोगोंसे कदापि यह प्रार्थना नहीं कर सकते कि आप बाबाजीसे यह सिफारिश करें कि वे हमारा अपराध क्षमा कर पाठशालामें ही रहनेकी अनुमात दे देवें क्योंकि समयसार में कहा है—

> 'सर्वे सदैव नियतं भवति स्वकीय-कम्मोदयान्मरणजीवनदुःखसौख्यम् । ऋज्ञानमेतदिह यतु परः परस्य कुर्यान्मरणजावितदुःखसँ।ख्यम् ॥'

'इस लोकमें जीवों के जो मरण जीवन दुःख और सुख होते हैं वे सब स्वकीय स्वकीय कर्मीक उदयसे होते हैं..ऐसा होनेपर भी जो ऐसा मानते हैं कि परके द्वारा परके जीवन मरण दुःख और सुख होते हैं....यह अज्ञान है।'

े वावाजीके प्रति मेरी यह दृढ़ श्रद्धा है कि उन्होंने मेरा कुछ नहीं किया खोर न अब आगे ही कुछ कर सकते हैं। मेरा असाताका उदय था उन्होंने पृथक करनेका खादेश दे दिया और कीन देख खाया ? साताका उदय आ जावे तो उनके ही श्रीमुखसे निकल पड़े कि तुम्हारा ख्रपराध क्षमा किया जाता है। यह बात ख्रसम्भव भी नहीं, कर्मोंकी गति विचित्र है। जैसे देखिये, प्रातः काछ श्रीरामचन्द्रजा महाराजको युवराज तिलक होनेवाला था जहां बड़े से वड़े ऋषिलोग मुहूर्त शोधन करनेवाले थे, किसी प्रकारकी सामग्रीको न्यूनता न था पर हुआ क्या ? सो पुराणोंसे सबको विदित है। किसी किवने कहा भी है—

'यचिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति यच्चेतसापि न कृतं तदिहास्युपैति ।

### प्रातर्भवामि वसुघाधिपचक्रवतीं सोऽहं त्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी।

इत्यादि बहुत कथानक शास्त्रों में मिलते हैं। जिन कार्योंकी सम्भावना भी नहीं वह आकर हो जाते हैं ख्रीर जो होनेवाले हैं वह ज्ञणमात्रमें विलीन हो जाते हैं अतः में ख्राप लोगोंसे यह भिक्षा नहीं चाहता कि बाबाजीसे मेरे विषयमें कुछ कहें।

कहां तो यह मनोरथ कि इस वर्ष अष्टसहस्रोमें परीचा देकर अपनी मनोवृत्तिको पूर्ण करेंगे एवं देहातमें जाकर पद्मपुराणके स्वाध्याय द्वारा प्रामीण जनताको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करेंगे श्रीर कहां यह बाबाजीका मर्मघाती उपदेश।....कहां तो बाबाजी से यह घनिष्ट सम्बन्ध कि बाबाजी मेरे विना भोजन न करते थे ऋौर कहां यह ऋाज्ञा कि निकल जाओ....पाप कटा। यह उनका दोष नहीं, जब अभाग्यका उदय त्र्याता है तब सबके यही होता है। अब इस रोनेसे क्या लाभ ? श्राप लोगोंसे हमारा घनिष्ट सम्बन्ध रहा, आप लागोंक सहवाससे अनेक प्रकारके लाभ उठाये अर्थात् ज्ञानार्जन, सिंहपुरी-चन्द्रपुरीकी यात्रा, पठन पाठनका सीकर्य और सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि आज स्याद्वाद पाठशाला विद्यालयके रूपमें परिणत हो गई, जिन प्रन्थोंके नाम सुनते थे वे आज पठन पाठनमें श्रागये—जैसे <mark>त्राप्तमीमांसा, त्राप्तपरीच्चा, परीक्षामुख, प्रमेयकमल</mark>मार्नण्ड अष्टमहस्त्री, साहित्यमें चन्द्रप्रभ, धमशर्माभ्युद्य, यशस्तिलक-चम्पू आदि । इन सबके प्रचारसे यह लाभ हुन्ना कि जहां काशी में जैनियोंके नामसे पण्डितगरा नास्तिक शब्दका प्रयोग कर बैठते थे आज उन्हीं लोगों द्वारा यह कहते सुना जाता है कि जैनियांमें प्रत्येक विषयका उच्चकोटिका साहित्य विद्यमान है हम छोग इनकी व्यर्थ ही नास्तिकों में गणना करते थे। इनके यहां परमात्माका स्वरूप बहुत ही विशदरूपसे प्रतिपादित किया गया है। न्यायशास्त्रमें तो इनकी वर्णनशैली कितनी गम्भीर श्रीर सरल है कि जिसको देखते ही जैनाचार्योंके पाण्डित्यकी ्यांसा बहस्पति भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। ऋध्यात्म का वर्णन तो वर्णनातीत है...यह सब आप छात्र तथा बाबाजी का उपकार है जिसे समाजको हृदयसे मानना चाहिये। मैं बाबा जीको कोटिशः धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने धमध्यानके कालको गौण कर दिल्ली प्रान्तसे पाठशालाको धनकी महती सहायता पहुंचाई। इतना ही उपकार आपका नहीं, किन्तु बहुत काल यहां रहकर छात्रोंको सच्चरित वनानेमें आप सहयोग भी देते हैं। यह ही नहीं. आपके द्वारा जो यात्रीगण पाठशालाका निरीचण करनेके लिये आते हैं उन्हें संस्थाका परिचय देकर उनसे सहायता भी कराते हैं। त्र्यापका छात्रोंसे लेकर अध्यापक वग तथा समस्त कर्मचारीवगके साथ समान प्रेम रहता है। मेरे साथ तो आपका सर्वदा स्नेहमय व्यवहार रहा परन्तु अब ऐसा अभाग्योदय आया कि श्रापने एकदम मुफ्ते पाठशालासे पृथक् कर दिया।

वन्धुवर ! यहां पर मुसे दो शब्द कहना है आशा है आप लोग उन्हें ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। मैंने इस योग्य अपराध नहीं किया है कि निकाला जाऊं। प्रथम तो मैंने आज्ञा ले ली थी हां, इतनी गलती अवश्य हुई कि सामायिकके पहले नहीं ली थी। फिर भी इस बातको चेष्टा की थी कि सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबसे आज्ञा ले लूं परन्तु वे समय पर उपस्थित न थे अतः मैं विना किसी की आज्ञाके ही चला गया।

आज रामलीलाका अन्तिम दिवस था। श्रीरामचन्द्रजी रावण पर विजय प्राप्त करेंगे—यह देखना श्रमीष्ट्र था श्रीर इसका अभिप्राय यह था कि इतना वैभव-शक्तिशाली रावण श्रीराम-चन्द्रजीसे किसप्रकार परास्त होता है। मैंने वहां जाकर देखा कि रामके द्वारा रावण पराजित हुआ। मैंने तो यह अनुभव किया कि रावणने श्रीरामचन्द्रजी महाराजकी सीताका अपहरण किया अतः वह चोर था, तथा उसके भाव मिलन थे, निन्द्य थे जो मन्दोद्री आदि अनेक विद्याधरी महिलाओं के रहने पर भी सीताको वलात्कार ले गया।

पापके सुनते ही मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जटायु पत्तीने अपना चोंचसे सीताजीकी रज्ञा करती चाही परन्तु उस दुष्टने अनाथ पत्ती पर भी आघात कर दिया। इस महापापका फल यह हुआ कि पुरुपोत्तम रामचन्द्रजीके द्वारा एक महाप्रतापी रावणका घात हुन्ना। यह कथा रामायणकी है, हमारे यहाँ रावणका घात श्री लक्ष्मणके चक्रद्वारा हुद्या। यह चक्र राज्-णका ही था, जब उसके समस्त अस्त्र शस्त्र विफल हा चुके तब अन्तमें उसने इस महाशस्त्र-चक्रका उपयोग लक्ष्मण पर हाथमें आ गया । उस समय श्रीरामचन्द्रजी महाराजने अति-सरल-निष्कपट-मधुर-परहितरत वचनोंके द्वारा रावणका सम्बो धनकर यह कहा कि हे रावण! अब भी कुछ नहीं गया. अपना चक्ररत्न वापिस ले हो, आपका राज्य है आतः सव ही वा।पस लो । आपके भ्राता कुम्भकर्ण च्यादि तथा पुत्र मेघनाद आदि जो हमारे यहाँ वन्दीरूपमें है उन्हें वापिस ले जाओ। त्रापका जो भाई विभीषण हमारे पक्षमें आगया है उसे भी सहर्ष ले जाओ-केवल सीताको दे दो । जो नरसंहरादि तुम्हार निमित्तसे हुआ है उसकी भी हम अब समालोचना नहीं करना चाहते। हम सीताको लेकर किसी वनमें कुटी बनाकर निवास करेंगे श्रीर तुम अपने राजमहस्रमें मन्दोद्री आदि पट्ट-

रानियों के साथ श्रानन्द्से जीवन विताओ। हजारों स्त्रियों को विधव्यका श्रवसर मत आने दो। आशा है हमारे प्रस्तावको श्रङ्गीकार कर उभय लोकमें यशके भागी बनोगे।'

्वण महाराज रामचन्द्रजीका यह भाषण सुनकर आग ववूला हो गया और कहने लगा कि आपने यह कुम्भकारका चक्र पाकर इतने अभिमानसे सम्भाषण किया ? आपकी जो इच्छा हो सो करो, रावण कभी भी नतमम्तक नहीं हो सकता 'महतां हि मानं धनम् ।' हमको मरना स्वीकार है परन्तु आपके सामने नतमम्तक होना स्वीकार नहीं। जो लक्ष्मणकी इच्छा हो उसे करे।

इसके बाद जो हुआ सो आप जानते ही हैं यह कथा छात्रों से कहीं और बाबाजी महाराजसे कहा कि 'आज इस रामछीछा को देखकर मेरे मनमें यह भावना हो गई कि पापके फलसे कितना ही बेभवशक्ति क्यों न हो अन्तमें पराजित हो ही जाता है। जितने दर्शक थे सबने रामचन्द्रजीकी प्रशंमा और रावण तथा उसके अनुयायीवर्गकी निन्दा की। वह बात प्रत्येक दर्शक के हद्यमें समा गई कि परस्त्री विषयक इच्छा सर्वनाशका कारण होती हैं जैसा कहा भी हैं—

'जाही पाप रावराके न छोना रही भौना माहि ताही पापलोकन खिलौना कर राख्यो है।'

इत्यादि लोगोंमें परम्पर वार्तालाप होती थी। यह वात, जिसने उस समयका दृश्य देखा वही जानता है। मेरे कोमल हदयमें तो यह अच्छी तरह समा गया कि पाप करना सर्वथा हैय है। इस रामायणके वांचनेसे यही शिक्षा मिलती है कि रामचन्द्रजीके सहश ब्यवहार करना रावणके सहश असत्कार्यमें

नहीं पड़ना। जो श्री रामचन्द्रजी महाराजका अनुकरण करेगा वहीं संसारमें विजयी होगा ऋौर जो रावणके सदृश व्यवहार करेगा वह ऋधःयतनका भागी होगा।

इत्यादि शिक्षाको लेकर आ रहा था और यह सोच सोचकर मनमें फूला न समाता था कि वाबाजी महाराजको आजक हरयका समाचार सुना कर कुछ विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा पर यहां आकर विपरीत ही फळ पाया 'गये तो छुव्य होनेको पर रह गये दुवे' या पांसा पाइते समय इरादा तो किया था 'पो वारह आवें पर आ गये तीन काना।' अस्तु, किसीका दोष नहीं, अपन कर्त्तव्यका फळ पाया, परन्तु 'ककरीके चोरको कटार मारिये नहीं' इसे महाराज एकदम भूल गये। आप छोग ही वतावें कि मैंने ऐसा कोनसा अपराध किया कि पाठशा छासे निकाला जाऊं, आप सवने इस विषयमें वाबाजीसे अगुमात्र भी प्रार्थना न की कि महाराज! इतना दण्ड देना उचित नहीं। आखिर यहां न्याय किसी दिन आपके ऊपर भी तो होगा, आप लोग साधु तो हैं नहीं कि किसो तमाशा आदिको देखने न जाते हों परन्तु बळवानके समक्ष किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती।

बावाजीका यह कहना है कि यदि नौका हूव जाती तो क्या होता ? सो प्रथम ता वह डूवी नहीं अतः अब वह सम्भावना करना व्यर्थ ही हैं। हाँ, हमारा दण्ड करना था जिससे भविष्यमें यह अपराध नहीं करते और विद्याध्ययनमें उपयोग लगाते। परन्तु बाबाजी क्या करें ? हमारा तीव्र पापका उदय आ गया जिससे बाबाजी जैसे निर्मे अधीर सरस्र परिणामी भी न्यायमार्ग की अबहेलना कर गये।

यह मेरा हतभाग्य ही है कि जो मैं एक दिन स्याद्वाद विद्या-ख्यके प्रारम्भमें बाबाजीको बनारस बुखानेमें निमित्त था श्रीर निमन्त्रण पत्रिकामें बाबाजीके नीचे जिसका नाम भी था आज वार्षिक रिपोर्टमें उसी मेरे लिये लिखा जावेगा कि वाबा भागी-ग्थजीकी श्रध्यत्त्तामें गर्णेशप्रसादको अमुक श्रपराधमें पृथक् किया गया। अब में क्या प्रार्थना करूं कि मेरा अपराध त्तमा कीजिये। यदि कोई अन्य होता तो उमकी अपील भी करता परन्तु यह तो निरपेक्ष साधु टहरे इनकी अपील किससे की जावे। केवल अपने परिणामों द्वारा श्रपने ही से अपील करता हूं।



# महान् प्रायधित

'हे आत्मन ! यदि तूने पृथक होने योग्य अपराध किया है तो व्याख्यान समाप्त होनक वाद सबसे क्षमा याचना कर इसी समय यहाँ से चला जाना और यदि ऐसा अपराध नहीं है कि तू पृथक किया जावे तो बाबाजीके श्रीमुखसे यह ध्विन निकले कि तुम्हारा अपराध चमा किया जाता है भविष्यमें ऐसा अपराध न करना'... इत्यादि विकल्प मनमें हो ही रहे थे कि बाबाजी उच्चस्वरसे बोट उठे 'वेठ जाओ समय हो गया, १५ मिनटके स्थान पर ३० मिनट ले लिये।' मैंने नम्रताके साथ कहा-- 'महाराज! बेठा जाता हूँ अब तो जाता ही हूँ इतनी नाराजी क्यों प्रदर्शित करते हैं मुझे एक रहोक याद आगया है यदि आज्ञा हो तो कह दूँ।'

'लज्जा नहीं खाती, जो मनमें आया सो बोल दिया, व्याख्यान देनेकी भी कला है, अभी कुछ दिन सीखी, आज कल विद्यालयों में एक यह भी रोग लग गया है कि छात्र गणों से व्याख्यान देनेका भी अभ्यास कराया जाता है, शास्त्र प्रवचन कराया जाता है, व्याख्यानकी भी मुख्यता हो रही है, पाठच पुस्तकों का अभ्यास हो चोह न हो,पर यह विषय होना ही चोहिये। खच्छा, कह लो, अन्तिम समय है फिर यह अरसर न खावेगा'.....बाबाजोने उपेक्षा भावसे कहा।

मेंने कहा—'महाराज! यह नहीं कहिये नहीं मालूम अन्तमें क्या हो? इसका निश्चय न तो आपको है और न मुझे ही। मरते परते हेमगर्भ दिया जाता है कौन जाने वच जावे अतः यह कहना आप जैसे त्यागी विवेकी पुरुषों द्वारा अच्छा नहीं लगता कि अन्तिम समय है जो कुछ कहना हो कह छो।'

वाबाजी महाराज बोले—'रात्रि श्रिधिक हो गई, सब छात्रोंको निद्रा श्राती है, यदि जल्दी न बोलेगे तो सभा भंग कर दी जावेगी।'

में बोला—'महाराज ! इन छात्रोंको तो आज ही निद्रा जानेका कष्ट है परन्तु मेरी तो सर्वदाके लिये निद्रा भंग हो गई। तथा आपने कहा कि रात्रि बहुत हो गई सो ठीक है परन्तु रात्रिके बाद दिन तो आवेगा,मुझे तो सदाके लिये रात्रि हो गई।' बाबाजी बोले—'बोलता क्यों नहीं, व्यर्थकी बहस करता है।' मैंने कहा— 'महाराज! आप जानते हैं मेरा तो सर्वनाश हो रहा है आपकी तो दो घण्टा ही रात्रि गई। आखिर बोलना हो पड़ा।' मैंने कहा—

> 'अपराधिनि चेत्कोघः क्रोघे कोघः कथं न हि । धर्मार्थकाममोचार्णां चतुण्णां परिपन्थिनि॥'

किसी कविने कहा है—'यदि अपराधी व्यक्तिपर क्रोध करते हो तो सबसे बड़ा अपराधी क्रोध है क्यों कि वह धर्म, अर्थ, काम और मोत्तका शत्रु है उसी पर क्रोध करना चाहिये।' कहनेका तात्पर्य यह है कि मैं आपके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ और इसी कारण आप मुझे यहांसे पृथक् कर रहे हैं परन्तु सबसे बड़ा अपराध तो क्रोध है वहीं मेर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-सत्रका नाश कर देगा अतः महाराज! मैं सानन्द यहांसे जाता हूँ। न आपके ऊपर मेरा कोई वैरभाव है और न छात्रोंके ही ऊपर। बोलो श्रो महावोर स्वामोकी जय।

श्चन्तमें महाराजजीको प्रणाम और छात्रोंको सस्नेह जय-जिनेन्द्र कर जब चल्ले लगा तब नेत्रोंसे अश्रुपात होने लगा। न जाने वाबाजीको कहांसे दयाने श्रा दवाया श्राप सहसा बोल उठे—

'तुम्हारा श्रपराध क्षमा किया जाता है तथा इस श्रानन्दमें कल विशेष भोजन खिलाया जावेगा।'

मैंने भूळी हुई बातकी याद दिलाते हुए कहा—'महाराज! यह सब ता ठोक है परन्तु जो लिफाफा आरा गया है उसका क्या होगा? अतः मैं श्रन्तिम प्रणाम कर जाता हूँ. इसी प्रकार मेरे उत्तर कृपा रखना, संसारमें उद्दयकी बलवत्ता द्वारा श्रन्छे अच्छे महानुभाव श्रापत्तिके जालमें फँस जाते हैं मैं तो कोई महान् व्यक्ति नहीं।'

वावाजी महाराज चुप रहे झौर कुछ देर वाद कहने लगे 'वात तो ठीक है परन्तु हम तुम्हारा अपराध क्षमा कर चुके !' वादमें सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबसे कहने लगे कि दबात कलम लाओ और एक पत्र फिर मन्त्रीजीको लिख दो कि आज मैंने गणेशप्रसाद को पाठशाला से पृथक करनेकी आज्ञा दी थी और उसका पत्र भी आपको डाल चुका था परन्तु जब यह जाने लगा और सब लात्रोंसे माफी मांगनेके लिये व्याख्यान देने लगा तब मेरा चित्त द्रवीभृत हो गया अतः मैंने इसका अपराध क्षमा कर दिया तथा प्रसन्न होकर दूसरे दिन विशिष्ट भोजनकी आज्ञा दी। अब आप प्रथम पत्रको मिथ्या मानना और नवीन पत्रको सत्य समक्तना। इस विषयमें कोई सन्देह नहीं करना, हम लोग त्यागी हैं—हमारी कषाय गृहस्थोंके सदश स्थायी नहीं रहती। ऋौर चृ'िक ऐसा करनेसे प्रवन्धमें गड़बड़ी हो जानेकी सम्भावना है अतः आपको चाहिये कि मेरे स्थान पर अन्यको अधिष्ठाता वनावें।'

जब बाबाजी महाराज यह कह चुके तब मैंने नम्रता पूर्वक भायाचारी वाक्योंसे यह निवेदन किया कि 'महाराज! मैं तो आपके हारा निरपराधी हो चुका, अब आप यह पत्र न डालें और आपकी जब मेरे ऊपर दया है तब मेरा पठन-पाठन भी असाध्य नहीं। मैं आपका आभारी हूं।

बाव।जी बोले—'तुम्हें बोलनेका अधिकार नहीं, अनन्तर मैंने जो पत्र चपरासीके हाथसे ले लिया था उसे हाथमें लेकर वाबाजी से निवेदन किया-महाराज ! 'यदि आप मेरे अपराधको क्षमा कर दें तो कुछ कहूं।' महाराज बोले-- 'श्रच्छा, कहो।' में बोला-'महाराज! आपने जो पत्र चपरासीके हाथ पोष्ट त्र्याफिसमें डालनेके छिये दिया था उसे मैंने किसी प्रकार उससे हे छिया था। प्रथम तो उस चपरासीका अपराय क्षमा किया जावे क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ही मायाचारीका *व्यवहार* किया परन्तु उसने दया <mark>कर</mark> मुझे दे दिया। यह पत्र जो कि मेरे हाथमें है वही है, लीजिये, आपके श्री चरणोंमें समर्पित करता हूं तथा इस ऋगराधका दण्ड चाहता हूँ, बहुत भारी अपराध मैंने किया कि इस प्रकार आपके पत्र को मैंने दूसरेसे हे छिया। ऐसा भयकर छादमी न जाने कब क्या कर बंठे ?...यह आपके मनमें शङ्का हो सकती हैं परन्तु महाराज ! बात तो असलमें यह है कि मुझे विश्वास था-आप द्यालु प्रकृतिके हैं यदि में नम्र शब्दों में इनके समक्ष प्रार्थना करूँगा तो बाबाजी महाराज क्षमा देनेमें विखम्ब न करेंगे। अन्तमें वही हुआ। अब पत्र डालनेकी आवश्यकता नहीं और न आपको अधिष्ठाता पद्के त्यागकी इच्छा करना भी उचित है।

बाबाजी मेरे वाक्योंको सुनकर प्रथम तो कुछ ध्यानस्थ रहे बादमें बोल कि 'अपित्त कालमं मनुष्य क्या क्या नहीं करता.. इसका आज प्रत्यक्ष हो गया। विक्कार इस संस्तरको जो कपटमय व्यवहारसे पूर्ण है। भाई! मैं तो माफी दे चुका, अब यदि दण्ड देता हूं तो यह सब विवरण लिखना होगा। अन्ततो गत्वा तुम सदा अपराधी समझे जाओंगे और मैं भी अयाग्य शासक। अतः अब न तो तुम्हें दण्ड देनेके भाव हैं और न ही इस पद पर मरी काम करनेकी इच्छा है। मैं तुम्हें परम मित्र समभता हूं क्योंकि तुम्हारे ही निमित्तसे आज मेंने आत्मीय पद को समभा है। भविष्यमें कभी किसी सम्थाके अध्यक्ष का पद प्रहण न करू गा और इस पदसे आज ही स्तीफा देता हूं। चूँक तुम मेरे परम मित्र हो अतः तुम्हें मा यह शिचा देता हूँ कि परापकार करना परन्तु अध्यक्ष न बतना, आगे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करना। अभी इस अपराधका दण्ड स्वयं ल लो।'

में बोला—'महाराज ! मैंने जो किया सो इमी लोभसे कि बाबाजी महाराजके पत्रोंमें परस्पर विरोध न हो। जेव काटने बालों की तरह यह मेरा पेशा नहीं था फिर भी बाह्य हिष्टसे देखने बाले इसे न मानेंगे और मुझे इस अपराधका दण्ड ही देविंगे अतःआपकी जो आज्ञा है कि इस अपराधका प्रायश्चित स्वयं कर लो... वह मुझे मान्य है। महाराज ! कल जो सामृहिक भोजन होगा में उसमें छात्रोंकी पिंड कसे बाह्य स्थान पर बठ कर भोजन कहाँगा और भोजनोपरान्त लाजगणके भोजन का स्थान पिवत्र कहाँगा पश्चात् स्नान कर श्री पाश्वश्रमुका वन्दन कहाँगा तथा एक मास पर्यन्त मधुर भोजन न कहाँगा।'

वाबाजी बहुत प्रसन्न हुए ऋोर छात्र गण भी हर्षित हो धन्यवाद देने लगे। अनन्तर हम सब लाग सा गये। प्रातःकाल विशेष भोजन हुआ सब छोग ऋानन्दसे पिङ्क भोजनमें एकत्रित हुए, मैंने जेंसा प्रायिश्चत छिया था उसीके अनुकूछ कार्य किया।

इसके बाद मैं आनन्दसे श्रध्ययन करने छगा और महाराज दूसरे हो दिन इस्तीफा देकर चल गये।

### लाला प्रकाशचन्द्र रईस

कुछ दिनके वाद सहारनपुरसे स्वर्गीय लाला रूपचन्द्रजी रईसके सुप्रत्र श्रीप्रकाशजी बनारम विद्यालयमें ऋष्ययनके लिये आये। आप बड़े भारी गण्यमान्य प्रसिद्ध रईसके पुत्र थे अतः जहां में रहता था उसीके सामनेकी को रीमें रहने लगे। जिसमें में रहता था वह श्रोमान् बावू छेदीलालजी रईस बनारसवालोंका मन्दिर है। गङ्गाक तटपर बना हुआ मन्दिरका अनुपम और सुन्द्र भवन अब भी बड़ा भला माल्य हाता है। मन्द्रिके नीचे धर्मशाला थी वहीं पर एक कोठरोमें मैं ठहरा था और सामनेवाली कोठरीमें श्रीप्रकाशचन्द्रजी साहव ठहर गये। आप रईसके पुत्र थे, तथा पढ़नमें छुशामबुद्धि थे। आपकी भोजनादि किया रईसोंके समान थी।

यदि आप छात्र बनकर बनारस रहते और विद्याध्ययनमें उपयोग लगाते तो इसमें सन्देह नहीं कि गिनतीके विद्वान होते श्रौर इनके द्वारा जैनधर्मका विशेष प्रचार होता परन्तु भावतब्य दुर्निवार है।

आपको विद्यालयका भोजन रुचिकर नहीं हुआ ऋतः ऋापकी पृथक् रसोई बनने लगी तथा रसोइया लोग भी उनकी रुचिके अनुकूछ ही सब कार्य करने छगे। पर यह निश्चित सिद्धान्त है कि पठन कार्यमें रसनालम्पटता भी बाधक है। यहां तक ही सीमा रहती तो कुछ हानि न थी पर आप बहुत कुछ आगे बढ़ चुके थे।

एक दिन छात्रगण, में तथा आप प्रतिपदाकी छुट्टी होनेसे सायंकालके समय मन्दाकिनीके मन्दिर गये थे। वन्दना कर जिस मागसे वापिस लाट रहे थे उसमें एक नाटक गृह था। उस दिन 'हसीरे हिर्स' नाटक था। आप बोले-'चलो नाटक देख आवें।' हम छात्र लोगोंने कहा—'प्रथम तो हम लोगोंके पास पैसा नहीं, दूसरे सुपरिन्टेन्डेट साहबसे छुट्टी नहीं लाये खतः हम तो जाते हैं। परन्तु छाप तो स्वतन्त्र प्रकृतिक निभय रईस पुत्र थे अतः कहने लगे—'हम तो नाटक देखकर ही आवेंगे।' हम लाग तो उसो समय चल गये पर आप नाटक देखकर रात्रिके दो बजे भदनीबाट पहुंचे। प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्ता हो कर पढ़ने के लिये चले गये।

लाला प्रकाशचन्द्रजी केवल साहित्यप्रनथ पढ़ते थे। धनिक होनेसे सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबका भी आप पर कोई विशेष द्वाव नहीं था। अध्यापक गण यद्यपि आप पर इस बातका बहुत कुछ प्रभाव डालते थे कि केवल साहित्य पढ़नेसे विशेष लाभ नहीं इसके साथ न्याय और धर्मशास्त्रका भी अध्ययन करो परन्तु आप बातों में ही टाल देते थे और धर्मशर्माभ्युद्रयके चार या पांच इलोक पढ़कर अपनेको छात्र-गणों सुख्य समभने लगे थे।

जिस दिनसे आप नाटक देखकर आये, न जाने क्यों उस दिनसे आपकी प्रवृत्ति एकदम विरुद्ध हो गई। आपके दो ही काम मुख्य रह गये—१ दिनको भोजनके बाद चार बजे तक सोना श्रौर रात्रिको बारह वजे तक नाटक देखना पश्चात् दो घण्टा कहाँ पर बिताते थे ? भगवान् जाने, ढाई वजे निवास स्थान पर स्थाते थे।

एक दिन बड़े आप्रहके साथ हमसे बोले—'नाटक देखने चलो।' मैंने कहा—'में नहीं जाता, आप तो ३) की कुर्सी पर आसीन होंगे ओर हम।।) के टिकटमें गंवार मनुष्योंके बीच बैंटकर सिगरेट तथा बीड़ीकी गन्ध सूंघेंगे...यह हमसे न हागा।' आप बोले 'अच्छा ३) की टिकट पर देखना।' मैंने कहा—'एक दिन देखनेसे क्या होगा?' आपने झट १०००) का नोट मेरे हाथमें देते हुए कहा—' लो वारह मासका जिम्मा मैं लेता हं।'

में डर गया, मैंने उनका नोट उन्हें देते हुए कहा कि जब रात्रिभर नाटक देखेंगे तब पाठ्य पुस्तक कब देखेंगे। अतः कृपा कीजिये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं। तथा आपको भी उचित है कि यदि बनारस आये हो तो विद्यार्जन हारा पण्डित बनकर जाओ जिसमें आपके पिताको आनन्द हो और आपके द्वारा जैनधर्मका प्रचार भी हो क्योंकि आप धनाट्य हैं, आपका कण्ठ भी उत्तम है, बुद्धि भी निर्मल हैं और रूप-सोन्द्यमें भी आप राजकुमारोंको लज्जित करते हैं। आशा है आप हमारी सम्मतिका अपनावेंगे। यदि आप हमारी सम्मतिका अनादर करेंगे तो उत्तर कालमें पश्चात्तापके पात्र होंगे।

पर कौन सुनता था उन्होंने हमारी सम्मितिका अनादर करते हुए कहा कि हमारे पास इतना विभव है कि वीसों पण्डित हमारा दरवाजा खटखटाते हैं। मैंने कहा—'आपका दरवाजा ही तो खटखटाते हैं अर्थात् आपको (?) बना आपसे कुछ ले जाते हैं तुम तो उनसे कुछ नहीं ले पाते बुद्धू के बुद्धू ही बने रहते हो। स्वयं पण्डित बनो, भाग्यने तुम्हारे लिये सब श्रनुकूछ रोग्यता दी है, आपका कुल धार्मिक हैं, पूजा प्रभावनामें प्रसिद्ध ह । आप ही के दादा भारूमल्ल जीने शिखरजीका संघ निकाला, त्राप ही के चाचाने अलीगढ़ पाठशालामें १००) मासिककी सहायता दी, आप ही के चाचा लाला उमसेनजीने १००) मासिक देकर महाविद्यालय मथुराका सञ्चालन कराया, आप ही के चाचाके यहां न्यायदिवाकर पंजपन्नालालजी साहब अधिकांश निवास करते थे तथा पण्डित लालमनजी साहब और फारसीके पण्डित उनके सहयोगमें ऋपना समय देते थे, आप ही के भाई साहब लाला जम्बप्रसादजी आदि जैनधर्मके प्रमुख बिह्नान् हैं, बिद्वान् ही नहीं प्रतिदिन चार घण्टा नित्य नियममें छगाते हैं, आपके ही भाई ळाळा हुळासरायजो कितने धर्मात्मा हैं यह किसीसे छिपा नहीं, तथा त्र्यापके यहां दो या चार धर्मात्मा-त्यागी लोग आपके चौकामें भोजन कर धर्मसाधन करते हैं, आपके पिता अपना समय निरन्तर धर्मध्यानमें लगाते हैं, कहनेका तात्पर्य यह कि आपके वंशमें निरन्तर धर्म क्रियाओंका समादर है पर ऋाप क्या कर रहे हैं? श्रापकी यह निन्य-धर्मविरुद्ध प्रवृत्ति आपके पतनमें कारण होगी अतः इसे त्यागो।'

मैंने सब कुछ कहा परन्तु सुनता कौन था? जब आदमी मदान्ध हो जाता है तब हितकी बात कहनेवालेको भी शत्रु सम-मने लगता है। आप बोले—'अभी तुमने इन कार्योंका स्पाद नहीं पाया, प्रथम तो तुन छात्र हो, छात्र ही नहीं,पराधीन वृत्तिसे अध्य-यन कर रहे हो, पासमें पंसा नहीं, तुम्हें एसे नाट्यकलाके दृश्य कहां नसीव हैं? देहाती आदमी हो, कभी तुम्हें नगरनिवासी जनका सम्पर्क नहीं मिला, तुम राग रंगमें क्या जानो? तथा तुम

बुन्देलखण्डी हो जहाँ ऐसे सरस नाटक आदि करनेवालोंका प्रायः अभाव ही है ऋतः हमको शिक्षा देने आये, ऋपनी शिक्षा अपने ही में सीमित रक्खो, हम रईसके बालक हैं, हमारा जीवन निरन्तर आमोद प्रमोदमें जाता हैं। देखो हमारी चर्या, जब प्रातःकाल हुआ श्रौर हमारी निद्रा भंग हुई नहीं कि एक नौकर छोटा छिये खड़ा, हम शौचगृहमें गये नहीं कि छोटा रखा पाया, शौचगृहसे बाहर आये कि छोटा उटानेके छिये आदमी दोड़ा, अनन्तर एक आदमी ने पानी दंकर हाथ पैर घुळाये तो इसरेने फटसे तौलियासे साफ किये। उसी समय तीसरे नौकरने आकर हाथमें दन्तधावन दी हमने मुखमार्जन किया, पश्चात् नाई ऋ।या वह शिरमें तथा सम्पूर्ण शरोरमें मालिश कर जानेको उद्यत हुआ कि पांचवां नौकर गरम पानीसे स्नान कराने छगता है, स्नानके त्रानन्तर सर्वांगको तीलियासे मार्जन कर कंघासे शिरके बाल संभारनेके लिये तैयार हुद्या कि एक आदमीने सम्मुख हाथमें दर्पण छिया, एक आदमी घोती छिये अलग खड़ा रहता है। हमने धोती पहिन कर कुरता पहना श्रौर दर्पणमें मुख देख सब कार्यों से निवृत्त हो मन्दिर जानेके लिये तैयार हुए कि एक आदमी छतरी छिये पीछे पोछे चलने छगा । मन्दिर पहुँच कर श्रीजिनेन्द्रप्रभुक्ते दर्शन कर नाममात्र को स्वाध्याय किया किर उसी रीतिसे घर आ गये अनन्तर दुग्धपानादि कर पश्चात् ऋध्यापकों द्वारा कुछ पढ़कर शिक्षाकी रस्मको अदा किया, पश्चात् मध्यान्हके भोजनकी क्रियासे निर्वृत्त होकर सो गये, सोनेके वाद सन्तरा अनार मौसंवीका शर्वत पान कर कुछ जल पान किया, अनन्तर ख़ेल क़ूदके बागमें चले गये, वहांसे आकर सायंकाळका भोजन किया फिर गल्प वाजारको हरा भरा कर यद्वा तद्वा गोष्टो कथा करने लगे, रात्रिके नौ वजेके वाद किसी नाटक गृह त्र्रथवा सिनेमामें चले गये, और वहांसे आकर दुग्घादि पान कर सो गये। यह हमारी दिन रात्रिकी चर्या है। तुम छोगोंको

इन राजसीय सुर्खोंका क्या अनुभव ? इसीलिये हमसे कहते हो कि इस कार्यको त्यागो, कल्पना करो यदि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुकूल होता ख्रौर जो सामग्री हमें सुलभ है तुमको भी सुलभ हे ती तो आप क्या करते ? न होने पर यह सब शिक्षा सूफती है। 'वस्त्राभावे ब्रह्मचारी।' अथवा किसी कविने ठीक कहा है—

'कहा करूं धन है नहीं होता तो किस काम। जिनके है उन सम कहा होत नहिं परिखाम्॥'

भावार्थ इसका यह है—'कोई मनुष्य मनमें सोचता है कि क्या कहं ? पासमें धन नहीं है अन्यथा संसारमें अपूर्व दान कर दीन दरित्रों को संतुष्ट कर दता परन्तु फिर विचारता है कि यदि धन होता भी तो किस कामका ? क्योंकि जिनके पास धन है क्या उनके सहश मेरे भी परिणाम न हो जाते ?' कहनेका तात्पर्य यह है कि यदि तुम्हारे पास धन होता तो इसी तरहके कार्यों में प्रवृत्ति तुम्हारी भी हो जाती परन्तु पासमें यथेष्ट पैसा नहीं अतः हमको ही शिक्षा देने से अपनी प्रभुता दिखाना जानते हो। अथवा किसीने ठीक कहा है—

'जो धनवन्त सो देय कुछ देय कहा धनहीन। कहा निचोरे नग्न जन नहाय सरोवर कीन।।'

अर्थीत् जो कुछ दे सकता है वह धनवन्त ही दे सकता है जो धनहीन-दरिद्र है वह क्या देगा ? जसे सरोवरमें स्नान करनेवाला नग्न जन बस्च न होनेसे क्या निचोड़ेगा ? अतः तुम्हारे पास कुछ पेसा तो है नहीं इसीलिये हमें शिक्षा देने द्याये हो। तुम्हारा भाग्य था कि हम जैसे वैभवशाली तुम्हें मिल गये थे, हम तुम्हें नाटक ही नहीं सब रस का आखादन करा देते, परन्तु तुम क्या करो भाग्य भी तो इस योग्य होना चाहिये। अब हमने यह निश्चय कर लिया कि तुम रसास्वादों के पात्र नहीं।

लाला प्रकाशचन्द्रजी जब इतना कह चुके तब मैंने कहा-'छालाजी ! तुम बड़ी भूल कर रहे हो, इसका फल अत्यन्त ही कटुक होगा, अभी तो तुम्हें नाटक की चाट लगी है कुछ दिन वाद वेश्या और मद्य की चाट छगेगी श्रौर तब तुम अपनी कुछ परम्पराकी रक्षा न कर सकोगे। बड़े बड़े राजा महाराजा इन व्यस-नोंमें अनुरक्त होकर अधोगतिके भाजन हुए आप तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं, क्या श्रापने चारुदत्तका चरित नहीं पढ़ा है जो कि इस विषयमें करोड़ों दीनारें खो चुका था। हमें तुम्हारे रूप और ज्ञान पर तरस आता है तथा आपके वंश परम्परा की निर्मल कोर्तिका स्मरण होते ही एकदम खेद होने लगता है। मनमें आता है कि हे भगवन्! यह क्या हो रहा है? हमारा आपसे कोई सम्बन्ध नहीं फिर भी मनुष्यताके नाते आपकी कुरिसत प्रवृत्ति देख उद्घिग्न हो जाता हूं साथ ही इस बातका भय भी लगता है कि श्चापके पूज्य पिताजी व भाई साहब क्या कहेंगे कि तुम वहां पर थे फिर चिरजीवी प्रकाशको ऐसी प्रवृत्ति क्यों हुई ? अतः आप हमारी शिक्षा मानो या न मानो परन्तु आगममें जो लिखा है उसे तो म नो। छात्रोंका काम अध्ययन करना ही मुख्य है, नाटकादि देखकर समयको बरवाद करना छात्र जीवनका घातक है। तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, श्रभी वय भी छोटी है, अभी तुम समीचीन मार्गमें आ सकते हो, अभी तुम्हें छन्जा है, गुरुजीका भय है श्रीर यह भी भय है कि पिताजी न जान सकें। खर्चके लिये त्रापके पिताजी २५०) मासिक ही तो भेजते हैं पर तुम २५०) की एवजमें ४००) मासिक व्यय करते हो। यदि ऐसा न होता तो दो मासमें तुम्हें ५००) कर्ज कैसे हो जाते ? तुमने हमसे उधार मांगे, यद्यपि मेरे पास न थे तो भी मेंने वाईजी की सोनेकी सँकली गहने रख कर ५००) तुम्हें दिये किर भी तुम निरन्तर व्यय रहते हो । अब दो मास हो गये तुम्हें ५००) श्रीर चाहिये तथा बाईजी कहती हैं कि भैया संकली लाओ अतः मैं भी असमंजसमें पड़ा हूँ।'

दैवयोगसे उसी दिन लाला प्रकाशचन्द्रका १०००) एक हजार रूपया आ गया, ५००) मुझे दे दिये मैं बाईजी की चिन्तासे उन्मुक्त हुआ।

बातचीतका सिल्सिला जारी रखते हुए मैंने फिर कहा— 'कहो प्रकाश ! अब क्या इस कुटेव को छोड़ोगे या गर्तमें पड़ोगे ?' वहुत कुछ कहा परन्तु एक भो न सुनी और निरन्तर प्रतिरात्रि नाटक देखनेके छिये जाना और रात्रिके दो वजे वापिस आना यह उनका मुख्य कार्य जारी रहा । कभी कभी तो प्रातःकाल आते थे च्यतः अन्य पापकी भी शङ्का होने लगी और वह भी सत्य ही निकली। एक दिन में अचानक उनकी कोठरीमें पहुँच गया, उस समय आप एक ग्लासमें कुछ पान कर रहे थे, मुझे देखते ही दुन्होंने वह ग्लास गङ्गा तट पर फेक दिया। मैंने कहा—'क्या था ?' आप बोले—'गुलाब शर्वत था।' मैंने कहा—'फेंकनेकी क्या आवश्यकता थी ?' आप बोले—'उसमें कीड़ी निकल आई थी।' मैंने कहा —'ठीक, पर ग्लास फेंकनेकी आवश्यकता न थी।' छापने कुछ अभिमानके साथ कहा— हम लोग रईस हैं ऐसी पर्वाह नहीं करते।' मैंने कहा-- 'ठीक, परन्तु यह जो गन्ध महक रही है किसकी है ?' आप बोले—'तुम्हें यदि सन्देह है तो पीकर देख छो, महाराज! लाओ एक ग्लास शवंत गलाब का इनको पिला दो, तब इनको पता लग जावेगा क्या है ? यह जो सन्देह करते हैं. आज इन्हें जाने मत दो।

मैं तो डर गया और पेशावका बहाना कर भाग आया, उस दिनसे लाला प्रकाशचन्द्रसे मेरा संसर्ग छूट गया। उसके वाद उनकी जो अवस्था हुई वह गुप्त नहीं। उनके पिता व भाई साहब श्रादि सबको उनका कृत्य विदित हो गया। उसी वर्ष उनकी शादी राजा दीनद्याल जो नवाव हैदराबादके यहां रहते थे उनके यहां हो गई। उनका चरित्र सुधारनेके लिये सब कुल उपाय किये गये परन्तु सब विफल हुए। श्रान्तमें आप सहारनपुर पहुंच गये श्रोर वहां रहनेका जो महल था उसे छोड़कर एक स्वतन्त्र भवनमें रहने लगे।

जब एक बार में सहारनपुर लाला जम्बूपसाद जीके यहां गया था तब अचानक ऋापसे भेंट हो गई, ऋाप बलात्कार मुझे अपने भवनमें ले गये और नाना प्रकारके उपालम्भ देने लगे—

'तुम्हें उचित था कि हमें सुमार्ग पर लानेका प्रयत्न करते परन्तु तुमने हमारी उपक्षा की। आज हमारी यह दशा हो गई कि हमारा १०००) मासिक व्यय है किर भी त्रुटि रहती है, ये व्यसन ऐसे हैं कि इनमें अरवोंकी सम्पत्ति विला जाती है।'

मैंने कहा—'मैंने तो काशीमें आपको बहुत ही समकाया था कि लाळाजी ! इस कुकुत्यमें न पड़ो परन्तु आपने एक न मानी और मुझे ही डाटा कि तुम छोग दिन्द्र हो, तुम्हें इन नाटकादि रसोंका क्या स्वाद ? मैं चुप रह गया, मवितब्य दुर्निवार है।

मेरी बात पूरी न हो पाई थी कि लालाजीने झट बोतलमेंसे कुछ लाल लाल पानी निकाला और एक ग्लाम जो छोटा सा था पी गये तथा मुमसे भी वलात्कार पीनेका आमह करने लगे। मैंने कहा—'भाई साहच! मुझे दीर्घशङ्का जाना है जाकर आता हूं। उन्होंने कहा—'अच्छा यहीं चल जान्नो।' मैं लोटा लेकर मय कपड़ोंके शोचगृहकी श्रोर जाने लगा, देखते ही आपने टोका 'भले मानुष! कपड़ा तो उतार दे।' मैंने कहा—'जल्दी जाना है।' इत्यादि कहकर मेंने जोड़ा तो वहीं छोड़ा श्रौर शीघ्र शीघ्र चलकर दरवाजे तक आया वहां लोटा छोड़ा और श्री लाला जम्बूप्रसादजी रईसके घर सकुशल पहुंच गया।

लालाजीने हांफते देखकर वहा-'भयभीत क्यों हो ?' मैंने ध्याद्योपान्त सब समाचार सुना दिया। लालाजीन उसी समय बादामका रोगन शिरमें मलवाया और कहा कि अब ब्राइन्दह भूलकर भी उस ब्योर न जाना।

मैंने कहा—'श्री जिनेन्द्रदेवके धर्मका प्रसाद था जो स्राज बच गया श्रव कदापि उस भागसे न निकलूंगा।' मनमें आया कि 'हे भगवन् ! तुम्हारी महिमा ऋपार है। यद्यपि ऋाप तटस्थ हैं तथापि आपके नामके प्रसादसे ही मैं आज पापपङ्कसे लिप्त नहीं हुआ।'

कहनेका तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य बालकपनसे अपनी प्रवृत्तिको सुमार्ग पर नहीं लाते उनकी यही गित होती है जो कि हमारे अभिन्न मित्रकी हुई। मां बाप सहस्रों-लाखों रूपया बालक बालिकाओं के विवाह आदि कार्यों में पानीकी तरह वहा देते हैं परन्तु जिसमें उनका जीवन सुखमय बीते ऐसी शिक्षामें पसा व्यय करने के लिये कुराण ही रहते हैं यही कारण है कि भारतके बालक प्रायः बालकपनसे ही कुसंगतिम पड़कर अपना सर्वस्व नष्ट कर लेते हैं। इस विषयमें विशेष लिखकर पाठकों का समय नहीं लेना चाहता।

अन्तमें लाला प्रकाशचन्द्रजीका जीवन राग रङ्गमें गया, आपके कोई पुत्र नहीं हुआ। इस प्रकार संसारकी दशा देखकर उत्तम पुरुषोंको उचित है कि अपने बालकोंको सुमार्ग पर लानेके लिये स्कृली शित्ताके पहले धार्मिक शिक्षा दें और उनकी कुल्सित प्रवृत्ति पर प्रारमसे ही नियन्त्रण रखें। अस्तु,

# हिन्दी यृनीवरसिटीमें जैन कोर्स

मैं श्री शास्त्रीजीसे न्यायशास्त्रका अध्ययन करने लगा। अष्ट सहस्री मन्थ, जो कि देवागम स्तोत्रपर श्री अकलङ्क स्वामी विरचित आठ सौ (अष्टशती) भाष्यके ऊपर श्रीविद्यानिन्द स्वामी कृत आठ हजार श्लोकांमें गम्भीर विशद विवेचनके साथ आप्त भग-वान्के स्वरूपका निर्णय है, पढ़ने लगा। मेरी इस मन्थके अपर महती रुचि थी। उसके अपर लिखा है।

'श्रोतव्याष्ट्रसहस्रो श्रतैः किमन्यैः सहस्रसंख्यानैः । विज्ञायेत ययंव स्वसमयपरसमयसद्भावः ॥' जिसके अपर श्री यशोविजय उपाध्यायने लिखा है कि 'विषमा अष्टसहस्री अष्टसहस्रैविवेच्यते'—

श्रीशास्त्रीजीके अनुप्रहसे मेरा यह प्रनथ एक वर्षमें पूर्ण हो गया। जिस दिन मेरा यह महान् इन्थ पूर्ण हुआ उसी दिन मैंने श्रीशास्त्रीजीके चरण कमलों में ५००) की एक हीराकी अंगृठी मेंट कर दी। श्रीयुत पृज्य शास्त्रीजीने बहुत ही आप्रह किया कि यह क्या करता है ? तू मामूर्ली छात्र है, इतनी शक्ति तुम्हारी नहीं जो इतना दान कर सको, हमारो अवस्था अंगूठी पहिननेकी नहीं — इत्यादि बहुत कुछ उन्होंने कहा परन्तु मैं उनके चरणों में लोट गया, मैंने नम्र शब्दों में कहा कि महाराज ! आज मुझे इतना हर्ष है

कि मेरे पास राज्य होता तो मैं उसे भी श्रापके चरणों समर्पित कर तृप्त नहीं होता अतः श्राशा करता हूं कि आप मेरी इस तुच्छ भेंटको अवश्य ही स्वीकृत कर लें अन्यथा मुझे अत्यन्त संक्लेश होगा। मेरा आग्रह दंखकर श्रीमान् शास्त्रीजीने यद्यपि अंगुठी ले ली परन्तु उनका अन्तरङ्ग यही रहा कि यह किसी तरह वापिस ले लेता तो अच्छा होता।

इन्हीं दिनों भारतके नररत्न श्रीमालवीयजी द्वारा हिन्दी यूनीवरसिटीकी स्थापना हुई उसमें सर्व दर्शनोंके शास्त्रोंके पठन पाठनके लिये बड़े बड़े दिग्गज विद्वान रक्ख गये। शास्त्रीजी महाराज संस्कृत विभागके प्रिन्सपल हुए। उन्होंने श्रीमालवीयजीसे कहा कि जब इस यूनीवरसिटीमें सब मतोंके शास्त्रोंके अध्ययनका प्रबन्ध है तब एक चयर जैनागमके प्रचारके लिये भी होना चाहिये। श्रीमालवीयजीने कहा—'अच्छा सोनेटमें यह प्रस्ताव रिखये जो निर्ण्य होगा वह किया जावेगा।' सीनेटकी जिस दिन बंठक थी उस दिन शास्त्रीजीने कहा—'पुस्तकें लेकर तुम भी देखने चले।'

में पुस्तकें लेकर शास्त्रीजी महाराजके पीछे पीछे चलने लगा। बीचमें एक महाशयने जो बहुत ही बृहत्काय एवं सुन्दर शरीर थे तथा सीनेटके भवनकी ओर जा रहे थे मुझसे पूछा 'कहां जा रहे हो ?' मैंने कहा—'महानुभाव! में श्री शास्त्रीजीकी आज्ञासे जैनन्यायकी पुस्तकें लेकर कमेटीमें जा रहा हूं, आज वहां इस विषयपर उद्दापोह होगा।' आप बोले—'यद्यपि जैनधमके अनुकूल प्रायः बहुत मेम्बर नहीं है फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जैनागमको पठन पाठनमें आना चाहिये क्योंकि यह मत अनादि है तथा इस मतके अनुयायी बहुत ही सचरित्र होते हैं।...इस मतके भाननेवालोंकी संख्या चूंकि अलप रह गई है इसोलिये यह सर्व-

कल्याणप्रद होता हुआ भी प्रसारमें नहीं आ रहा है?...इत्यादि कहनेके वाद सुक्तसे कहा—'चलो।'

में भवनके अन्दर पहुँच गया, पुस्तकें मेज पर रख दीं और में शास्त्रीजीकी आज्ञानुसार एक वेंच पर बैठ गया । मं।टिंगकी कार्रवाई प्रारम्भ हुई, महाराज मालवीयजी भी उस सभामें विराजमान थे । डाक्टर गङ्गानाथ का, डाक्टर भगवानदासजी साहब तथा अन्य बड़े बड़े विद्वान् भी उस समितिमें उपस्थित थे। जो महाशय मुझे मार्गमें मिले थे वे भी पहुँच गये। पहुंचते ही उन्होंने सभापति महोदयसे कहा कि 'त्राज की सभाम अनेक विषयों पर विचार होना है, एक विषय जंनशास्त्रोंका भी है 'सूर्चा-कटाहन्यायेन' सर्व प्रथम इसी विषय पर विचार हो जाना अच्छा है क्योंकि यह विषय शीघ्र ही हो जावेगा और यह छात्र जो कि पुस्तकें लेकर आया है चला जावेगा। चृंकि यह जैन छ।त्र है अतः रात्रिको नहीं खाता दिनको ही चले जानेमें इसका भोजन नहीं चकेगा। पश्चात् श्रीत्रम्बादासजी शास्त्रीसं आपने कहा 'अच्छा, शोर्स्नाजी! स्त्राप बतलाइये कि प्रवेशिकामें पहले कीनसी पुम्तक रक्खी जावे ?' शास्त्रीजीने न्यायर्दापिका पुम्तक लेकर ऋापको दो । आपने उस समितिमें जो विद्वान् थे उन्हें देते हुए कहा—'देखिये यह पुस्तक कैसी है ? क्या इसके पढ़नेसे छात्र मध्यमाक विषयों में प्रवेश कर सकेगा ?' पण्डित महाशयने पुस्तकको सरसर्रा दृष्टिसे अद्योपान्त देखा और ५ मिनटके वाद मेजपर रखते हुए कुछ श्रहचिसी प्रकट की । श्रापने उपस्थित महाश्योंसे पूछा-'क्या बात है ? क्या पुरतक ठीक नहीं है ?' पण्डितजी बोले—'पुस्तक तो उत्तम है, इसका विषय भी प्रथमांके योग्य है आर इसे पढ़नेके अनन्तर छ।त्र मध्यमामें अच्छी तरह प्रवेश भी कर सकेगा परन्तु इसमें प्रन्थकारने जो कुछ लिखा है वह श्चत्यन्त सरल भाषामें लिखा है

अतः इससे छात्रको प्रन्थ छगानेकी च्युत्पत्ति देरसे होगी।' इसके वाद जो महाशय मुझे लाये थे वे हँसते हुए बाले 'पण्डितजी! आप जानते हैं आजकल उसी पुस्तकका महान आदर होता है जिसमें विषय अत्यन्त सरल भाषामें समकाया जाता है। आपके कहनेसे विदित हुआ कि यह पुस्तक सरल भाषामें लिखी गई है अतः अवश्य ही आदरणीय है। किहये मालबीयजी! प्रारम्भमें तो छात्रोंको ऐसी ही पुस्तकोंका अध्ययन कराना चाहिये क्योंकि प्रथम अवस्थामें छात्रोंकी बुद्धि सुकुमार होती है। पुस्तक जितनी सरल भाषामें होगी छात्र उतने ही जल्दी च्युत्पन्न हो सकेगा। अपदार्थ नहीं होना चाहिये।' इस प्रकार १ मिनटकी वहसके वाद प्रथम परीक्षामें वह पुस्तक रखी गई। इसके वाद १५ मिनट और वहस हुई होगी कि उतनेमें ही शास्त्री परीक्षा तकका कार्स निश्चित हो गया।

पाठकोंको यह उत्कण्ठा होगी कि वे महाशय कोन थे? जिन्होंने कि जैन बन्धोंक विषयमें इतनी दिल्लचस्पी ली। वे महाशय थे श्रीमान स्वर्गीय मातीलालजा नेहरु जिनक कि सुपुत्र जगत्प्रख्यात श्रोजवाहरलालजी नेहरू अ।ज भारतके सिरत ज हैं।

### सहस्नामका अद्भृत प्रभाव

संबत् १९७७ की बात है। मैं श्री शास्त्रीजी महोद्यसे न्याय-शास्त्रका अध्ययन विश्वविद्यालयमें करने लगा और वहांकी शास्त्रीय परीक्षाका छात्र हो गया। दो वर्षके अध्ययनके वाद् शास्त्री पंरीक्षाका फार्म भर दिया।

उन्हीं दिनों हमारे प्रान्तके छिलतपुर नगरमें गजरथ महोत्सव था अतः फार्म भरनेके वाद वहां चला गया। वादमें दो स्थानोंमें और भी गजरथ थे इस तरह दो माससे अधिक समय छग गया। यहीं दिन अभ्यासके थे, शास्त्राजी महाराज बहुत ही नाराज हुए। बोले 'यह तुमने क्या किया?' मैंने कहा—'महाराज! अपराध तो महान हुआ इसमें सन्देह नहीं, यदि आज्ञा हो तो परीक्षामें न बेटूं।' शास्त्रीजी बोले—'कितने परिश्रमसे तो जैन शास्त्रके न्यायअन्थोंका युनिवरसिटीमें प्रवेश कराया और फिर कहता है—परीचामें न बेटूंगा।' मैंने कहा—'जो आज्ञा।' उन्होंने आशीबीद देते हुए कहा कि अच्छा परिश्रम करो विश्वनाथ भला करेगा।

वीस दिन परीचाके रह गये थे, कई प्रन्थ तो ज्योंके त्यों सन्दूकमें रखे रहे जैसे सन्मतितर्क द्यादि। फिर भी परीक्षाका साहस किया। मेरा यह काम रह गया कि प्रातःकाल गङ्गास्नान करना, वहांसे आकर श्री पार्श्वप्रमुके दर्शन करना, इसके वाद महामन्त्रकी एक माला जपना इसके अनन्तर सहस्रनामका पाठ करना फिर पुस्तकोंका अवलोकन करना इसके वाद भोजन करना और फिर सहस्रनामका पाठ करना इसी प्रकार सायंकालको भोजन करना पश्चात् गङ्गा तटपर भ्रमण करना और वहींपर महा-मंत्रकी माला करनेके वाद सहस्रनामका पाठ करना। इस तरह पन्द्रह दिन पूर्ण किये।

सम्बन् १६८० की बात है कि जिस दिन परी हा थी उस दिन प्रातःकाल शोचादिसे निवृत्त होकर श्री मन्दिरजी गय श्रीर श्री पार्श्वप्रमुके दर्शन कर सहस्रनामका पाठ किया पश्चात् पुस्तक लेकर परी हा देनेके लिये विश्वविद्यालय चले गये। मार्गमें पुस्तक पे-६ स्थल देख लिये। श्राठ बजे परी हा प्रारम्भ हो गई, परचा हाथमें आया, श्रीमहामन्त्रके प्रसादसे पुस्तक के जो स्थल मार्गमें देखे थे वे ही प्रश्न पत्रमें आ गये। फिर क्या था? श्रानन्दकी सीमा न रही। तोन घण्टा तक प्रश्नोंका अच्छे प्रकार उत्तर लिखते रहे अनन्तर पाठशालामें श्रा गये। इसी प्रकार श्राठ दिनके परचे आनन्दसे किये और परीक्षाफलकी बाट जोहने लगे। सात सप्ताह बाद परीक्षाफल निकला, मैंने बड़ी उत्सुकताके साथ शास्त्रीजीके पास जाकर पूछा—'महाराज ! क्या में पास हो गया ?' महाराजजीने बड़ी प्रसन्ततासे उत्तर दिया—

'स्रेरे वेटा ! तेरा भाग्य जबर्दस्त निकला, त् कर्स्ट डिबीजनमें उत्तीर्ण हुआ, स्रोरे इता हो नहीं कर्स्ट पास हुआ, तेरे ५०० नम्बरोंमें ६४० नम्बर स्राये, स्रव त् शास्त्राचार्य परीक्षा पास कर, तुके २५) मासिक छात्रहत्ति मिलेगी। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मेरे द्वारा एक वैश्य छात्रको यह सम्मान मिला। स्रव बेटा ? एक बात मेरी मानना, शास्त्राचार्य

परीत्ताका अभ्यास करना इतनेमें ही संतोष मत कर लेना, तेरी बुद्धि चिष्यक है, चिष्यक ही नहीं कोमल भी है, त् प्रत्येकके प्रभावमें आ जाता है अतः मेरी यह आजा है कि अब तुम बालक नहीं, कुछ दिन के बाद कार्यचेत्रमें आओगे इससे चित्त को स्थिर कर कार्य करे।।'

में प्रणाम कर स्थान पर आ गया, क्वीन्स कालेज बनारसकी न्याय मध्यमा तो में पहले ही संवत् १९६४में उत्तीर्ण हो चुका था अतः आचार्य प्रथम खण्डके पढ़नेकी कोशिश करने लगा।

## बाईजीके शिरश्शृल

मुक्ते कोई व्यम्रता न हो, आनन्दसे पठन पाठन हो...इस अभिश्रायसे बाईजी भी बनारमके भेलूपुरमें रहा करती थीं। उनकी कृपासे मुक्ते आर्थिक व्यम्रता नहीं रहती थी तथा भोजना-दिक व्यवस्थाकी भी आकुलता नहीं करनी पड़ती थी। यह सब सुभीता होनेपर भी ऐसा कठिन संकट उपस्थित हुआ कि बाईजी के मस्तकमें शूळवेदना हो गई और इसी वेदनासे उनकी आंखमें मोतियाविन्द भा हो गया इन कारणोंसे चित्तमें निरन्तर व्यमता रहने लगी।

बाईजी वोली—'भैया ! ज्यम्र मत हो, कर्मका विपाक है, जो किया है उसे भोगना ही पड़ेगा।' मैंने कहा—'बाईजी ! यहां पर एक डाक्टर श्रांखके इलाजमें बहुत ही निपुण हैं, वे महाराज काशींक डाक्टर हैं, उनके मकान पर लिखा है कि जो घर पर आख दिखावेगा उससे फीस न ली जावेगी 'वाईजीने कहा—'भैया ! यह सब ज्यापारकी नीति हैं, केवल अपनी प्रतिष्ठाके लिये उन्होंने वह लिख रक्खा है, मेरा विश्वास है कि उनसे कुछ भी लाभ न होगा।'

मेंने वाईजीकी बात न मानी श्रोर तांगा कर उन्हें डाक्टर साहबके घर ले गया। डाक्टर साहबने ५ मिनट देखकर एक परचा लिख दिया और कहा नीचे अस्पतालसे दवा ले लो। मैंने कहा—'चलो, दवाई तो मिल जावगी।' नीचे आया, कस्पोटरको दवाका परचा दिया। उसने एक शीशी दी और कहा '१६) इसका मूल्य है लाओ।' मैंने कहा—'वाहर तो लिखा है कि डाक्टर साहब मुफ्तमें नेत्रोंका इलाज करते हैं, यह रूपया किस वातके लेते हो ?' कम्पोटर महोदय हढ़ताके साथ बोले—'यही तो लिखा है कि डाक्टर साहब बिना फीसके इलाज करते हैं यह तो नहीं लिखा कि विना कीमत दवाई देते हैं। यदि तुम डाक्टर साहब को घर पर बुलाते तो १६) फीस, २) बग्घी भाड़ा तथा दवाईका दाम तुम्हें लगता। यहां आनेसे इतना लाभ तो तुम्हें हुआ कि १८) तुम्हारे बच गये और दवाई लानेके लिये वाजार जाना पड़ना वह समय बच गया, अपना भाग्य समसो कि तुम्हें यह सुभीता नसीब हो गया। अब हमें बात करनेका समय नहीं अन्य कार्य करना है दवाई लेकर जाओ और १६) हमें दो।'

मैंने चुपचाप उन्हें १६) दे दिये और वाईजीको लेकर भेलू-पुर चला त्र्याया। देवका विशेष कोप कि हमारा पढ़ना लिखना लूट गया। हम संतोषके साथ वाईजीकी वैयावृत्त्य करनेमें समय का सदुपयोग करने लगे।

बाईजीकी धीरता सराहनीय थी, यहां कारण था कि इस वेदना कालमें भी सामायिक समय पर करना, नित्य नियममें जितना काल स्वस्थ अवस्थामें छगाती थीं उससे न्यून एक मिनट भी न लगाना, किसीसे यह नहीं कहना कि हमको वेदना है और पूर्व तरह हँस मुख रहना आदि उनके कार्य ज्यांके त्यों चाछ रहते थे।

एक दिन बोर्ली—'बेटा हमको शुलकी वेदना बहुत है अतः यहांसे देश चलो,वहां पर इसका प्रतिकार अनायास हो जायगा।'

हम श्री बाईजीको लेकर वरुत्रासागर आगये। यहां पर एक साधारण आदमोने किसी वनस्पतिकी जड़ लाकर दो और कहा इसे छरीके दूधमें घिस कर लगात्रो, शिरकी वेदना इससे चली अवेगी। ऐसा ही हुआ कि उस दवाईके प्रयोगसे शिरावेदना तो चली गई परन्तु आंखका मोतियाविन्द नहीं गया।

श्रन्तमें सबकी यही सम्मित हुई कि मांसी जाकर डाक्टर को आंख दिखा लाना चाहिये।

### वाईजीका स्वाभिमान

श्री सर्रोफ मृ्लचन्द्रजी का जो कि एक असाधारण व्यक्ति थे हमारे साथ घनिष्ठ प्रेम हो गया। उनके संसर्गसे हमें कोई प्रकार का कष्ट न रहा। आप साहकार थे, साहकार ही नहीं जमीदार भी थे। आपकी रुचि धममें सस्यक् प्रकारसे थी। प्रतिदिन प्रातःकाल श्री जिनेन्द्रकी पूजा करना अनन्तर एक घण्टा शास्त्र-स्वाध्यायमें लगाना यह आपका नियमित काय था।

बाईजीके दिन भी आनन्दसे जाने लगे। यहांपर नन्दिकशोर श्रास्त्रया एक विलक्षण युद्धिका पुरूप था, बड़ा ही धर्मात्मा जीव था। श्री कामताप्रसादजी जो कि वाईजीके भाई थे बड़े ही सज्जन-धार्मिक व्यक्ति थे तथा श्री गुलावचन्द्रजी जो वाईजीके सम्बन्धी थे बहुत ही योग्य थे। आपको पद्मपुराणके उपास्यान प्रायः कण्टस्थ थे। इन सबके संपर्कसं धर्मध्यानमें श्रच्छी तरह काल जाने लगा परन्तु बाईजीकी आखमं जो मोतियाविन्द हो गया था वह ज्योंका त्यों था श्रातः चिन्ता निरन्तर रहती थो।

बाईजीका कहना था कि वेटा ! चिन्ता मत करो, पुरुषार्थ करो, नेत्र ऋच्छा होना होगा हो जावेगा, चिन्तासे क्या छाभ ? कांसी चलो, निदान, हम, सर्राफ तथा कामताप्रसादजी वाईजी को लेकर म ांसी गये श्रौर बड़ी अस्पताल्रमें पहुँचे। वहांपर एक वंगाली डाक्टर छांखके इलाजमें बहुत ही निपुण था उसे बाईजी की आंख दिखलाई, उसने १० मिनटमें परीक्षा कर कहा कि मोतियाविन्द है निकल सकता है, चिन्ता करनेका कोई बात नहीं, १५ दिनमें छाराम हो जावेगा, हमारी ५०) फीस लगेगी, यदि यहां सरकारी वॉडमें न रहोगे तो ५) रोज किरायेपर एक वंगला मिल जायगा १५ दिन के ७५) लगेंगे तथा एक कंपोटर को १५ दिनकी १५। फीस पृथक् देना पड़ेगी।

सर्राफने कहा—'कोई बात नहीं, कबसे आ जावें ?' उसने कहा—'कलसे आ जात्रो।'

यह सब तय होनेके वाद जब हम लोग चलनेको तैयार हुए तब डाक्टर साहब बोले—'हमारा भारतवर्ष बहुत चालाक हो गया है।' मैंने कहा—'डाक्टर साहब इस अनवसर कथाका यहां क्या खबसर था। यहां तो आंखके इलाजकी बात थी यह कहां की बलाय कि भारतवर्ष बड़ा चालाक है।'

ड़ाक्टर साहव बोले—'हम तुमको समझाते हैं, हमारा कहना अनवसर नहीं, तुम व सर्रोफ जी बाई जीका इलाज कराने के लिये आये. बाई जीके चिन्हसे यह प्रतोत होता है कि इनके पास अच्छी सम्पत्ति होनी चाहिये परन्तु वे इस प्रकारका वस्न पहिन कर आई कि जिससे दूसरेको यह निश्चय हो सके कि इनके पास कुछ नहीं ऐसा असद्व्यवहार अच्छा नहीं।'

बाईजी बोलीं—'भैया डाक्टर! क्या यह नियम है कि जो रूपवान हो उसके पास धन भी हो पर यह कोई सिद्धान्त नहीं है। धनाट्य और रूववत्ताकी कोई ज्याप्ति भी नहीं है अतः आपका ज्ञान दृष्ति है। अब हम आपसे ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, अन्धा गहना अच्छा परन्तु लोभी आदमीसे ऑपरेशन कराना अच्छा नहों।'

डाक्टर साहबने बहुत कुछ कहा परन्तु बाईजीने ऑपरेशन कराना स्वीकार नहीं किया। श्रं मृलचन्द्रजी सर्राफने भी बहुत कुछ कहा परन्तु एककी न चली श्रोर बाईजी वहांसे चेत्रपाल-ललित-पुर को प्रस्थान कर गईं श्रोर यह नियम किया कि श्री श्रमिनन्दन स्वामीका दशन-पूजन कर ही श्रपना जन्म वितावरें। यदि कोई निमित्त मिला तो श्रॉपरेशन करा लेवेंगे अन्यथा एक जन्म ऐसी ही श्रवस्थामें यापन करेंगे।

### वाईजीका महान् तत्त्वज्ञान

क्षेत्रपाल पहुँचकर बाईजी आनन्दसे रहने लगीं, पासमें ननदकी लड़की थी जो उनकी वैयावृत्त्य करती थी। बाईजीकी दंनिक चर्या इसप्रकार थी—'प्रातः काल सामायिक करना उसके वाद शौचादिसे निवृत्त होकर श्री अभिनन्दन स्वामीके दर्शन करना और वहीं एक घण्टा पाठ करना परचात् वन्दना करके १० वजे निवास स्थान पर आकर भोजनसे निवृत्त हो आराम करना फिर सामायिकादि पाठ करके म्वाध्याय श्रवण करना अनन्तर शान्ति रूपसे अपने समयकी उपयोगिता करनेमं तत्पर रहना पश्चात सायं कालकी सामायिक आदि किया करना यदि शास्त्र श्रवणका निमित्त मिल जाय तब एक घण्टा उसमें लगाना अनन्तर निद्रा लेना।'

उन्होंने कभी किसीसे यह नहीं कहा कि हमें बड़ा कष्ट है और न देनिकचर्यामें कभी शिथिलता की। वे एक दिन मन्दिरजीसे आ रहीं थीं कि मार्गमें पत्थरकी ठोकर लगनेसे गिर पड़ीं, सेठ मथुरादासजी टड़ेया जो कि प्रतिदिन चेत्रपाल पर श्री अभिनन्दन स्वामीकी पूजा करनेके लिये आते थे बाईजीको गिरा देख पश्चा-त्ताप करते हुए बोले—'क्यों बाईजी चोट लग गई ?' बाईजी हँसती हुई बोलों—'भेया ? थोड़ी दिनकी श्रंधी हूँ यदि बहुत दिनकी होती तब कुछ अन्दाज होता।' कोई चिन्ताकी बात नहीं, जो अर्जन किया है वह भोगना ही पड़ेगा, इसमें खेद करना व्यर्थ है, आप तो विवेकी हैं—आगमके रिक्त हैं। देखो श्री कार्तिकेय मुनिने श्री कार्तिकेयानुष्रक्षामें छिखा है—

'जं जस्स जिम्ह देसे जेण विहासेस जिम्ह कालिम्ह। स्पादं जिसेसा स्पियदं जम्मं वा ब्राह व मरसं वा॥ तं तस्स तिम्ह देसे तेसा विहासेस तिम्ह कालिम्ह। को सक्कइ चालेटुं इंदो वा ब्राह जिस्सियो वा॥'

'जिस जीवके जिस देश और कालमें जिस विधानकर जनम तथा मरण उपलक्षणसे सुख, दुःख, रोग, शोक, हप, विपाद आदि श्री जिनेन्द्र भगवानने देखा है वह सब उस चेत्र तथा उस काल में उसी विधानसे होतेगा—उसे मटनेको अर्थात अन्यथा करने को कोई समर्थ नहीं, चाहे इन्द्र हो अथवा तार्थंकर हो, कोई भी शक्ति संसारमें जन्म, मरण, सुख, दुःख आदि देनेमें समर्थ नहीं।' इसीसे श्री कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारके बन्धाधिकारमें लिखा है—

> 'जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिङ्जामि परेहिं सतेहि । सो मृद्धो ऋण्णाणी सामा एतो टुीवबरीदो ॥'

'जो यह मानता है कि मैं परकी हिंसा करता हूँ अथवा पर जीवोंक द्वारा में मारा जाता हूँ वह मूढ़ है, अज्ञानी है...ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवका आगम है और ज्ञानी इसके विपरीत है। इसी प्रकार जो ऐसा मानता है कि मैं पर जीवोंको जिलाता हूं तथा पर जीवोंके द्वारा मैं जिलाया जाता हूं वह भी मूढ़ है— अज्ञानी है परन्तु ज्ञानी जीवकी श्रद्धा इससे विपरीत है। भावार्थ यह है कि न कोई किसीका मारनेवाला है और न कोई किसीका जिलानेवाला है अपने आयुक्सक उदयसे ही प्राणियों का जीवन रहता है और उसके क्षयसे ही मरण हाता है। निमित्त कारणकी अपेक्षा यह सब व्यवहार है तत्त्वहिष्टसे देखा जावे तो न कोई मरता है न उत्पन्न होता है। यदि द्रव्यदृष्टिसे विचार करो तब सब द्रव्य स्थिर हैं पर्यायहृष्टिसे उदय भी होता है और विनाश भी। जैसा कि श्री समन्तभद्र स्वामीन कहा है—

'न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात् । व्येत्युदेति विशेषारे सहैकत्रोदयादि सत् ॥'

जब कि इसप्रकार वम्तुकी परिस्थिति है तब दुःखके समय खंद करना व्यर्थ हो है। क्या आपने श्री समयसारक कलशामें नहीं पढ़ा ?

'सर्वे सदैव नियतं भवति स्वकःय-कमीदयान्मरणजानितदुःखसै।स्वस् ।

 त्रज्ञानमेर्तादह यनु परः परस्य कुर्यात्युमान्मरणज्ञावितदुःखर्याख्यम् ॥

'सम्पूर्ण प्राणियों के मरण, जीवन, दुःख और सुख जो कुछ भी होता है वह सब अपने कस विपाकसे होता है। जो मनुष्य ऐसा मानते हैं कि परसे परका मरण जीवन सुख और दुःख होता है वे सब अज्ञानी हैं। भावार्थ यह है कि न तो कोई किसी का रक्षक है न भन्नक है। तुम्हारी जो यह मान्यता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं यह सब अज्ञानकी माहमा है। यह जीव अनादि कालसे पर्यायको ही अपना मान रहा है जो पर्याय पाता है उसीमें निजत्व कल्पना कर अहम्बुद्धिका पात्र होता है और उसी अहम्बुद्धिसे पर पदार्थमें ममता कर लेता है। जो पदार्थ अपने अनुकूल हुए उन्हें इष्ट और जो प्रतिकृत हुए उन्हें अनिष्ट

मानकर इष्ट पदार्थकी रत्ता च्यौर अनिष्ट पदार्थ की अरक्षामें व्यम रहता है ।

वाईजीका तत्त्वज्ञानपूर्ण उत्तर सुनकर श्री सेठ मथुरादासजी दंग रह गये। सेठजीको उत्तर देनेके वाद बाईजी अपने स्थानपर आई और मोजनादिसे निवृत्त होकर मध्यान्हकी सामायिकके अनन्तर मुक्तसे बोर्ली—'वेटा! अभी हमारा असाताका उदय है, अतः मोतियाविन्दकी औषधि व ऑपरेशन न होगा तुम मेरे पीछे अपना पढ़ना न छोड़ो और शीव्र ही बनारस चले जाओ।'

मेंने कहा—'बाईजी! मुक्ते धिकार है कि आपकी ऐसी अवस्थामें जब कि आंखोंसे दिखाता नहीं मैं बनारस चला जाऊं। यंद्यपि मैं आपकी कुछ भी वैयावृत्त्य नहीं कर सकता पर कमसे कम स्वाध्याय तो आपके समन्न कर देता हूं।'

उन्होंने उपेचाभावसे कहा —'यह सब ठीक है पर यह काम तो पुजारी कर देवेगा तुम विलम्ब न करो श्रोर शीघ वनारस चले जाओ परीक्षा देकर था जाना।

में बाईजीके विशेष त्रामहसे वनारस चला गया और श्री शास्त्रीजीस पूर्ववत् अध्ययन करने लगा परन्तु चित्त बाईजीकी वीमारीमें था अतः त्रभ्यासकी शिथिलता रहती थी फल यह हुआ कि में परीत्तामें त्रानुत्तीर्ण हो गया। परीत्ता देनेके बाद शीघ हो में ललितपुर लोट आया।

#### डाक्टर या सहद्यताका अवतार

एक दिन बाईजी बगोचेमें सामायिक पाठ पढ़नेके अनन्तर—

'राजा राणा छत्रपति हाथिनके ऋसवार ।

मरना सबको एक दिन ऋपनी ऋपनी बार ॥'

आदि बारह भावना पढ़ रहीं थीं अचानक एक अंग्रेज जो उसी बागमें टहल रहा था उनके पास आया और पूछने लगा— 'तुम कौन हो' बाईजीने आगन्तुक महाशयसे कहा—'पहले त्राप बताइयें कि त्राप कीन हैं ? जब मुझे निश्चय हो जावेगा कि आप अमुक व्यक्ति हैं तभी में अपना परिचय दे सकूगी।' त्रागन्तुक महाशयने कहा—'हम मांसीकी बड़ी अस्पतालक सिविलसजन हैं, आंखके डाक्टर हैं त्रीर लन्दनके निवासी अंग्रेज हैं।' बाईजीने कहा—'तब मेरे परिचयसे आपको क्या लाभ ?' उसने कहा कुछ लाभ नहीं परन्तु तुम्हारे नेत्रोंमें मोतियाविन्द हा गया है एक आंखका निकालना तो अब व्यथ है क्योंकि उसके देखनेकी शिक्त नष्ट हो चुकी है पर दूसरो आंखमें देखनेकी शिक्त है उसका मोतियाविन्द दूर होनसे तुम्हें दीखने लगेगा।'

अब बाईजीने सेउ अपनी आत्मकथा सुनाई, श्रपनी दृत्यकी व्यवस्था, धर्माचरणकी व्यवस्था श्रादि सब कुछ उसे सुना दिया और मेरी ओर इशारा कर यह भी कह दिया कि इस बालकको में पाल रही हूँ तथा इसे धर्मशास्त्र पढ़ानेके लिये बनारस रखती हूँ। में भी वहां रहती थी पर आंख खराव हो जानेसे यहां चली आई हूँ।

डसने पूछा—'तुम्हारा निर्वाह कैसे होता है ?' बाईजीने कहा—'मेरे पास १००००) रूपये हैं उसका १००) मासिक सूद आता है उसीमें मेरा, इस छड़कोका, इसका मांका और इस वच्चेका निर्वाह हाता है। आंखक जानेसे मेरा धर्म कार्य स्वतन्त्रतासे नहीं होता।'

डाक्टर महोदयने कहा—'तुम चिन्ता मत करो, हम तुम्हारी स्रांख अच्छी कर देगा।'

वाई जीने कहा—महाशय! मैं आपका कहना सत्य मानती हूँ परन्तु एक बात मेरी सुन लीजिये वह यह कि मैं एक बार झांसी की बड़ी अस्पतालमें गई थी। वहांपर एक बंगाला महाशयने मेरी आंख देखी और ५०) फीम मांगी मैंने देना स्वीकार किया परन्तु उन्होंने यह कहा कि भारतवर्षके मनुष्य बड़े वेईमान होते हैं तुम्हारे शरीरमे तो यह प्रत्यय होता है कि तुम धनशाली हो परन्तु कपड़े दरिद्रों कैसे पहने हो। मुझे उसके यह बचन तीरकी तरह चुमे। भला आप ही बतलाइये जो रोगीक साथ ऐसे अनर्थ-पूर्ण वाक्योंका व्यवहार करे उसमें रोगीकी श्रद्धा केसे हो १ इसी कारण मेंने यह विचार कर लिया था कि अब परमातमाका स्मरण करके हो शेप आयु विताइंगी, व्यथ ही खेद क्यों कर्स १ जो कमाया है उसे आनन्दमें भोगना हो उचित है।

सुनकर डाक्टर साहब बहुत सन्न हुए बोले—'श्रच्छा हम अपना दौरा केंसल करते हैं, सात बजे डांकगाड़ीसे कांसी जाते हैं, तुम पेंसिजर गाड़ीसे कांसी अस्पतालमें कल नौ बजे आश्रो वहीं तुम्हारा इलाज होगा।' बाईजीने कहा—'मैं अस्पतालमें न रहूँगी, शहरकी परवार धर्मशालामें रहूँगी और नो वजे श्रीभगवान्का दर्शन पूजन कर श्रीक्रगी। यदि श्रापकी मेरे ऊपर दया है तो मेरे प्रश्नका उत्तर दीजिये।'

डाक्टर महोदय न जाने वाईजीसे कितने प्रसन्न थे। बोले— 'तुम जहां ठहरोगी मैं वहीं आ जाऊंगा परन्तु आज हो झांसी जाओ, मैं जाता हूं।'

डाक्टर साहब चले गये। हम, बाईजी और विनिया रात्रिके ११ वजेका गाड़ीसे फॉर्सा पहुँच गये प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्त होकर धमञालाने आ गये इतने में ही डाक्टर साहब मय सामानके आ ५हुँचे । त्र्याते ही साथ उन्होंने बाईजीको बैठाया ऋार आँखमें एक औजार लगाया जिससे वह खुळा रहे। जब डाक्टर साहबने आंख खुलो रखनेका यन्त्र लगाया तव वाईजी ने कुछ शिर हिला दिया । डाक्टर साहवने एक हलकीसी थप्पड बाईजीके शिरमें दं दी न जाने बाईजी किस विचारमें निमग्न हो गईं। इतनेमें ही डाक्टर साहबने अस्त्रसे मोतियाविन्द निका**ळ कर बाहर कर** दिया श्रीर पांची अगुलियां उठाकर बाईजाके नेत्रके सामने की तथा पूछा कि बनाओं कितनी अंगुलियां हैं ? वाइजीने कहा- 'पांच।' इस तरह दो या तीन बार पूछकर ऋांखमें दवाई आदि लगाई पश्चात् सोधा पड़े रहनेकी आज्ञा दी। इसके बाद डाक्टर साहब १६ दिन और आये । प्रति दिन दो बार आते थे अर्थात् ३२ बार डाक्टर साहबका शुभागमन हुत्रा। साथ<sup>ट्टे</sup> एक कम्पोटर तथा डाक्टर साहबका एक बालक भी आता था। बालककी उमर १० वर्षके लगभग होगो—बहुत ही सुन्दर था वह।

जहां बाईजी लेटी थीं उसंकि सामने बाईजी तथा हम लोगोंके लिये भोजन बनता था। पहले ही दिन बालककी दृष्टि सामने भोजनके उपर गई। उस दिन भोजनमें पापड़ तैयार किये गये थे, बालकने लिलताबाईसे कहा—'यह क्या है ?' लिलताने बालकको पापड़ दे दिया, वह लेकर खाने लगा। लिलताने एक पूड़ी भी दे दी।' उसने बड़ी प्रसन्नता से उन दोनों वस्तुओं को खाया। उसे न जाने उनमें क्यों ज्ञानन्द ज्ञाया वह प्रतिदिन डाक्टर साह-बके साथ आता और पूड़ी तथा पापड़ खाता। बाईजीके साथ उसकी अत्यन्त प्रीति हो गई—ज्ञाते ही साथ कहने लगे—'पूड़ी पापड़ मंगाओ।' अस्तु,

सोलहवें दिन डाक्टर साह्बने बाईजांसे कहा कि आपकी आँख अच्छी हो गई कल हम चश्मा और एक शोशीमें दवा देंगे। अब आप जहां जाना चाहें सानन्द जा सकती हैं। यह कहकर डाक्टर साहब चले गये। जो लोग बाईजीको देखनेके लिये आते थे वे बोले 'बाईजी! डाक्टर साहबकी एक बारकी फोस १६) है अतः ३२ बारके ५१२) होंगे जो आपको देना होंगे अन्यथा वे अदालत द्वारा वसूल कर लेवेंगे।' बाईजी बोलीं—'यह तो तब होगा जब हम न देवेंगे।'

उन्होंने गवदू पंसारीसे जो कि बाईजीके भाई लगते थे कहा कि ५१२) दूकानसे भेज दो। उन्होंने ५१२) भेज दिये फिर बाजारसे ४०) का मेवा फल आदि मंगाया और डाक्टर साहबके आनेके पहले ही सबको थालियोंमें सजाकर रख दिया। दूसरे दिन प्रातः-काल डाक्टर साहबने त्राकर त्र्यांखमें दवा डाली और चश्मा देते हुए कहा—'अब तुम आज ही चली जा सकती हो।' जब बाईजीने नक़द रुपयों और मेवा आदिसे सजी हुई थालियोंकी ओर संकेत किया तब उन्होंने विस्मयके साथ पृछा—'यह सब किसलिये ?'

बाईजीने नम्नताके साथ कहा—'मैं त्रापके सददा महापुरुषका क्या आदर कर सकती हुँ ? पर यह तुच्छ भेंट आपको समर्पित

करती हूँ त्राप इसे स्वीकार करेंगे। आपने मुझे आंख दो जिससे मेरे सम्पूर्ण कार्य निर्विदन समाप्त हो सकेंगे। नेत्रोंके विना न तो मैं पठन पाठन ही कर सकती थी श्रीर न इष्ट देवका दर्शन हो। यह आपको अनुकम्पाका ही परिगाम है कि मैं नीरोग हो सकी। यदि आप जैसे महोपकारी महाशयका निमित्त न मिळता तो मैं श्राजन्म नेत्र विहीन रहती क्योंकि मैंने नियम कर छिया था कि अब कहीं नहीं भटकना और क्षेत्रपालमें ही रह कर श्री अभि-नन्दन स्वामीके स्मरण द्वारा शेष आयुको पूर्ण करना परन्तु आपके निमित्तसे मैं पुनः धर्मध्यानके योग्य बन सकी। इसके छिये आपको जितना धन्यवाद दिया जावे उतना ही अल्प है। आप जैसे दयालु जीव विरले ही होते हैं, मैं आपको यही आशीर्वाद देती हूँ कि आपके परिणाम इसी प्रकार निर्मल और दयालु रहें जिससे संसार का उपकार हो। हमारे शास्त्रमें वैद्यके छक्षणमें एक **लक्षण यह भो कहा है कि 'पीयूपपाणि ' अर्थात् जिसके हाथका** स्पर्श अमृतका कार्य करे। वह लक्षण आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया क्योंकि त्रापके हाथके स्पर्शसे ही मेरा नेत्र देखनेमें समर्थ होगया। मैं आपको क्या दे सकती हूँ ?

इतना कहकर बाई जीकी आंखों में हर्षके अश्रु छछक पड़े और कण्ठ अवरुद्ध हो गया। डाक्टर साहब बाईजी की कथा श्रवण कर बोले 'बाईजी! आपके पान जो कुछ है मैं सुन चुका हूँ यदि ये ५००) मैं ले जाऊँ तो तुम्हारे मूलधनमें ५००) कम जावेंगे और ५) मासिक आपकी आयमें न्यून हो जावेंगे उसके फल स्वरूप आपके मासिक व्ययमें त्रृटि होने लगेगी। हमारा तो डाक्टरीका पेशा है, एक धनाह्यसे हम एक दिनमें ५००) ले लेते हैं अतः तुम व्यर्थकी चिन्ता मत करो, किसीके कहनसे तुम्हें भय हो गया है पर भयकी बात नहीं हम तुम्हारे घार्मिक नियमोंसे बहुत खुश हैं।

श्रौर यह जो मेवा फलादि रखे हैं इनमेंसे तुम्हारे श्राशीविद रूप कुछ फल लिये लेता हूँ रोप आपकी जो इच्छा हा सो करना तथा ५१) कम्पान्टरको दिये दते हैं ऋब आप किसीको कुछ नहीं देना। अच्छा, श्रब हम जाते हैं, हाँ, यह बचा आप लोगोंसे बहुत हिल गया है, तुम लोगोंकी खानेकी प्र'क्रया बहुत ही निर्मल है अल्प व्ययमें ही उत्तमोत्तम भाजन आपको मिल जाता है। हमारा बचा तो ऋापके पूड़ी-पापड़से इतना खुश है कि प्रतिदिन खानसामाको डांटता रहता है कि तु वाईजीके यहां जैसा स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाता । इमारे भोजनमें ऊपरकी सफाई है परन्तु ग्राभ्यन्तर कोई स्वच्छता नहीं । सबसे बड़ा तो यह ग्राप-राध है कि हमारे भोजनमें कई जीव मारे जाते हैं तथा जब मांस पकाया जाता है तब उसकी गन्ध त्राती है परन्तु हम लोग वहां जाते नहीं स्रतः पता नहीं लगता। तुम्हारे यहां जो दृध स्वानेकी पद्धति है वह स्राति उत्तम है । हम लोग मदिरापान करते हैं जो कि हमारी निरी मूर्खता है। तुम्हारे यहां दो क्रानाक दृधमें जो स्वादिष्टता श्रीर पुष्टता शाप्त हो जाती है वह हमें २०) का मदिरा पान करने पर भी नहीं प्राप्त हो पाती। परन्तु क्या किया जावे ? हम छोगोंका देश शीत-प्रधान है अतः वरंडी पोनेकी आदत हम लोगोंको हा गई। जो संस्कार आजन्मसे पड़े हुए हैं उनका दूर होना दुर्लभ है। अस्तु, आपकी चर्या देख में बहुत प्रसन्न हूँ। आप एक दिनमें तीन बार परमात्माकी ऋाराधना करती हैं इतना ही नहीं भोजनको प्रक्रिया भी आपकी निर्मेट है परन्तु एक त्रुटि हमें देखनमें आई वह यह कि जिस करड़ेसे आपका एानी छाना जाता है वह स्वच्छ नहीं रहता तथा भाजन बनानेवालांक वस्र प्रायः स्वच्छ नहीं रहते और न भोजनका स्थान रसोई बनानेके स्थानसे जुदा रहता है।'

बाईजीने कहा—'मैं आपके द्वारा दिखलाई हुई त्रुटिकों दृर करनेका प्रयत्न करूंगी। मैं आपके व्यवहारसे बहुत ही प्रसन्न हूँ आप मेरे पिता हैं अतः एक बात मेरी भी स्वीकार करेंगे।' डाक्टर साहबने कहा—'कहो, हम उसे अवश्य पालन करेंगे।' बाईजी बोलीं—'मैं और कुछ नहीं चाहती केवल यह भिक्षा मांगती हैं कि रविवर आपके यहां परमात्माको उपासनाका दिन माना गया है अतः उस दिन आप न तो किसी जीवको मारें, न खाने के वास्ते खानकामांस मरवावें और न खानेवालकी अनुमोदना करें... आशा है मेरी प्रार्थना आप स्वीकृत करेंगे।'

डाक्टर साहबने बड़ी प्रसन्नतासे कहा हमें तुम्हारी वात मान्य है। न हम खावंग, न मेम साहबको खाने देवेंगे और यह बालक तो पहलेसे ही तुम्हार। हो रहा है,इसे भी हम इस नियमका पालन करावेंगे। आप निश्चिन्त रहिये में आपको अपनी माताके समान मानता हूँ। अच्छा, अब फिर कभी आपके दशन करूँगा।

इतना कहकर डाक्टर साहब चले गये। हम लोग आधा घंटा तक डाक्टर साहबके गुण गान करते रहे। तथा अन्तमें पुण्यके गुण गाने लगे कि अनायास हो बाईजीक नेत्र खुळनेका अवसर आगया। किसी कांबने ठोक हो तो कहा है—

> 'वन रगे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्गा वे पर्वतमस्तके वा। सुतं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रज्ञन्ति पुण्यानि पुराकृतानि।'

कहनेका तात्पर्य यह है कि पुण्यके सद्भावमें,जिनकी सम्भावना नहीं, वे काय भी आनायास हो जाते हैं अतः जिन जीवोंको सुखकी कामना है उन्हें पुण्य कार्योमें सदा उपयोग लगाना चाहिये।

# वुन्देलखण्डके दो महान् विद्वान्

बाईजीके स्वस्थ होनेके अनन्तर हम सब लोग बरुवासागर चले गये त्रौर त्र्यानन्द्से अपना समय ज्यतीत करने लगे। इतनेमें ही क्या हुआ कि कामनाप्रसाद, जो कि बाईजीका भाई था, मगरपुर चला गया । वहांसे उसका पत्र आया कि हम र्वामार हैं आप लोग जल्दी श्रात्रो। हम वहां पहुँचे और उसकी वैयावृ<del>र</del>य करने छगे । उसका हमसे गाढ़ प्रेम था, एक दिन बोळा कि हम ५००) आपके फल खानेके लिये देते हैं। मैंने कहा--'हम तो **त्रापकी समाधिमृत्युके छिये** त्राये हैं यदि इस तरह रुपये लेने लगें तो लोकमें अपवाद होगा। आप दान करें, हमसे मोह छोड़ें, मोह ही संसारमें दुःखका कारण है।' वह बोळा— 'जिस कार्यमें देवेंगे वहां मोहसे ही तो देवेंगे और जहां देवेंगे उसका उत्तर कालमें क्या उपयोग होगा ? इसका निश्चय नहीं। यदि त्र्यापको देवेंगे तो यह निश्चित है कि विद्याध्ययनमें ही **मेर**ो सम्पत्ति जावेगी। आप ही कहें में कौनसा ऋन्याय कर रहा हूँ १ श्रापको उचित है कि ५००) लेना स्वीकार करें यदि श्राप न होंगे तो मुक्ते शल्य रहेगी अतः यदि आप मेरे हितू हैं तो इस देय द्रव्यको स्वीकार करिये। मैं चोरीसे नहीं देता, श्रापको पात्र जानकर सबके सामने देता हूँ । जब मेरी बहिनने आपको पुत्रवत् पाल रक्खा है तब आप मेरे भानजे हुए इस रिश्तेसे भी आपको लेना पड़ेगा। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना विफल न करेंगे।'

में कामताप्रसादके वचन श्रवण कर चुप हो गया। उन्होंने सर्राफ मूलचन्द्रजीको पत्र लिख दिया कि आपके यहां जो मरे ५१०) रुपये जमा हैं वे आप गणेशप्रसादको दे देना। इसके अनन्तर हम उन्हें समाधिमरण सुनाते रहे। पश्चात् कार्यवश में तो बरुआसागर चला आया पर वाईजी वहीं रहीं। तीन दिन वाद् कामताप्रसादजीने सर्व परिश्रह त्याग दिया सिर्फ एक वस्त्र न त्याग सके। अन्तमें नमस्कार मन्त्रका जाप करते करते उनकी आयु पूण हो गई।

बाईजी उनकी दाहादि क्रिया करा कर वरु आसागर आगई। कुछ दिन हम लोग कामता प्रसादजीके शोकमें मग्न रहे पर अन्तमें फिर पूर्वेवत् अपने कार्यमें छग गये।

श्वाईजीने कहा—'वेटा! तुम्हारा पढ्ना छूट गया इसका रंज है ऋतः फिर बनारस चलो और ऋव्ययन प्रारम्भ कर दो। वाईजीकी आज्ञा स्वीकार कर मैं बनारस चला गया और श्रीमान् शास्त्रोजीसे न्यायशास्त्रका ऋध्ययनकर ३ खण्ड न्यायाचार्यके पास होगया परन्तु सुपरिन्टेन्डेन्टसे मनोमालिन्य होनेके कारण मैं बनारस छोड़कर फिरसे टीकमगढ़ आगया और श्रीमान् दुलार भा जी से पढ़ने लगा।

इसी समय उनके सुपुत्र श्रीशान्तिलाल झा जो कि न्यायशास्त्र के प्रखर विद्वान् थे अपने पिताके दर्शनार्थ आये उनसे हमारा अधिक स्नेह हो गया। एक दिन वे हमसे बोले-कि 'यह तो वृद्ध हैं अब इनकी शक्ति श्रध्ययन करानेमें असमर्थ है आप हमसे न्याय पढ़ो।' यह कथा श्री शास्त्रीजीने सुन ली। अवसर पाकर मुक्तसे बोले—'शान्ति क्या कहें था। मैंने कहा— 'कुछ नहीं कहते थे।' पर शास्त्रीजी तो अपने कानसे सब सुन चुके थे, बोले—'उसे अभिमान ह कि हम न्याय शास्त्रके विद्वान हैं।' सामने बुढाकर बोले—'अच्छा शान्ति! यह तो बताओं कि न्याय किसे कहते हैं? आध घण्टा पिता पुत्रका शास्त्राथं हुआ पर पिताके समन्न शान्तिछाल न्यायका लन्नस्य बनानेमें असमथ रहे।

पाठकगण ! यहां यह नहीं समभना कि शान्तिलाल विद्वान् न ये परन्तु वृद्ध पिताके समज्ञ श्रवाक् रह गये । इसका यह तात्पय है कि दुलारभा ने ४० वषकी ऋवस्था तक नवद्वीपमें अध्ययन किया था । वृद्ध वाबा बड़े निर्भीक थे—उनका कहना था कि मैं न्यायशास्त्रमें वृहस्पतिसे भी नहीं डरता । श्रस्तु,

में शान्तिलालजीको लेकर वक्त्रासागर चला त्राया। श्री सर्राफ मूलचन्द्रजी उन्हें ३०) मासिक देने लगे में उनसे पढ़ने लगा। में जब यहांके मन्दिरमें जाता था तब श्री देवकीनन्दनजी भी दर्शनके लिये पहुँचते थे। इनके पिता बहुत बुद्धिमान श्रीर जातिके पक्ष थे। बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति थे। उनका कहना था कि यह बालक बुद्धिमान तो है परन्तु दिन भर उपद्रव करता है श्रतः इसे श्राप बनारस ले जाइये। मैंने देवकीनन्दनसे कहा—'क्यों भाई! बनारस चलोगे?' बालकने कहा—'हां, चलेंगे।'

मैं जब उसे बनारस ले जानेके लिये रार्जी हो गया तब सर्राफजीने यह कहते हुए बहुत निषेध किया कि क्यों उपद्रवकी जड़ छिये जाते हो ? परन्तु मैने उनकी एक न सुनी। उन्होंने बाईजीसे भी कहा कि ये व्यथं ही उपद्रवीकी जड़ साथ छिये जाते है पर बाईजीने भी कह दिया कि भैया! तुम जिसे उपद्रवी कहते हो उसके लिये पण्डितजी और महाराज कहते कहते तुम्हारा गला न सूखे तो हमारा नाम न लेना।

अन्तमं में उसे बनारस लेगया और विद्यालयमें प्रविष्ट करा दिया। बालक होनहार था अतः बहुत ही शीच्र कालमें व्युत्पन्न हो गया। इसको बुद्धिकी प्रखरता देख श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित गोपाळदासजी आगरावाळोंने इसे मोरेनामें धमशास्त्रका अध्ययन कराया। कुछ दिन बाद ही यह धमशास्त्रमें विशिष्ट विद्वान् हो गया। और उसी विद्यालयमें अध्यापन कार्य करने लगा।

श्रीमान् स्वर्गीय पण्डितजी जहांपर व्याख्यान देनेके लिये जाते थे वहां इन्हें भी साथ ले जाते थे। इनकी व्याख्यान कला देख पण्डितजी स्वयं न जाकर कहीं कहीं इन्हींको भेज देते थे। यह व्याख्यान देनेमें इतने निपुण निकले कि समाजने इन्हें व्याख्यानवाचस्पतिकी उपाधिसे विभूषित किया। कारंजा गुरु-कुलकी उन्नातमें त्रापका ही प्रमुख हाथ है त्र्योर यह भी आपके ही पुरुषाथका फल है कि खुरईमें श्री पाश्वनाथ गुरुकुलकी स्थापना हो गई।

यद्यपि हमारे—अन्देलखण्ड प्रान्तमें धनाढ्योंकी कमी नहीं है पर यह सच है कि यहाँ के धनाढ्य विद्वानोंको ग्रपनाना नहीं जानते श्रम्यथा क्या श्राप खुरईमें निवास कर इस प्रान्तका उपकार न करते ? वैसे तो आपने इस प्रान्तका बहुत कुछ उपकार किया ही है—देवगढ़ रथका निर्विच्न होना श्रापके ही पुरुषार्थका फल है, परवारसभाका उत्थान आपके हो उपदेशोंके द्वारा हुश्रा है, श्रोर श्रभी जबलपुरमें जिस गुरुकुलका कार्यक्रम चल रहा है उसके श्रिधिष्ठाता भी श्राप ही हैं। आप अपने बालकोंके पठ- नादिकी व्यवस्थाके लिये इन्दौर रहते हैं और सर सेठ साहबके दरवारकी शोभा बढ़ा रहे हैं।

इसी प्रकार समाजके प्रमुख विद्वान् और धर्मशाम्त्रके अदि-तीय मर्मज्ञ पं० वंशीधरजी न्यायालकार भी जो कि महरोनीके रहनेवाले हैं सर सेठ साहबके दरवारकी शोभा वहा रहे हैं। हमारे प्रान्तमें यदि कोई उदार प्रकृतिका धनाव्य होता तो उक्त दोनों विद्वानोंको अपने प्रान्तसे वाहर नहीं जाने देता ख्रौर ये इसी प्रान्तका गौरव वढ़ाते। चूँकि इस प्रान्तक ही अन्न जलसे इन लोगोंका बाल्यकाल पल्लवित हुख्या है अतः इस प्रान्तके भाईयोंका भी आपके ऊपर ख्रिधकार है और उसका उपकार करना इनका कर्त्तल्य है।

इनके यहां रहनेमें दो ही कारण हो सकते हैं या तो कोई सर सेठ साहबकी तरह उदार प्रकृतिका हो या ये निरपेच्च वृत्ति धारण कर स्वयं उदार बन जावें। मेरी तो धारणा है कि 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिष गरीयसो' इस सिद्धान्तानुसार सम्भव है कि इन दोनों महानुभावों के चित्तमें हमारे प्रान्तके प्रति करणा भाव उत्पन्न हो जावे और उस दशामें हम तो स्वयं इन दोनों को इस प्रान्तके श्रीमन्त समभने छगेंगे। विशेष क्या छिखूँ? यह प्रासङ्किक बात आ गई।

#### 'चकौती में

संवत् १९८४ की बात है—वनारससे मैं श्री शान्तिलाल नेयायिकके साथ चकौती जिला दरमंगा चला गया खोर यहीं पर पढ़ने लगा। जिस चकौतीमें में रहता था वह बाह्मणोंकी वस्ती थी, अन्य लोग कम थे, जो थे वे इन्हींके सेवक थे।

इस प्राममें बड़े बड़े नैयायिक विद्वान् होगये हैं, उस समय भी वहां ४ नैयायिक, २ ज्योतिर्षा, २ वैयाकरण और २६ धमशास्त्रके प्रसिद्ध विद्वान् थे। इन नैयायिकों में सहदेव झा भी एक थे, यह बड़े बुद्धिमान् थे, इनके यहां कई छात्र बाहरसे आकर न्याय-शान्त्रका अध्ययन करते थे। मेरा भी चित्त इन्हीं के पास अध्ययन करने को गया। यद्यपि यह बात श्री शान्तिलालजीको बहुत अनिष्टकारक हुई तो भी मैं उनके पास अध्ययन करने लगा।

यहां पर एक गिरिधर शर्मा भी रहते थे जो बड़े चलते पुरजा थे। मेरा उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होगया। मैं सामान्य निरुक्तिकी विवेचना पढ़ता था। यहांका समस्त वातावरण न्याय शास्त्रमय था जहां देखो वहां 'श्रवच्छेदकावच्छेदेन' को ध्वनि सुनाई देती थी, परन्तु यहांकी एक बात सुझे बहुत ही अनिष्टकर थी वह यह कि यहांके सब मनुष्य मत्स्य-मांसभोजी थे। जहां

पर में रहता था उस स्थानसे १४ कदमकी दूरी पर एक पीपलका वृक्ष था। उसके नीचे एक देवीकी मूर्ति थी वहां पर प्रायः जब किसीका यज्ञोपवीत हुआ, विवाह-शादी हुई, श्राद्ध आदि हुए, दशहरा आया, या नवदुर्गा आई तब बकरोंकी विल होती थी। यह मुक्तसे न देखा गया तथा प्रतिदिन लोग मत्स्यमांस पकाते थे उसकी दुर्गन्थके मारे मुझसे भोजन नहीं खाया जाता था। मैंने आटा खाना छोड़ दिया वेवल चावल और शाक खाकर दिन काटता था। कभी कभी भुने चने खाकर ही दिन निकाल देता था।

एक दिन मोहल्लाके एक बृद्ध ब्राह्मणने कहा—'वेटा! इतने दुर्बल क्यों होते जाते हो ? क्या खानेके लिये नहीं मिलता ? या तुम बनानेमें अपदु हो ? हमसे कहा हम तुम्हारी सब तकलीफ़ दूर कर देवेंगे।'

मैंने कहा—'बाबाजी! आपके प्रसादसे मेरे पास खानपान की सब सामग्री है परन्तु जब मैं खानेको बठता हूं तब मछलीकी गन्ध त्याती है जतः ग्रास भीतर नहीं जाता। एक दिनकी बात है कि मैं भोजन बनाकर खानेकी तैयारीमें था कि इतनेमें एक ब्राह्मणका छड़का आया, एक पोटली भी लिये था वह। मैंने उससे पूछा—क्या बनसे पड़ोरा लाये हो? बह बोला—हां, लाया हूं क्या आप छोगे? उत्तम तरकारी बनेगी। मैं भोला भला, क्या जानू कि यह क्या लिये है? मैंने कहा—दीजिये। उसने पोटली खोली उसमें केकड़ा और मछलियां थीं। मैं तो देखकर अन्धा होगया और उस दिन जो भोजन बनाया था वह नहीं खाया गया—दिन रात उपवास करना पड़ा। उसके बाद दूसरे दिन जब भोजन बनानेकी चेष्टा करने लगा तब बही पोटलीका

हश्य द्यांखोंके सामने उपस्थित होने लगा। इस तरह कई दिन सुखे चने त्र्योर चांवल खा खाकर दिन काटे। जब उदर्शान प्रज्वितत होती है और भूखकी वेदना नहीं सही जाती तब आंख बन्द कर खा लेता हूँ।'

मेरी कथाको श्रवणकर बुद्दे ब्राह्मण महाराजको दया आगई। उन्होंने मोहल्छाके सब ब्राह्मणोंको जमाकर यह प्रतिज्ञा करायी कि जब तक यह अपने प्राममें छात्र रूपसे रहे तब तक त्राप लोग मत्स्य मांस न बनावें त्र्योर न देवी पर विष्ठप्रदान करें यह भद्र प्रकृतिका वालक है इसके ऊपर हमें दया करना चाहिये।

इस तरह मेरा वहां निर्वाह होने छगा, त्र्याटा आदिकी भी ज्यवस्था हो गई और त्र्यानन्दसे अध्ययन चलने छगा ।

## द्रीपदी

इसी चकौतीमें एक ऐसी विलक्षण घटना हुई कि जिसे सुनकर पाठकगण आश्चर्यान्वित हो जावेंगे। इस घटनामें आप देखेंगे कि एक ही पर्यायमें जीव पापात्मासे पुण्यात्मा किस प्रकार होता है। घटना इस प्रकार है—

यहां पर एक ब्राह्मण् था जो बहुत ही प्रतिष्ठित धनाह्य, विद्वान् ख्रोर राज्यमान था। उसकी एक पुत्री थी—द्रौपदी। जो अत्यन्त रूपवती थी, केश उसके इतने सुन्दर और लम्बे थे कि एड़ीतक आते थे और मुखकी कान्ति इतनी सुन्दर थी कि उसे देख कर अच्छे अच्छे रूपवान् पुरुष और रूपवती स्त्रियां लिजन हो जाती थीं।

दुर्भाग्यवश वह बाल्यावस्थासे ही विधवा हो गई। उस कन्याक साथ उसके माता पिताका अत्यन्त गाढ़ प्रेम था अतः उन्होंने उसे उसके श्वसुर गृह नहीं भेजा। अन्तमें उसका चरित्र श्रष्ट हो गया। कई तो उसने गर्भपात किये परन्तु पिताके स्नेहसे वह अन्यत्र नहीं भेजी गई। रुपयाके बत्तसे उसके सब पाप छिपा दिये जाते थे परन्तु पाप भी कोई पदाथ है जो छिपायेसे नहीं छिपता। उसके नामका एक सरोवर था उसका पानी अपेय हो गया। उसीके नामका एक बाग भी था उसमें जो फल लगते ये उनमें पकने पर कीड़े पड़ने छगे इससे उसके पापकी चर्चा प्रान्त भरमें फैल गई। पापके उदयमें जो न हो सो अल्प है।

कुछ कालके बाद द्रीपदीके चित्तमें अपने कुकृत्यों पर बड़ी घृणा हुई उसने मन्दिरमें जाकर बहुत ही पश्चात्ताप किया और घर आकर अपने पितासे कहा—'पिता जी! मैंने यद्यपि बहुत ही भयंकर पाप किये हैं परन्तु आज मैंने अन्तरङ्गसे इतनी निन्दा गहीं की है कि अब मैं निष्पाप हूँ। अब मैं श्री जगन्नाथ जी की यात्राको जाती हूँ बहांसे श्री वैद्यनाथ जाऊँगी, वहीं पर वैद्यनाथ जी को जल चढ़ाऊंगी और जिस समय 'ओं शिवाय नमः' कहती हुई जल चढ़ाऊंगी उसी समय महादेवजीके कैलाशलोकको चली जाऊंगी,

्र द्रौपदीकी यह बात सुनकर उसके पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और गद्गद स्वरमें बोले—'वेटी! मैं तुम्हारी कथा सुनकर अत्यन्त प्रमोदको प्राप्त हुआ हूँ। मैं आस्तिक्य हूँ अतः यह मानता हूँ कि ऐसा होना असम्भव नहीं। ऐसे अनेक उपाख्यान शास्त्रों में आते हैं जिनमें भयंकर पाप करनेवालोंका भी उसी जन्ममें उद्घार होना लिखा है। अच्छा, यह वताओं कि यात्रा कव करोगी?'

पुत्रीने कहा—वैशाख सुदि पूर्णिमाके दिन यात्राके छिये जाऊँगी। अब क्या था, सम्पूर्ण नगरके छोग उस दिनकी प्रतीचा करने छगे। बहुतसे स्त्री पुरुष भक्तिसे प्रेरित हो यात्राकी तैयारी करने छगे और कितने ही कौतुक देखनेकी उत्सुकतासे यात्राके छियं चेष्टा करने लगे। सभीके मनमें इस बातका कौतुक था कि जिसने आजन्म पाप किये हैं वह भला शिवलोक्को सिधारे ? बहुत कहनेसे क्या लाभ ? अन्तमें वेशासकी पूर्णिमा आ गई, प्रातःकाल ६ वजे यात्राका मुहूर्त्त था गाजे वाजेके साथ द्रीपदी घरसे बाहर निकली। ग्राम भरके नर-नार्रा उसे पहुँचानेक लिये ग्रामके बाहर आध मील तक चले गये।

द्रौपदीने समस्त नर-नारियोंसे सम्बोधन कर प्रार्थना की और कहा कि मैंने गुरुतर पाप किये—कामके वशीभूत होकर यहांपर जो ऋनुमह झा खड़ा है इसके साथ गुप्त पाप किये, सहस्रों रुपये इसे खिलाये, ५ बार भ्रृण हत्यायं भी कीं। अपने द्वारा किये हुए पापोंकी याद त्र्याते हो मेरी आत्मा सिहर उठती है। परन्तु ब्राजसे २० दिन पहले मुक्ते अपन्नी ब्रात्मामें वहुत ग्लानि हुई ऋोर यह विचार मनमें ऋाया कि जी आत्मा पाप करनेमें समथ है वह उसे त्याग भी सकता है। यह कोई नियम नहीं कि जो आज पापी है वह सबदा पापी ही बना रहे। यदि ऐसा होता तो कभी किसीका उद्गार ही नहीं हो पाता। त्र्यात्मा निमित्त पाकर पापी हो जाता है और निमित्त पाकर पुण्यात्मा भी बन सकता है । हमारा आत्मा इन विषयोंक वशीभूत होकर निरन्तर श्चनर्थ करनेमें ही तत्पर रहा अन्यथा यह इस प्रकार दुर्गातका पात्र नहीं होता । मैं एक कुछीन कुलमें उत्पन्न हुई, मेरा बाल्य-काल इड़ी ही पवित्रतासे बीता, मैंने विष्णुसहस्रनाम आदि स्तोत्र पढ़े श्रीर उनका पाठ भी किया । मेरे पिताने मुझ गीताका भी अध्ययन कराया था में उसका भी पाठ करती थी। गीता पाठसे मेरी यह श्रद्धा हो गई थी कि आत्मा अजर अमर है, निर्दोष है, अनादि श्रनन्त है परन्तु यह सब होते हुए भी मैं इस मनुष्यके द्वारा पाप पङ्कमं लिप्त हो गई। इस घटनासे मुझे यह निश्चय हुआ कि श्रात्मा सर्वथा निर्दोष नहीं यदि सर्वत्र निर्दोष होता तो में इस तरह पाप पक्कमें अनुलिप्त क्यों होती ? यद्यपि आत्मा न मरता है, न जीता है यह गीतामें लिखा है पर यह प्रन्थकारकी एक विवक्षा है। आत्मा जनमता भी है और भरता भी है, यदि ऐसा न होता तो कोई पशु है, कोई मनुष्य है और कोई देवता है यह सब क्यों होता ? तथा पुराणों में जो लिखा है कि सच्चे काम करोगे शिवलोक जाखोगे, बुरे काम करोगे पाताल लोक जाखोगे यह सब गप्पाष्टक होता पर यह गप्पाष्टक नहीं है। खात्मा यदि दोषमाक् न होता तो ऋषियों ने प्रायक्षित्त शास्त्र व्यर्थ ही बनाया। इन सब बातोंको देखते हुए मेरे आत्मामें यह निश्चय हो गया कि खात्मा पापी भी होता ह खार उसका उदाहरण में ही हूं।

श्रव मेरी श्राप नर-नारियोंसे यह प्रार्थना है कि कभी भी पाप न करना । पापसे मेरा यह अभिप्राय है कि स्त्री लोगोंको यह नियम करना चाहिये कि अपने पतिको छोड़कर श्रन्य पुरुषोंको पिता,पुत्र और भाईके सहश समभें श्रोर पुरुषवगको चाहिये कि वह स्वस्त्रीको छोड़कर श्रन्य स्त्रियोंको माता, भिगनी श्रोर पुत्रीके सहश समभे। श्रन्यथा जो मेरी हुर्गति और निन्दा हुई वही आपकी होगी।

देखो, श्रीरामचन्द्रजी महाराजने जब बालीको मारा तब बाली कहता है—

में वैशी सुग्रीव प्यारा । कारण कवन नाथ मोहि मारा ।' उत्तरमें श्रीरामचन्द्रजी महाराज कहते हैं— 'श्रानुज वधू भगिनी सुत नारी । सुनु शठ थे कन्या सम चारी । इनहिं कुदृष्ट करें जो कोई । ताहि वधे कछु दोष न होई ।'

यह कथा रामायणमें प्रसिद्ध है इसिलये श्राजसे सव नर-नारी इस व्रतको लेकर घर जावें इसे न छेनेसे आपका कल्याण नहीं। इसके सिवाय एक वात और कहना चाहती हूँ वह यह कि भगवान दीनदयालु हैं उनकी दया प्राणीमात्रके ऊपर होनी चाहिये। पशु भी एक प्राणी है उन्होंने ऐसा कौनसा अपराध किया कि उन निरपराधोंका दुर्गादेवीके सामने विल चढ़ाया जाता है। जिसका नाम जगदम्बा है उसे उसीका पुत्र मारकर दिया जावे यह घोर पाप है जो कि हम लीगोंमें आ गया है और इसीसे हमारी जातिमें प्रति दिन शान्तिका अभाव होता जाता है। देखो, इनकी विचारधारा कहां तक दूषित हो गई। एकने तो यहां तक अनर्थ किया कि जिसे कहती हुई मैं कम्पाय-मान हो जाती हूं—

> 'केचिद्वदन्त्यमृतमस्ति सुरालयेषु केचिद्वदन्ति वनिताधरपल्लवेषु । ब्रमो वयं सकलशास्त्रविचारदज्ञा जम्बीरनीरपरिषूरितमांसखण्डे ॥'

इस प्रकार मांसभक्षकोंने संसारमें नाना अनर्थ फैलाये हैं, जिनके मांसका भोजन है उनके दयाका लेश नहीं। देखो, जो पशु मांस खाते हैं वे महान निर्दयी होते हैं उनसे प्राणीगण सदा भयभीत रहते हैं पर जो मांस नहीं खाते उनसे किसीको भय नहीं लगता। सिंहके सामने अच्छेसे अच्छे बिलिष्ठ पशाव कर देते हैं इसका कारण यही तो है कि वह हमारा मांस भक्षण करनेवाला हिंसक प्राणी है। हाथी घोड़ा गाय ऊँट आदि वनस्पति खानेवाले जीव हैं अतः इन्हें देखकर किसीको भय नहीं होता, अतः जिस मांसके खानेसे कूर परिणाम हों उसे त्याग देना ही उचित है। देखो, आपके सामने जो गणेशप्रसाद खड़े हैं यह जैनी हैं इनका भोजन अन्न है, अपना प्राम इतना बड़ा है यहाँ पर १००० ब्राह्मणोंका निवास है, ब्राह्मणों का ही नहीं पण्डितोंका

निवास है जो देखो वही इनकी प्रशंसा करता है, सब लोग यही कहते हैं कि यह बड़ा सौम्य छात्र है, इसका मूल कारण इसकी दयालुता है। मुक्ते जाना है अन्यथा इस विषय पर बड़ी मीमां-साकी आवश्यकता थी।

द्रौपदीका व्याख्यान पूर्ण नहीं हुआ था कि बीचमें ही बहुतसे नर-नारी हँस पड़े और यह शब्द सुननेमें आने छगा कि 'नौसे मृषे विनाश कर विल्छी हज्जको चली।'

यह वाक्य सुनते ही द्रौपदीने कहा कि ठीक है परन्तु श्रव में पापिनी नहीं यदि तुम लोगोंको विश्वास न हो तो हमारे वागमें जो फल पक्व हों उन्हें चुन कर लाओ सब ही अमृतोपम स्वादिष्ट होंगे तथा मेरी पुष्करिणीका जल गङ्गाजलके सहश होगा।

कई मनुष्य एकदम बाग और पुष्करिणी की ओर दौंड़े पड़े। जो बाग गये थे वे वहाँसे विल्वफल, लीची खोर खाम लाये तथा जो पुष्करिणी गये थे वे चार घड़े जल लाये। सब समुदायने फलभक्षण किये। सभीके मुखसे ये शब्द निकल पड़े कि ऐसे स्वादिष्ट फल तो हमने जन्मसे लेकर खाज तक नहीं खाये पश्चात् पुष्करिणीका जल पिया गया खौर सर्वत्र यह ध्वनि होने लगी कि यह तो गङ्गाजलकी खपेक्षा भी मधुर है।

श्रनन्तर जनसमुदायने उसे मस्तक नवाकर प्रणाम किया और अपने अपराधकी क्षमा मांगी। द्रौपदीने आशोर्वाद देते हुए कहा कि यह सब हमारे परिग्णामोंकी स्वच्छताका फल है। इतनेमें अनुम्रहमाने, जिसने कि उसके साथ दुश्चरित्रका व्यवहार किया था, सबके समन्न श्रात्मीय श्रपराधों की क्षमा मांगी और भैविष्यमें इस पापके न करने की प्रतिज्ञा की। इसके वाद द्रौपदी बाईने जगन्नाथ स्वामीकी यात्राके लिये जोगिया स्टेशन जिला दरभंगासे प्रस्थान किया। यहां तक ता हमारा देखा टश्य है इसके वाद जो महाशय उसके साथ गये थे उन्होंने यात्रासे वापिस आकर हमसे जो कहा वह पाठकोंके अवलोकनार्थ ज्योंका त्यों यहां लिखते हैं—

प्रथम तो द्रौपदी चाई कलकत्ता पहुंची और कालीके दर्शन करने के लिये काली मन्दिर गई परन्तु वहाँका रक्तपात देख दर्शनों के विना ही वापिस लौट आई। प्रधान श्री जगन्नाथपुरीकी यात्राके लिये गई और उसके अनन्तर बंदानाथजी आ गई। जिस समय स्वच्छ वस्त्र पहिन कर तथा हाथमें जलपात्र लेकर श्री वैद्यनाथजीके उपर जलधारा देनेका प्रयत्न करने लगी उस समय वहाँ के पंडोंने कहा—'आप जल तो चढ़ाती हैं पर दान-दक्षणा क्या देंगी?' उसने कहा—'दानकी कथा छोड़ो, हम तो जल चढ़ाकर शिवलोक चल जावेंगे।' पण्डोंको आश्चर्य हुआ कि यह कहाँकी पगली आई? बहुत कहाँ तक लिखें? जिस समय उसने 'ओं शिवाय नमः' कह महादेवके उपर जलधारा दी उसो समय उसके प्राण पर्वेह उड़ गये और सहस्रों नर-नारियों के गुणगानमें सारा मन्दिर गूंज उठा।

इस कथानकके छिखनेका तात्पर्य यह है कि अधमसे अधम प्राणी भी परिणामोंकी निर्मलतासे देवगति प्राप्त कर सकता है।

### नीच जाति पर उच विचार

अव में आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि मणि, मन्त्र और ओपधिमें अचिन्त्य शक्ति है। इसी चकौती प्राममें मेरी पीठमें ऋष्ट्र फोड़ा हो गया, रात दिन दाह होने लगी, एक मिनटको भी चैन नहीं पड़ती थी निद्रादेवी पछायमान हो गई, छुधा-त्याकी वेदना चली गई, 'हे भगवन' के सिवाय कुछ नहीं उचारण होता था। गित्र-दिन वेदनामें ही समय जाता था। मोहल्लाभर मेरी वेदनासे दुःखी हो गया। कोई कहता कि दरभंगा अम्पतालमें ले चलो, कोई कहता कि श्रौषधि तो खाता नहीं श्रम्पतालमें ले जाकर क्या करोगे श्रेकोई कहता कि दुर्गा सप्तमतीका पाठ कराश्रो, कोई कहता कि विष्तु-सहस्र-नामका पाठ कराओ श्रौर कोई कहता कि चिन्ता मत करो कर्मका विपाक है अपने आप शान्त हो जावेगा।

बहुत कुछ तर्क वितर्क होने पर भी अन्तमें कुछ स्थिर न हो सका इतनेमें विहारी मुसहड़ वहांसे जा रहा था उसने मेरी वेदना देख कर कहा कि यह इतना वेचेन क्यों हैं ? छोगोंने कहा कि इसकी पीठमें अटप्ट फोड़ा हो गया है और वह बढ़ते बढ़ते आंवला वरावर हो गया है इसीसे रात्रि दिन वेचेन रहता है । उसने कहा—'आप छोग औषधि नहीं जानते ?' लोगोंने कहा—'हमने तो बीसों द्वाइयां की पर किसीने आराम नहीं पहुँचाया।'तब विहारी बोळा—'श्रच्छा आप चिन्ता छोड़ देवें, यदि परमात्मा की अनुकम्पा हुई तब यह आज ही श्रच्छा हो जावेगा। श्रच्छा, में जाता हूँ श्रोर जड़ी छाता हूँ।' वह गया और १५ मिनटमें श्रोषध लेकर आ गया। उसने द्वाईको पीस कर कहा कि इसे बांध दो यदि इसका उदय श्रच्छा हुआ तो प्रातः काछ तक फोड़ा बेठ जायगा या पककर फूट जायगा। छोग हँसने लगे, तब विहारी बोळा कि हँसनेकी श्रावश्यकता नहीं 'हाथके कंगनको श्रारक्षीकी क्या श्रावश्यकता ?'

सायंकालके ५ बजे थे, मुझसे उसने कहा कि कुछ खाना हो तो खा लो पानी पीलो फिर इस दवाईको बांध कर सो जास्रो १२ घंटे नींद आवेगो। में हँस पड़ा स्रोर कुछ मिटान्न खा कर दवाईके लगाते ही दाहकी वेदना झान्त हो गई स्रोर एकदम निद्रा खा गई। खाठ दिनसे निद्रा न आई थी इससे एकदम सो गया और १२ घटेके वाद निद्रा भंग हुई। पीठ पर हाथ रक्खा तो फोड़ा नदारत। मैंने उसी समय पण्डितजीको बुलाया ख्रौर उनसे कहा कि देखिये, मेरी पीठमें क्या फोड़ा है ? उन्होंने कहा—'नहीं है।' फिर मैं ख्रानन्दसे शौचको गया वहांसे आकर स्नानादिसे निवृत्त हो नैयायिकजीसे पाठ पढ़ने लगा।

प्रामके लोग आश्चर्यमें पड़कर कहने लगे कि देखो, भारत-वर्षमें श्रव भी ऐसे ऐसे जानकार हैं। इनका जो फोड़ा वड़े बड़े वैद्योंके द्वारा भी श्रसाध्य कह दिया गया था उसे विहारी मुसहड़ने एक बारकी श्रीषधमें ही नीरोग कर दिया।

४ बजे विहारी मुसहड़ फिर श्राया मैंने उसे बहुत ही धन्य-वाद दिया और १० का नोट देने छगा परन्तु उसने नहीं छिया।

मैंने उससे कहा कि यह श्रौषधि हमें बता दो उसने एकदम निषेध कर दिया और एक लम्बा भाषण दे डाला। उसने कहा कि बता-नेमें कोई हानि नहीं परन्तु मुक्ते विश्वास नहीं कि आप इसे द्रव्यो-पार्जनका जरिया न बना लेवेंगे क्योंकि आप होगोंने अपनी आव-**इयकताओंको इतना बढ़ा छिया है कि यद्वा तद्वा धन** पैदा करने**से** आप लोग नहीं चुकते। मझे अच्छी तरह स्मरण है कि इसी चकौती त्राममें पहले कोई पण्डित नौकरी नहीं करता था द्रव्य लेकर विद्या देना पाप समभते थे, ज्योतिषीलोग गरीबोंकी जन्म-पत्रीका पैसा नहीं लेते थे। श्राममें २० छात्र पढ़ते थे उन्हें घर घर भोजन मिलता था। किसीके त्रामके बगीचामें चले जाइये पेट भर त्राम खाइये और १० त्राम त्रलहदा घरके बालकोंको ले जाइये । किसीके ईखके खेत पर पन्थीगण विना रस पिये नहीं जा सकता था। यदि कोई बाहरका आदमी सायंकाल घर पुर ठहर गया तो भोजन कराये विना उसे नहीं जाने देते थे। यदि कोई भोजन करने से इनकार करता था तो उसे ठहरने नहीं दिया जाता था....यह व्यवस्था इस ब्रामकी थी पर आज देखो तो यहीं के पण्डितगण बाहर जाकर विद्या पढ़ानेकी नौकरी करने लगे, चाहे **प्रामके बा**लक निरत्तर **र**हें। वैद्योंकी दशा देखिये-रोगीके घरमें चाहे खानेको न हो परन्तु उन्हें फीसका रुपया होना ही चाहिये। यही हाल इन ज्योतिषी पण्डितोंका है । जमींदारोंको देखिये और मनुष्योंकी कथा छोड़िये । मनुष्य की बात दूर रही ऋब चिड़िया आदि पक्षी भी इनका ऋाम नहीं स्वा सकते। यहाँ की ऐसी व्यवस्थाके कारण ही भारतवर्ष जैसा सुखी देश विपद्यस्त हो रहा है। आज भारतवर्षकी जो दशा है वह किसीसे छिपी नहीं है अतः माफ कीजिये मैं आपको दवा नहीं बताऊंगा और न त्रापसे कुछ चाहता ही हूँ। हमारा काम

मजदूरी करनेका है उसमें जो कुछ मिल जाता है उसीसे संतोष कर लेता हूँ। सूखा दाल भात हमारा भोजन है शाम तक परमात्मा दे ही देता है आपसे दस रूपया लेकर में लालाजी नहीं बनना चाहता। आप जीते हैं श्रीर हम भी जीते हैं। ये जो श्चापके पास बेठे हैं सब अच्छे किसान हैं परन्तु इन्हें दयाका लेश नहीं। जैसा फोड़ा आपको हुआ था वैसा यदि इन्हें या इनकी संतानको होता तो न जाने कितनी पशुहत्या हा जाती। इनका यही काम रह गया है कि जहां घरमें वीमारी हुई कि देवीको बकरा चढ़ानेका संकल्प करा छिया । मैं जातिका मुसहड़ हूं और मेरे कुछमें निरन्तर हिंसा होती है । परन्तु मैंने ५ वर्पसे हिंसा त्याग दी है। इसका कारण यह हुआ कि मैं एक दिन शिकारके छिये घनुष बाण लेकर बनमें गया था। पहुँचते ही एक बाण हिरनीको मारा वह गिर पड़ी मैंने जाकर उसे जीवित ही पकड़ लिया वह वाण्से मरी नहीं थी घर जाकर मैंने विचार किया कि आज इसे मारकर सब कुटुम्ब पेटभर इसका मांस खावेंगे। हम लोग जब उसे मारने लगे तब उसके पेटसे बिल-वि<mark>ळाता हुआ बच्चा निकल पड़ा श्र</mark>ोर थोड़ी देरके बाद छटपटा कर मर गया। उसकी वेदना देखकर मैं अत्यन्त दुर्खा हो गया श्रीर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभो ! मैं अधमसे अधम नर हूँ. मैंने जो पाप किये हें हे परमात्मन ! अब उन्हें कीन क्षमा कर सकता है ? जन्मान्तरमें भोगना ही पड़ेंगे परन्तु अब आपके समन्न प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजसे किसी प्राणीकों न सताङ्गा, जो कुछ कर चुका उसका पश्चानाप करता हूं। उस दिनसे न तो मेरे घरमें मांस पकता है और न मेरे बाल-बच्चे ही मांस खाते हैं। मेरे जो खेत हैं उनमें इतना धान पैदा हो जाता है कि उससे मेरा वर्ष भरका खर्च आनन्द से चल जाता है।

में नीच जाति हूँ आप छोग मेरा स्पर्श करनेसे डरते हैं, यदि कदाचित स्पर्श हो भी जावे तब सचेल स्नान करते हैं परन्तु वताओं तो सही हमारे शरीरमें कौनसी अपवित्रताका वास है और आपके शरीरमें कौनसी पवित्रताका निवास है ? सच पुछो तो आप होगोंके पेटमें ३ सेर महली जाती है जो हिंसासे मारी जाती है पर मैं सारिवक भोजन करता है जिसमें किसीको कुछ भी कट नहीं होता। आपकी अपेक्षा मेरा शरीर अपवित्र नहीं क्योंकि आपका शरीर मांससे पोपा जाता है श्रीर मेरा शरीर केवल चावल दालसे पुष्ट होता है। यदि इसमें आपको सन्देह हो तो किसी डाक्टर या वैद्यसे परीचा करा लीजिये। मैं जोर देकर कहता हूँ कि मेरा शरीर आप छोगोंके शरीरकी अपेत्ता उत्तम होगा। रही आत्माकी बात सो आपकी स्रात्मा दयासे शून्य है, हिंसासे भरी है, लोभादि पापोंकी खान है, विषयोंसे कलुषित है इसके विपरीत हमारी ऋात्मा दयासे पुष्ट है, छोभादि पोपोंसे सुरक्षित है श्रोर यथाशक्ति परमात्माके स्मरणमें भी उपयुक्त है अब आप लोग ही निर्णय करके शुद्ध हृदयसे किह्ये कि कीन तो अधम है और कौन उच ? आप होगोंने ज्ञानका अर्जन कर केवल संसारवर्द्धक विषयोंकी पुष्टि की है। यदि आप लोग संसारके दुःखोंसे भयभीत होते तो इतने अनर्थपूर्ण कार्योंकी पृष्टि न आप करते श्रोर न शास्त्रांके प्रमाण ही देते-

'पञ्च पञ्चनखा भद्दया ऋौषधार्थं सुरां पिवेत्।'

में पढ़ा लिखा नहों परन्तु यह वाक्य आपके ही द्वारा मेरे अवणमें आये हैं। कहां तक कहें स्त्रीदान तक आप लोगोंने शास्त्र विहित मान लिया है।

इत्यादि कहते कहते अन्तमें उसने बड़े उच्च स्वरसे यहां तक कह दिया कि यद्यपि में आप लोगोंकी दृष्टिमें तुच्छ हूँ तो भी



अपनी पूर्वावस्थामें [ पृ० २०० ]



अपना प्रवायभ्याम [१ - )



अस्तु यह बात तो यहीं रही, यहां जो गिरिधर शर्मा रहते थे और जिनके साथ मेरा श्रत्यन्त प्रेम हो गया था उन्होंने एक दिन कहा कि तुम यहां व्यर्थ ही क्यों समय यापन करते हो ? नवद्वीपको चलो। वहां पर न्यायशास्त्रकी अपूर्व पठनशैली है जो ज्ञान यहां एक वर्षमें होगा वह वहांके सहवासमें एक मासमें ही हो जावेगा। मैं उनके वचनोंकी कुशलतासे चकौती ग्राम छोड़कर नवद्वीपको चला गया।

#### नवद्वीप, कलकत्ता फिर बनारस

जिस दिन नवद्वीप पहुँचा उस दिन वहां पर छुट्टी थी। लोग अपने अपने स्थानों पर भोजन बना रहे थे। मुफे भी एक कोठरी दे दी गई और गिरधर शर्माने एक कहारिनसे कहा कि इनका चौंका लगा दे। तथा वनियाके यहांसे दाल चावल आदि जो यह कहें सो लादे।

में स्नान कर और णमोकार मन्त्रकी माला फेर कर भोजनकी कोठरीमें गया। कहारिनने चूछा सिलगा दिया था, मैंने पानी छानकर बटलोई चूल्हे पर चढ़ा दी, उसमें दाल डाल दी, एक बटलोईमें चावल चढ़ा दिया। कहारिन पूछती है—'महाशय शाक भी बनाओगे ?' मैंने कहा—'अच्छा मटरकी फली लाओ।' वह बोली—'मछली भी लाऊं?' मैं तो सुनकर ख्रवाक रह गया पश्चात् उसे डांटा कि यह क्या कहती हे? हम लोग निरामिपभोजी हैं। वह बोली यहां तो जितने छात्र हैं सब मांसभोजी हैं। यदि ख्रापको परीक्षा करनी हो तो बगलकी कोठरीमें देख सकते हो। यहां पर उसके बिना गुजारा नहीं। मैंने मन ही मन बिचार किया कि हे भगवन! किस आपत्तिमें ख्रागये? दाल चावल बनाना भूल गया ख्रीर यह विचार मनमें आया कि तेरा यहां गुजारा नहीं हो सकता ख्रतः यहांसे

कलकत्ता चल्लो व**हां पर** श्रीमान् पण्डित ठाकुरप्रसादजी ज्याकरणाचार्य हैं उन्हींसे ऋध्ययन करना उनसे तुम्हारा परिचय भी है।

उस दिन भोजन नहीं किया गया दो घंटा वाद गाड़ीमें बैठकर कलकत्ता चले गये। यहां पर पण्डित कलाधरजी पद्मावतीपुरवाल थे उनके पास ठहर गये और फिर श्री पण्डित ठाकुरप्रसादजीसे मिले। उन्होंने संस्कृत कालेजमें नाम लिखा दिया तथा एक बंगाली विद्वान्से मिला दिया। में उनसे न्याय-शास्त्रका अध्ययन करने लगा।

यहां पर श्री सेठ पद्मराज जी राणीवाले थे मन्दिरमें उनसे परिचय हुआ वे हमारे पास न्यायदीपिका पढ़ने लगे। और उन्होंने श्रपने रसोईघरमें मेरे भोजनका प्रवन्थ कर दिया। मैं निश्चिन्त हो कर पढ़ने लगा।

्रव्हीं दिनों यहां पर बाबा अर्जुनदास जी पण्डित, जिनकी आयु ८० वषकी होगी, रहते थे। वे गोम्मटसार श्रीर समय-सारके अपूर्व विद्वान् थे। उस समय कलकत्तामें धर्मशास्त्रकी चर्चाका अतिशय प्रचार था। पंगुल गुल्लकारीलालजी लमेचू तथा श्रन्य कई महाशय अच्छे अच्छे तत्त्ववेत्ता थे। प्रातःकाल सभामें १०० महाशयसे ऊपर आते थे। यहां सुखपूर्वक काल जाने लगा।

६ मासके बाद चित्तमें उद्वेग हुन्ता जिससे फिर बनारस चला त्राया। त्रौर श्री शास्त्रीजीसे ऋध्ययन करने लगा। इन्हींके द्वारा ३ खण्ड न्यायाचार्यके पास किये परन्तु फिर उद्वेग हुन्त्रा त्रौर कायवश बाईजीके पास आ गया।

बाईजीने कहा—'वेटा! तुम्हें ६ खण्ड पास करने थे पर तुम्हारी इच्छा।

# बाबा शिवलालजी और बाबा दौलतरामजी

मैं कारणवश ललितपुर गया था, यहांपर रथयात्रा थी उसमें श्री बालचन्द्रजी सवालनवीस सागरनिवासी आये थे। ये धर्मशास्त्रके अच्छे ज्ञाता थे संस्कृत भी कुछ कुछ जानते थे। ये उच्चकोटिके सवालनवीस थे, जिस ऋर्जीदावाको ये लिखते थे उसे अच्छे अच्छे वकील श्रीर वैरिष्टर भी मान लेते थे। इतना होनेपर भी इनका नित्य प्रति दो घंटा स्वाध्याय होता था । इनके व्याख्यानमें स्वर्गीय पं० मौजीलालजी, स्वर्गीय नाथूरामजी कठरया,स्वर्गीय पन्नालालजी बड़कुर, स्वर्गीय नन्हुमलजी सराफ, करोड़ीमल्लजी सर्राफ तथा लम्पूलालजी मोदी आदि अच्छे अच्छे श्रोता उपस्थित होते थे। इनके साथ मुक्ते सागर जानेका अवसर मिला। इनका ऽवचन सुननेका भी मौका मिला, इनको मोक्षमार्ग कण्ठस्थ था, और इनकी तर्कसे श्रच्छे अच्छे घबड़ा जाते थे। मेरा इनके साथ अतिस्नेह हो गया। सागरमें कुछ दिन ठहरकर में श्रीनैनागिर क्षेत्र की वन्दनाके लिये चला गया। यहांपर श्रीवर्णी दौलतरामजीका स्वर्गवास हो गया था। इनके गुरु बाबा शिवलालजी थे जो सिरसीमामके रहने वाले थे, ये बड़े तपस्वी थे। इनकी सामायिक ६ घडीकी होती थी।

एक बार सामायिक करते समय इनके ऊपर चींटीं चढ़ गईं परन्तु ये अपने ध्यानसे चलायमान नहीं हुए। इनको निमित्तज्ञान भी श्राच्छा था। एक बार ये बमराना गये जो कि महरौनी तहसील श्रौर लिलतपुर जिलेमें है। वहां ये श्रीव्रजलाल चन्द्रभानुजी सेठके यहां ठहरे थे। मैं भी उसी समय वहांपर गया था। श्रीसेठजीके यहां जलविहार होना था। श्रीसवाई सिंघई धर्मदासजी सादूमलवाले उसकी पत्रिका लिख रहे थे। पत्रिकाको देख कर बाबाजीने कहा- 'त्रजलाल! यह धर्मोत्सव इस मितिपर नहीं होगा, •तुम्हें ४ दिनके वाद इष्ट वियोग होगा। बाबाजीकी बात सुनकर सब छोग दुखी हो गये। अन्तमें ४ दिनके वाद श्रीसेठ लद्मीचन्द्रजीके पुत्रका स्वर्गवास हो गया। इसी प्रकार एक दिन श्रीव्रजलालका दामाद श्रीर उनके छड़केका साला मन्दिरकी दहलानमें लेटे हुए परस्पर बातचीत कर रहे थे उन्हें देख बाबाजीने बजलाल सेठको बुला कर कहा कि तुम्हारा दामाद ६ मासमें श्रीर तुम्हारे लडकेंका साला १ सालमें मृत्युका प्रास होगा सो ऐसा ही हुआ।

उन्हीं बाबाजीने एक दिन मन्दिर जाते समय सेठ ब्रजलाल की माँसे पूछा कि चन्द्रभानु नहीं दिखता ? माँने कहा—'महाराज ! उसे तो पन्द्रहवीं लंघन है।' महाराजने कहा—'हम देखने के लिये चलते हैं।' देखकर कहा—'यह तो नीरोग होगया,इसका रोग पच गया, इसे आज ही पथ्य देना चाहिये और पथ्यमें आमकी कढ़ी तथा पुराने चावलका भात देना चाहिये। जब इसे पथ्य हो जावेगा तभी मैं भोजन कहंगा।'

फिर क्या था ? पथ्यकी तैयारी होने छगी। वैद्य लोगोंने कहा—'अच्छी बला आई, कढ़ीका पथ्य सिन्नपातका कारण होगा स्रोर अभी तो २ लंघनकी कमी है' इत्यादि। परन्तु बाबाजीके तेजके सामने किसीके बोलनेकी सामर्थ्य न हुई। चन्द्रभानुको कढ़ीका पथ्य लेना ही पड़ा। पथ्य लेनेके वाद किसी तरहकी आपत्ति नहीं आई प्रत्युत सायंकालको जुधाकी वेदना फिर भी हुई, हां, कुछ कुछ खांसी अवश्य चळने लगी। प्रातःकाळ बाबा जीसे कहा गया कि महाराज! चन्द्रभानु अच्छा है परन्तु कुछ कुछ खांसी आने लगी है। बाबाजी बोले—यह तुम्हारी श्रद्धाकी दुर्बळता है। अच्छा प्रातःकाल उसे काळीमिर्च और नमक डाळकर नोवूको गर्मकर चुसा देना खांसी चली जावेगी। ऐसा ही किया, खांसीका पता नहीं कि कहां चळी गई?

वाबाजी बड़े दयालु भी थे, कोई भी त्यागी आ जावे उसकी सब तरहकी वैयाष्ट्रस्य श्रावकों द्वारा करवाते थे। सैकड़ों अजैनों को जनधर्मकी श्रद्धा आपने करवाई थी। आपका कहना था कि शरीरको सबथा निवल मत बनाओ, त्रत उपवास करो अवश्य परन्तु जिसमें विशेष आकुलता हो जावे ऐसा शक्तिको उल्लंघन कर त्रत मत करो। त्रतका तालप्य तो आकुलता दूर करना है।

आप बाबा दौलतरामजीको बहुत डांटते थे—कहा करते थे कि तेरे जो ज्ञानका विकास है उसके द्वारा परोपकार कर। यदि शक्तिहीन हो जायगा तो क्या करेगा ? बाबा दौलतरामजी भी बराबर उनका आदेश मानते रहे। आपका संबत् १९७९ में समाधिमरण हुआ।

ये भी एक विशिष्ट ज्ञानी थे, उस समय जब कि पद्मपुराण तक ही शास्त्र वांचनेवाले पिण्डित कहलाते थे तब आपने विना किसी की सहायता लिये गोम्मटसारका अध्ययन किया था आपकी प्रतिभा यहां तक थी कि गोम्मटसारको छन्दोबद्ध बना दिया। आप कि भी थे, आपकी बनाई हुई अनेक पूजाएं ऋौर भजन यत्र तत्र प्रसिद्ध हैं उनकी किवता सरस और मार्मिक है। स० १९८१ में आपके द्वारा बण्डा (सागर) में एक पाठ-शाला और छात्रावासको स्थापना हुई थी। यह आपके ही पुर-णथका फल था कि जो इस प्रान्तमें सर्व प्रथम छात्रावास और पाठशाला की स्थापना हो सकी थी।

जहां त्रापका विहार होता था वहीं सेकड़ों श्रावक पहुंचते थे त्रीर एक धर्मका मेला त्रानायास लग जाता था। त्रापके द्वारा प्रान्तमें बहुत ही सुधार हुआ। पहले यहां रसोईमें घर घर कण्डाका व्यवहार होता था, कच्चा दृध जमाया जाता था, रजस्वला स्त्री वर्तन मांजती थी और खटमलकी खटिया घाममें डाल दी जाती थी इन सबका निषेध त्रापने बड़ी तत्परताके साथ किया त्रीर वे सब कार्य बन्द होगये।

त्रापके उपदेशसे प्रामितवासी अपने बालकोंको जैनधर्म पढ़ाने लगे। आप बड़े ही जितेन्द्रिय थे। आपने अन्तमें अपने भोजनके लिये एक मूंग ही अनाज रख छोड़ा था त्र्योर बाकी समस्त अनाजांका त्यागकर दिया था।यद्यपि इससे आपके पैरोंमें भयंकर दर्द होगया जो ६ मास तक रहा परन्तु आप अपने नियमसे विचलित नहीं हुए। आपमें यह गुण् था कि आप जो प्रतिज्ञा लेते थे प्राणान्त कष्ट होनेपर भी उसे नहीं छोड़ते थे। इन महोपकारी बाबाजीका अन्तमें नैनागिरजी सिद्धत्तेत्र पर स्वर्गवास होगया। मेरे नेनागिर पहुँचनेके पहले ही आपका स्वर्गवास हो चुका था।

वहां पहुँचने पर जब मैंने आपके समाधिमरणकी चर्चा सुनी तो मुफ्ते भारी दुःख हुआ ऋौर मैंने यही निश्चय किया कि इस प्रान्तमें एक ऐसा छात्रावास अवश्य खुळवाना चाहिये जिस में उत्तम पढ़ाई हो परन्तु सामग्रीका होना अतिदुर्छभ था।

### कोई उपदेष्टा न था

उस समय इस प्रान्तके लोगोंको रुचि विद्याध्ययनमें प्रायः नहीं ही थी। यहां तो द्रव्योपार्जन करना ही मनुष्योंका उद्देश्य था। यदि किसीके धर्म करनेके भाव हुए भी तो श्रीजीके जल्रविहारमें द्रव्य लगा दिया, किसीके अधिक भाव हुए तो मन्दिर बनवा दिया या पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा करा दी... यही सब उस समयके छोगोंके धार्मिक कार्य थे, इनमें वे पैसा भी काफी खर्च करते थे। जिसके यहां। पञ्चकल्याणक होते थे वे एक वर्षसे सामग्रो संचित करते थे। पक्रकल्याणकमें चालीस हजार आदमियोंका एकत्रित होना कोई बात नथी। इतनी भीड़ तो देहातमें हो जाती थी पर बड़े बड़े शहरोंमें एक लाख तक जैनी इकट्रे हो जाते थे। उन सबका प्रवन्ध करना कोई सहज बात न थी। लकड़ी, घास, चना आदि सबको देना यह तो कुछ बात ही न थी तीन दिन तक मिष्टान भोजन भी दिया जाता था। उस समय आटेकी चक्की न थी आतः हाथकी चिक्कयों द्वारा ही सब ब्राटा तयार होता था। इस महाभोज्यको देखकर अच्छे अच्छे रईसोंकी बुद्धि अममें पड़ जाती थी। एक बारमें ५०००० पचास हजार ऋादिमयोंको भोजन कराना कितने

चतुर परोसनेवालोंका काम था। त्र्याज कल तो १० आदिमियोंके भोजनकी ज्यवस्था करना कठिन हो जाता है।

लोग इतना भारी खर्च बड़े हँसी खुशीके साथ करते थे पर विद्यादानकी ओर किसीकी दृष्टि न थी। पूजन पाठ भी शुद्ध रीतिसे नहीं जानते थे। भाद्रमासमें सूत्रपाठके लिये भायजी साहबको बुलाया जाता था। यहां भायजी शब्दका ऋथं पण्डित-जो जानना और पण्डित शब्दका यह ऋथं जानना कि जो सूत्र वांचना जानते हों, जिन्हें भक्तामर कण्ठ हो, जो पद्मपुराण रत्त-करण्डश्रावकाचार सदासुखरायजीवाला, संस्कृतमें देव, शास्त्र और गुरुकी पूजा तथा दशलज्ञण जयमाल मृलकी वचनिका करना जानते हों वे पण्डित कहलाते थे। यदि कोई गुणठाणाकी चर्चा जानता हो तय तो कहना ही क्या है? कियाकोषका जाननेवाला चरणानुयोगका पण्डित माना जाता था और प्रतिष्टापाठ करानेवाले तो महान् पण्डित माने जाते थे।

लोग बहुत सरल थे, भायजी साहबकी आज्ञाको गुरकी आज्ञा सममते थे। ज्ञानकी न्यूनता होनेपर भी लोगोंकी प्रवृत्ति धर्ममें बहुत रहती थी, पापसे बहुत हरते थे,यदि किसीसे धोखेमें अण्डा फूट गया तो उसको महान् प्रायहिचत करना .पड़ता था, परस्त्रीसेवीको जातिसे च्युत कर दिया जाता था और जब तक उससे एक पक्का और एक कच्चा भोजन न ले लें तब तक उसका मन्दिर बन्द रहता था, जब तक दो पंक्ति भोजन और यथाशिक मन्दिरको दण्ड न देवे तब तक उसे मन्दिर नहीं जाने देते थे और न उसका कोई पानो ही पोता था। यही नहीं जब तक वह अपने घरसे विवाह न करले तब तक कोई उसे विवाह में नहीं बुलाते थे...इस प्रकार कठिनसे कठिन दण्ड-विधान उस समय थे अतः उन दिनों आज जैसे पाप न थे।

इतना सब होनेपर भी छोगों में परस्पर बड़ा प्रेम रहता था। यदि किसीके घर कोई नबीन पदार्थ भोजनका कहीं से आया तो मोहल्ला भरमें वितर्ण किया जाता था। यदि किसीके घर गाय भेंसका बच्चा हुआ तो शुद्धताके वाद उसका दूध मोहल्ला भरके घरोंमें पहुंचानेकी पद्धति थी। इत्यादि उदारता होनेपर भी कोई विद्यादानकी तरफ दृष्टिगत नहीं करता था और इसका मूछ कारण यह था कि कोई इस विषयका उपदेष्टा न था।

श्री स्व० वावा दौलतराम जीके प्रति जो मेरी श्रद्धा हो गई थी उसका मूल कारण यही था कि उन्होंने उस समय लोगोंका चित्त विद्यादानकी ओर आकर्षित किया था और वण्डामें एक छात्रावास तथा पाठशालाकी स्थापना करा दी थी। इस पाठशाला की पढ़ाई प्रवेशिका तक ही सीमित थी और ३० छात्रोंके रहने तथा मोजनका उसमें प्रदन्ध था। इस पाठशालाके मन्त्री श्री दौलतरामजी चौधरी वण्डावाले, सभापति रायसाहव मोहनलाल जी रोंडावाले, अधिष्ठाता धनप्रसादजो सठ वण्डावाले श्रौर अध्यापक श्री पं० मूलचन्द्रजी विलीशा थे।

इस पाठशालाकी उन्नतिमें पं० मृलचन्द्रजी का विशेष परि-श्रम था। त्र्याप बहुत ही सुयोग्य ब्थक्ति हैं आपके तत्काजीन प्रवन्धको देखकर अच्छे अच्छे मनुष्योंकी विद्यादानमें रुचि हो जाती थी। त्रापकी वचनकता इतनी मधुर होती थी कि नहीं देनेबाला भी देकर जाता था।

यहां पर (बण्डामें) परवारों के तीन खानदान प्रसिद्ध थे— साहु खानदान, चोंधरी खानदान छोर भायजी खानदान। गोलापूर्वों में सेठ धनप्रसादजी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन सबके प्रयस्तसे पाठशाला प्रतिदिन उन्नति करती गई।

हम यह पहले छिख आये हैं कि इस पाठशास्त्राकी पढ़ाई

प्रवेशिका तक ही सीमित थी उसमें संस्कृत विद्याके पढ़नेका समु-चित प्रबन्ध न था। पण्डित मूलचन्द्रजीका तन्त्र ब्याकरण तक ही संस्कृत पढ़े थे अतः उनसे संस्कृतकी पढ़ाई होना असंभव था।

यह सब देखकर मेरे मनमें यह विन्ता उठा करती थी कि जिस देशमें प्रतिवर्ष लाखों रुपये धर्म कार्यमें व्यय होते हों वहांके आदमी यह भी न जानें कि देव, शास्त्र और गुरुका क्या स्वरूप है ? अष्टमूल गुग क्या हैं ? यह सब अज्ञानका ही माहात्म्य है।

सुक्ते इस प्रान्तमें एक विशाल विद्यालय और छात्रावासकी कमी निरन्तर खलती रहती थी।

## सागरमें श्री सत्तर्कसुधातरिङ्गणी जैन पाठशालाकी स्थापना

लितपुरमें विमानोत्सव था, मैं भी वहां पर गया, उसी समय सागरके बहुतसे महानुभाव भी वहां पथारे। उनमें श्री बालचन्द्रजी सवालनवीस नन्द्रमल्लजी कण्डया. कडोरीमल्लजी सर्राफ और पं० मृलचन्द्रजी विलौद्या न्नादि थे। इन लोगोंसे हमारी बातचीत हुई और मैंने त्र्यपना अभिप्राय इनके समज्ञ रख दिया। लोग सुनकर बहुत प्रसन्न हुए परन्तु प्रसन्नतामात्र तो कार्यकी जननी नहीं। 'द्रव्यके विना कार्य कैसे हो' इत्यादि चिन्तामें सागरके महाशय व्यव हो गये।

श्रीयुत बालचन्द्रजी सवालनवीसने कहा कि चिन्ता करने की बात नहीं सागर जाकर हम उत्तर देवेंगे। लोग सागर गये, वहांसे उत्तर श्राया—'श्राप आइये यहां पर पाठशालाकी व्यवस्था हो जावेगी।' मैंने लिलतपुरसे उत्तर दिया—'आपका लिखना श्रीक है परन्तु हमारे पास नेयायिक सहदेव झा हैं उनको रखना पड़ेगा हम उनसे विद्याध्ययन करते हैं।' पत्रके पहुँचते ही उत्तर श्राया 'आप उन्हें साथ लेते श्राइये जो वेतन उनका होगा हम देवेंगे।'

हम नैयायिकजीको लेकर सागर पहुँच गये। अक्षय तृतीय।

सागरमें श्रीसत्तर्कसुधातरिक्षणी जैन पाठशालाकी स्थापना २१६

बीर निर्वाण २४३५ वि० सं० १९६५ को पाठशाला खोलनेका मुहूर्च निश्चित किया गया। इस पाठशालाका प्रारम्भिक विवरण इस प्रकार है—

'यहां पर एक छोटो पाठशाला थी जिसमें पं० म्लचन्द्रजी अध्ययन कराते थे उस पाठशालाके मन्त्री श्री पूराचन्द्रजी बजाज थे। त्राप बहुत ही उत्साही त्रोर उद्योगी पुरुष हैं आपके ही प्रयन्तसे वह छोटो पाठशाला श्री सत्तर्कसुधातरङ्गिणी नाममें परिवर्तित हो गई। आपके सहायक श्री पत्राखालजी बड़कुर तथा श्री मोदी धर्मचन्द्रजीके लघु भ्राता कन्छेदीलालजी आदि थे।

इन सबकी सम्मित इस कार्यमें थी परन्तु मुख्य प्रश्न इस यातका था कि इतना द्रव्य कहांसे आवे जिससे कि छात्रावास सिंहत पाठशालाका कार्य अच्छी तरह चल सके। पर जो कार्य होनेवाला होता है उसे कीन रोक सकता है ? सागरमें कण्डया का वंश प्रसिद्ध है इसमें एक हंसराज कण्डया थे उनके पास अच्छी सम्पत्ति थी अचानक आपका स्वर्गवास होगया। धनका अधिकार उनकी पुत्रीको मिला। उनके भतीजे श्री कण्डया नन्हू मल्लजी, कड़ोरीमल्लजीने कोई आपित्त नहीं की किन्तु उनके दामादसे कहा कि आप १००००) पाठशालाके लिये दे दो ऐसा करनेसे उनकी कीर्ति रह सकेगी। दामादने सहर्ष १०००१) विद्या-दानमें दे दिया और साथ ही नन्हू मलजीने एक कोठी पाठशाला को लगा दो जिसका मासिक किराया १००) आता था। इस प्रकार द्रव्यकी पूर्ति हुई तब अक्षय तृतीयाके दिन बड़े गाजे वाजेके साथ पाठशालाका शुभ मुहूर्त्त श्री शिवप्रसादजीके गृहमें सानन्द होगया।

मुख्याध्यापक श्री सहदेवजी झा नैयायिक, श्री छिंगे शास्त्री

वैयाकरण,श्री पं०म् छचन्द्रजी सुपरिन्टेन्डेन्ट,१ रसोइया,१ चपरासी श्रीर १ वर्तन मलनेवाला इतना उस पाठशालाका परिकर था। १ छ। त्रों द्वारा पाठशाला चलने लगी। कार्य उपयोगी था अतः बाहरके लोगोंसे भी सहायता मिलने लगी।

पदाई क्वोन्स कालेजके श्रतुसार होती थी, जब तक छात्र प्रवेशिकामें उत्तीर्ण नहीं होता था तब तक उसे धर्मशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था...इस पर समाजमें बड़ी टीका टिपण्णियां होने छगीं—

कोई कहता—'म्राखिर गरोशप्रसाद वैष्णव ही तो हैं, उन्हें जैनधर्मका महत्त्व नहीं म्राता, उनके द्वारा जैनधर्मका उपकार कैसे हो सकता है ? कोई कहता—'जहां पर ब्राह्मण अध्यापक हैं म्रोर उन्होंकी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वहांके शिचित छात्र जैनधर्मकी श्रद्धा कर सकेंगे—यह संभव नहीं।' और कोई कहता— 'म्ररे यहांके छात्रोंसे तो एमोकार मन्त्र तकका शुद्ध उच्चारण नहीं होता।' कोई यह भी कह उठते कि यह बात छोड़ो उन्हें तो देवदर्शन तक नहीं आता…ऐसी पाठशाळाके रखनेसे क्या लाभ ?

इन सब व्यवहारों से मेरा चित्त खिन्न होने लगा श्रोर यह बात मनमें आने लगी कि सागर छोड़कर चळा जाऊं! परन्तु फिर मनमें सोचता कि 'श्रेयांति बहुविष्नानि—' श्रच्छे कार्यों में विष्न आया ही करते हैं—मेरा अभिप्राय तो निर्मल है—मैं तो यही चाहता हूँ कि यहां के छात्र प्रौढ़ विद्वान बनें। जिन्हें पष्ठी पश्चिमीका विवेक नहीं वे क्या रत्नकरण्डश्रावकाचार पढ़ेंगे, केवल तोता रटन्तसे कोई लाभ नहीं हो पाता। भाषाका ज्ञान हो जानेपर उसमें विश्वित पदार्थका ज्ञान अनायास ही हो जाता है...अतः सागर छोड़ना उचित नहीं।

सागरमें श्री सत्तर्कसुधातरङ्गिणी जैन पाठशालाकी स्थापना २१५

श्री पूर्णचन्द्रजी बड़े गम्भीर स्वभावके हैं उन्होंने कहा कि काम करते जाइये आपिनायां आपसे आप दूर होती जावेंगी। 'दैवेच्छा वलीयसी' २ वर्षके वाद पाठशालासे छात्र प्रवेशिकामें उन्तीर्ण होने लगे तब लोगोंको कुछ संतोप हुन्ना और रत्नकरण्ड-श्रावकाचार ऋदि संस्कृत प्रन्थोंका अन्वय सहित अभ्यास करने लगे तब तो उनके हर्षका ठिकाना न रहा।

पाठशालाके सर्व प्रथम छात्र श्री मुन्नालाल जी पाटनवाले थे, प्रवेशिकामें सर्व प्रथम न्नाप ही उत्तीर्ण हुए थे। आप बड़े ही प्रतिभाशाली छात्र थे। न्नापने प्रारम्भसे लेकर न्यायतीर्थ तक का न्नाप्ययन केवल ५ वर्षमें कर लिया था। न्नाज न्नाप उसी पाठशालाके प्रधानमंत्री हैं न्नोर हैं सागरके एक कुशल व्यापारी। कालकमसे इसी पाठशालामें प० निद्धामल्लजी, प० जीवन्धरजी शास्त्री इन्दौर, प० द्रवारीलालजी वर्षा, श्रीमान् प० द्याचन्द्र जी शास्त्री, श्रीमान् प० माणिकचन्द्रजी न्यायतीर्थ तथा श्रीमान् प० पन्नालालजी साहित्याचार्य आदि न्नाने छात्र प्रविष्ट हुए जो न्नाज समाजके प्रख्यात विद्वान् माने जाते हैं।

अब जिस मकानमें पाठशाला थी वह मकान छोटा पड़ने लगा। उस समय सागरमें ऐसा कोई मकान या धर्मशाला न थी जिसमें २० छात्रोंका निर्वाह हो सके छातः निरन्तर चिन्ता रहने लगी, परन्तु यदि भवितव्यता छच्छी होती है तो सब निमित्त अनायाम मिलते जाते हैं। श्री राईसे बजाजने जो कि समया चैत्यालयके प्रवन्धक थे चैत्यालयका एक बड़ा मकान, जो कि चमेली चौकमें था, पाठशालाके लिये दे दिया और पाठशाला उसमें चली गई। वहां दो अध्यापकों के रहने योग्य स्थान भी था। उस समय बैसा मकान ४०) मासिक किराये पर भी नहीं मिलता। इस तरह मकानकी चिन्ता तो दूर हुई पर ब्यय स्थायो आमदनीसे ऋधिक होने छगा अतः सब कार्यकर्ताओं को चिंता होने छगी। ऋन्तमें यह निर्णय किया कि कटरा चला जावे यदि वहांके थोक व्यापारी धर्मादाय लगा देवें तो सम्भव है उपयुक्त श्रामदनी होने छगे। इसके अनन्तर कई महाशयोंसे सम्मित ली, सभीने कहा बहुद उत्तम विचार है।

एक दिन कटराके सब पञ्जों से निवेदन किया कि आपके प्राम्में यह एक ही पाठशाला ऐसो है जिसके द्वारा प्रान्त भरका उपकार होनेकी संभावना है। यदि अप लोग धर्मी शय देनेकी अनुकम्पा करें तो पाठशालाकी स्थिरता अना-यास ही हो जावे क्यों कि उसमें आय कम हे और व्यय बहुत है। श्रीयुत मल्या प्यारेलालजी, श्रीयुत मल्या शिव-प्रसाद जी, श्रीयुत सिंघई मौजी लालजी, श्रीयुत सिंघई होतीलालजी, श्रीयुत सिंघई होतीलालजी, श्रीयुत सिंघई होतीलालजी, श्रीयुत सिंघई स्थाना सुत्रालालजी और श्रीयुत सिंघ मनसुखलालजी दलाल आदिने बड़ी ही प्रसन्नताके साथ एक आना सैकड़ा धर्मादाय लगा दिया इससे पाठशालाकी आर्थिक व्यवस्था कुछ कुछ सँमल गई।

इसी समय श्री सिंघई कुन्दनलाल जीसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया, श्राप मुफे अपने भाईके समान मानने लगे। मासमें प्रायः १० दिन श्रापके घर भोजन करना पड़ता था। एक दिन मैंने आगसे पाठशालाकी आय सम्बंधी चर्चा की तो आगने बड़ी सान्त्यना देते हुए कहा कि चिन्ता मत करो हम कोशिश करेंगे। आप घी श्रोर गल्लेके बड़े भारी ज्यापारी हैं। श्रापके और श्रीयुत माणिक चौकवाले कन्हैयालाल जीके प्रभावसे एक पैसा प्रतिगाड़ी धर्मादाण गल्ले वाजारसे होगया। इसी प्रकार आपने घी के ज्यापारियोंसे भी कोशिश की जिससे फी मन आध पाव पाठशालाको मिलने लगा। इस प्रकार हजारों रुपये पाठशालाकी आय होगई। सागरमें श्रीसत्तर्कसुधातरङ्गिणी जैन पाठशालाकी स्थापना २१७

यह तो स्थानीय सङ्गयाकी बात रही देहातमें भी जहां कहीं धार्मिक उत्सव होते वहांसे पाठशालाको सैकड़ों रूपये मिलते थे। इस तरह बुन्देलखण्डके केन्द्रस्थान—सागरमें श्री सत्तर्क सुवातरिक्षणों जैन पाठशालाका पाया कुछ ही समयमें स्थिर होनया।

#### पाठशालाकी सहायताके लिये

संस्कृत पढ़नेकी खोर छात्रोंका आकर्षण बढ़ने लगा इसिलये छात्र संख्या प्रतिवर्ष खिक होने लगी। छात्रों खौर अध्यापकों का समूह ही तो शिक्षासंस्था हैं। इस संस्थामें विद्वान् अच्छे रक्खे जाते थे खौर उन्हें वेतन भी समयानुकूत ख्रच्छा दिया जाता था जिससे वे बड़ी तत्परताके साथ काम करते थे। यही कारण था कि इस संस्थाने थोड़े ही समयमें लोगोंके हृद्यमें घर कर लिया।

में पाठशालाको सहायताके लिये देहातमें जाने लगा। एक बार बरायठा ग्राम, जो कि बण्डा तहसीलमें हें, पहुँचा। वहां श्रीजी का विमानोत्सव था, दो हजार मनुष्योंकी भीड़ थी, श्रीयुत कमलापित जी सेठके आग्रहसे मुक्ते भी जाने का श्रवसर आया। वहां की सामाजिक व्यवस्था देखकर में आश्रर्यान्वित हो गया।

यहां पर चालीस घर जैनियों के हैं, सब गोलापूर्व वंशके हैं, सभी में परस्पर प्रेम है। एक मन्दिर है जो जमीन से पांच हाथ की कुरसी पर बीस हाथकी ऊँचाई लेकर बनाया गया है, उसकी उन्नत शिखर दूरसे ही दृष्टिगत होने लगती है। मन्दिरके चारों तरफ एक कोट है, एक धर्मशाला भी है जिसमें त्यागी आदि

धर्मात्माजन ठहराये जाते हैं। मैं सेठ कमलापति जी के यहां ठहरा।

मैंने कहा- भाई! दो हजार आदमियोंकी पंगतका प्रवन्ध केसे होगा ?' अापने कहा—'यहांका यह नियम है कि पंगतमें जितना ऋाटा या वेसन छगता है वह सब घरवाले पीसकर देते हैं। अभी जाड़ेके दिन हैं अतः सात दिनके अन्दरका ही आटा हैं। पानी सब जनियोंकी औरतें कुए से छाती हैं।। एक ही . बारमें चालीस खेर पानी ऋा जाता है। पूड़ी बनानेके लिये प्रत्येक घरसे एक वेलनेवाली आती है वह अपना वेलन और उरसा साथ छाती है। मर्द बारी बारीसे निकाल देते हैं, मिटाई बनानेवाले भी कई व्यक्ति हैं वे बना देते हैं इस प्रकार ताजा भोजन आगन्तुकोंको मिलता है। भोजन दो बार होता है इसके सिवाय प्रातःकाल बालकोंको कलेवा ( नाइता ) भी दिया जाता है। हमारे यहां ढीमरसे पानी नहीं भराते, यह तो धार्मिक कार्य है विवाह कार्यों में भी ढीमरसे पानी नहीं भराते। यह पंगतकी व्यवस्था है प्रामके लोगोंमें इतना प्रेम है कि जिसके यहां उत्सव होता है वह अव्यम रहता है सब प्रकारका प्रबन्ध यहां की आम जनता करती है।'

मुझे सेठजीके मुखसे पंगतकी त्यवस्था सुनकर बहुत ही आनन्द हुआ। प्रातःकाल गाजे बाजेके साथ द्रव्य लाते थे, मंगल पाठ पढ़ते हुए जल भरनेके छिये जाते थे। जब श्रीजीका अभिषेक होता था तब सुमेरु पर्वतिके ऊपर श्लीर सागरके जलसे इन्द्र ही मानों अभिषेक कर रहे हों. यह दृश्य सामने आ जाता था। जिस समय गान तानके साथ पूजन होती थी सहस्रों नर नारी प्रमोदसे गद्गद हो उठते थे। एक एक चौपाई पन्द्रह पन्द्रह मिनटमें पूरी होती थी। मैंने तो अपनी पर्याय में ऐसी पूजन नहीं देखी।

पूजनके वाद गानेवाला भैरवीमें श्रीजीका स्तवन करता था। यहां पर एक भायजी रामछालजी जासोड़ावाले आये थे आपका गछा इतना सुन्दर और सुरीला था कि छोग उनका गान सुनकर घर जाना भूछ जाते थे। पूजनके वाद छोग डेरा पर जाते और वहांसे सब एकत्र हो पंगतके छिये पहुंचते थे। दो हजार मनुष्यों का एकसाथ भोजन होता था। भोजनमें शाक, पूड़ी और मिठाई रह्ती थी। इस तरह भोजन कर लोग मध्याहका समय आमोद प्रमोदमें ज्यतीत करते और सायंकाछका भोजन कर बाहर जाते थे परचात् सन्ध्या वन्दना करने को मन्दिर जाते थे।

उस समयका दृश्य भी अपूर्व होता था एक घण्टा भगवान्की गानतानके साथ आरती होती थी। कई तो ऐसा अद्भुत नृत्य करते थे कि जिसे देखकर ताण्डव नृत्यका स्मरण हो आता था। आरतीके परचात् दो घण्टा शास्त्र प्रवचनमें जाते थे, शास्त्रमें रत्नकरण्डश्रावकाचार और पद्मपुराणकी वचनिका होती थी। शास्त्र वांचनेके वाद यह उपदेश होता था कि भाई! रत्नद्वीप में आये हो कुछ तो लेकर जाओ। उपदेशसे प्रभावित होकर कोई कन्दमूल त्यागता था, कोई वोंगन त्यागता था, कोई रात्रिजल का त्याग करता था, कोई बाजारकी मिठाई छोड़ता था और कोई रात्रिके बने हुए भोजनका त्याग करता था।

इस प्रकार तीन दिन बड़े आनन्दके साथ वीते, तीसरे दिन जल विहार हुआ—श्रीजीका ऋभिषेक होकर पूजन हुआ अनन्तर फूलमाला हुई। फूलमाला बड़े गानके साथ होती थां उसमें मन्दिर को प्रायः श्रच्छी आय हुई थी। अन्तमें पाठशालाकी श्रपील की गई उसमें भी करीब ५००) श्रागये। उस समयके ५००) श्राजके ५०००) के बराबर हैं। जब यह सब कार्य निर्विदन समाप्त हो गया श्रीर में सागर जाने लगा तब सेठ कमलापितजीने मुके अपने घर रोक लिया।

हम दोनों प्रातःकाल गिरारके मन्दिरके दर्शनार्थ गये। यह स्थान बरायठासे तीन मीलको दूरी पर है। मन्दिरके नीचे ही अथाह जलसे भरी हुई नदी बहती है और सब तरफ अटवी है अत्यन्त रमणीय भूमि है वह तप करने के योग्य स्थान है परन्तु पश्चम काल में तप करनेवाले दुर्लभ हैं। बरायठा ग्राममें ३०० जैनी होंगे जो सब तरहसे सम्पन्न हैं, कुटुम्बवाले भी हैं परंतु इतने मोही हैं कि पुत्र पौत्रादिके रहते हुए भी पर छोड़नेमें असमधे हैं।

यहां से एक कोश भीकमपुर है वहां भी दस घर जैनियों के हैं जो उत्तम हैं, एक भाई तो बहुत ही ज्ञाता हैं परन्तु ममता-वश घर नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार हम दोनों दो स्थानों के दर्शन कर बरायठा आगये प्रश्चात दो दिन ठहर कर हम दोनों तत्त्वचर्चा करते हुए सागरके छिये रवाना हो गये।

वहांसे चलकर दलपतपुर श्राये, रात्रिको मन्दिर गये, यहां पर मन्दिरमें श्रच्छी जनता उपस्थित हो गई। मैंने शास्त्र प्रवचन किया पश्चात् पाठशालांक लिये श्रानाजकी प्रार्थना की तो बीस बोरा अर्थात् पचास मन गेंहूं हो गया। यहां पर सिंघई जवाहरलाल बहुत ही प्रतापी आदमी थे तथा भूरेलालजी शाह भी धनात्य व्यक्ति थे आपने बड़े स्नेहसे रक्खा।

यहांसे चलकर बण्डा आये यहां पचास घर जैनियों के हैं जो प्रायः सभी सम्पन्न हैं। यहीं पर श्री वर्णी दोलतरामजीके सन्प्र-यत्नसे बोर्डिंग और पाठशाला की इस देशमें सर्व प्रथम स्थापना हुई थी। यहां से भी पाठशालाको पर्याप्त सहायता मिळी।

यहांसे चलकर हम लोग कर्रापुर आये। यहां पर भूरे डेब-ड़िया बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे उन्होंने भी पाठशालाको अच्छी सहायता दी। आप एक धार्मिक व्यक्ति थे आपके समाधिमरण की चर्चा सुनकर आप लोगों की श्रद्धा धर्ममें दृढ़ हो जावेगी।

जिस दिन आपका समोधिमरण था उस दिन करीपुरका बाजार था। आपने दिनभर बाजार किया, शामको त्रापके पुत्र ने कहा-'पिताजी! अन्थऊ कर लीजिये।' ऋापने कहा- 'आज कुछ इच्छा नहीं।' बालकने कहा—'अब तो बिलकुल शाम हो गई ऋतः घर चिळिये।' उन्होंने कहा—'आज यहीं शयन करेंगे।' वेटाने कहा—'श्रच्छा ।' पुत्र घर चला गया और आप दुकानमें ही एक कोठरी थी जिसमें सदा स्वाध्याय त्रोर सामायिक किया करते थे रात्रि होते ही उसी में चले गये और सामायिक करने लगे । सामायिकके वाद श्रापने कोठरी के किवा**द** बन्द कर छिये इसी बीच पुत्रने आकर कहा-'पिताजी किवाड़ खोलिये, नाई पैर दावने आया है।' अप बोले—'बेटा आज पेर नहीं दवावेंगे प्रातःकाल देखा जावेगा।' लड़का चला गया उसे कुछ पता नहीं कि आप सो गये या स्वाध्याय करते हैं या क्या करते हैं ? किन्त जब प्रातःकाल हुआ और पिताजी की कोठरी नहीं खुळी तब वह बड़े जोरसे बोलने लगा—'पिताजी! किवाड़ खोलों, पूजन का समय हो गया।' पिताजी हों तब तो खोलें,वह तो न जाने कब स्वर्गवासको चले गये। जब किसी तरह किवाड़ खोले गये तव लडका क्या देखता है कि पिताजी दिगम्बर वेषमें भीतके सहारे पद्मासनसे टिके बैठे हुए हैं उनका शरीर निश्चेष्ट है सामने एक चोकी पड़ी है उसपर एक शास्त्र विराजमान हैं, पास ही एक समाई रक्ली है, चौकी पर एक कागज रक्ला है और उसीके पास २००) रक्खे हैं।

कागजमें लिखा है—'वेटा! आजतक हमारा तुम्हारा पिता पुत्रका सम्बन्ध था, हमने तुम्हारे लिये बहुत यत्नसे धनार्जन किया परन्तु श्रम्यायसे नहीं कमाया। इतनी बड़ी पर्योयमें हमने कभी परदारको कुट ष्टिसे नहीं देखा, कोई भी त्यागी हमारे यहां आया हमने यथाशक्ति उसे भोजन कराया और यदि उसने तीर्थ- थात्रादिके लिये कुछ मांगा तो यथाशक्ति द्रव्य भी उसे दिया। यद्यपि इस समय विद्यादानकी सबसे अधिक आवश्यकता है परन्तु हमारे पास पुष्कल द्रव्य नहीं कि उसकी पूर्ति कर सकें। धनार्जन तो बहुत लोग करते हैं परन्तु उसका सदुपयोग बहुत कम करते हैं। तुम हमारी एक बात मानना-हमने आजन्म सादे वस्त्रोंसे अपना जीवन विताया अतः तुम भी कदापि अनुपसंव्य वस्त्रोंका व्यवहार न करना। और जो यह २००) रक्ते हैं उन्हें विद्यादानमें लगा देना अथवा तुम्हारी जहां इच्छा हो सो लगाना। अवने प्रान्तमें जो तेरईकी चाल है वह देखादेखी चल पड़ी है, इसे विशेष रूप देना अच्छा नहीं आतः साम्रान्यरूपसे करना। यदि लोग तुम्हारे साथ जबर्दस्ती करें तो रहम न मेंटना कर देना परन्तु विवाहकी तरह नाना पक्वान्न न बनाना। साथ ही अपनी जातिवालोंको खिलाकर दीन दुखी जीवोंको भी खिला देना।

दूसरे परचः में लिखा था कि ब्रात्माकी ब्रचिन्य शक्ति है कर्मने उसे संकुचित कर रक्खा है ब्रतः जो उसे विकसित करना चाहते हैं वे कर्मका मूल कारण जो मोह है उसे ब्रवश्य त्यागें। मैंने जो वस्नोंका त्याग किया है सो बुद्धिपूर्वक किया है। वस्त्रको तरह मैंने सब परिष्रह्का त्याग किया है। परिष्रह्का त्याग करते समय मेरे अन्तरङ्गमें यह भाव नहीं हुए कि इसकी कुछ व्यवस्था कर जाऊं क्योंकि जो वस्तु ही हमारी नहीं है उसकी व्यवस्था करना कहां तक न्यायोचित है। २००) जो रख दिये हैं सो केवल लोकपद्धितिकी रक्षाके लिये। वास्तवमें जो वस्तु हमारी नहीं है उसके वितरणका हमें क्या अधिकार है ? बहुत कुछ लिखनेका भाव था परन्तु ब्रव मेरे हाथमें शक्ति नहीं।'

यह बात उनके पुत्रके मुखसे सुनी । रात्रिको उसी प्राममें रहे, प्रातः वाल भोजन कर हम दोनोंने सागरके लिये प्रस्थान किया वहांसे चलकर बहेरिया शामके कुवापर पानी पीने लगे। इतनेमें ही क्या देखते हैं कि सामने एक बालक और उसकी माता खड़ी है। बाटककी अवस्था पांच वर्षकी होगी, उसे देखकर ऐसा माऌम होता था कि वह प्यासा है। मैंने उसे पानी पिला दिया और हमारे पास खानेके लिये जो कुछ मेवा थे उस बालकको भी थोड़ेस दे दिये। पश्चात मैंने ऋौर कमलापतिजी सेठने पानी पिया और थोड़ा थोड़ा मेवा खाया, खाकर निश्चिन्त हुए छोर चलनेके लिये ज्योंही उद्यमी हुए त्यों ही वह सामने खड़ी हुई ख्रीरत रोने लगी। हमने उससे पूछा- 'क्यों रोती है ?' उसने हितेषी जान अपनी कथा कहना प्रारम्भ किया—'मेरे पतिको गुजरे हुए छ।ठ मास हुए हैं हमारा जो देवर है वह बराबर लड़ता है और मेरे खानेमें भी त्रिट करता है। यदापि मेरे यहां बीस बीघा जमीन है पर्शात अन्न मी होता है परन्तु हमारी सहायता नहीं करता-मैं मारी मारी फिरती हूं। आज यह विचार किया कि पिताके घर चली जाऊं वहीं अपना निर्वाह करूंगी। यद्यपि में शूद्र कुलमें जन्मी हूँ श्रोर मेरे यहां दूसरा पति रखनेका रिवाज है परन्तु मैंने देखा कि दुसरा पति रखनेवाली औरतको बड़े २ कष्ट सहना पड़ते हैं अतः पतिके रखनेका विचार छोड़कर पिताके घर जा रही हूँ। यही मेरी राम कहानी है।'

हमारे पास कुछ था नहीं केवल घोती और दुपट्टा था, तथा घोतीमें कुछ रुपये थे मैंने वह घोती दुप्ट्टा तथा रुपये—सब उसे दे दिया केवल नीचे लंगोट रह गया। सेठजी बोले—'इस वेपमें सागर कसे जाओगे ?' मेंने कहा—'चिन्ताकी कोई बात नहीं यहांसे चलकर तीन मील पर सामायिक करेंगे पश्चात् रात्रिके सात वजे प्राममें चले जावेंगे वहां पर धोती श्रादि सब बस्न रखे ही हैं।' इस प्रकार हम श्रीर कमलापतिजी वहांसे चले। वीचमें नित्य नियम की विधि कर सागर पहुँच गये चोर की तरह घर पहुंचे, उस समय वाईजी मन्दिरको जा रही थीं मुझे देखकर बोली— 'भैया वस्न कहां हैंं?' मैं चुप रह गया। कमलापतिजीने जो कुछ कथा थी कह ही। बाईजी हँसती हुई मन्दिर चली गई श्राधा घंटा वाद हम दोनों भी शास्त्र प्रवचनमें पहुंच गये। पश्चात् कमलापति सेट बरायठा चले गये श्रीर उनके साथ हमारा गाढ़ स्नेह हो गया।

# मड़ावरामें विमानोत्सव

मड़ावरासे जहां पर कि मेरा बाल्यकाल बीता था एक पत्र इस द्याशयका आया कि 'आप पत्रके देखते ही चले आइये यहां पर श्री जिनेन्द्र भगवान्के विमान निकालने का महोत्सव है उसमें दो हजार के लगभग भीड़ होगी।'

में वहांके लिये प्रस्थान कर महरौनी पहुंचा वहांसे पण्डित मोतीलालजो वर्णीको साथमें लिया उस समय त्र्याप महरौनीमें श्रध्यापकी करते थे। वरायठासे सेठ कमलापितजीको बुलाया और सानन्द मड़ावरा पहुँच गये। उस समय वहां समाजमें परस्पर अत्यन्त प्रेम था। तीन दिनका उत्सव था, दो पंगत श्री दामोद्र सिंघई की आरसे थीं श्रौर एक पंचायती थी। तीनों दिन पूजापाठ और शास्त्र प्रवचनका अच्छा आनन्द रहा।

मेंने कहा—'भाई एक प्रस्ताव परवार सभामें पास हो चुका है कि जो ५०००) विद्यादानमें देवे उसे सिंघई पद दिया जावे। इस प्राम में सौ घरसे ऊपर हैं परन्तु बालकोंको जैनधर्मका ज्ञान करानेके लिये कुछ भी साधन नहीं हैं। जहां पर १० मन्दिर हों, बड़े बड़े विम्ब, सुन्दर सुन्दर वेदिकाएं श्रोर श्रच्छे श्रच्छे गान विद्याके जाननेवाले हों वहां धर्मके जाननेका कुछ भी साधन न हो यह यहां की समाजको भारी कलंककी बात है स्त्रतः सुके स्त्राशा है कि सोरया वंशके महानुभाव इस बुटिको पूर्ति करेंगे।'

मेरे बाल्यकालके मित्र श्रो सोंरया हरीसिंहजी हँस गये। उनका हँसना क्या था, सिंघई पद्माप्तिकी सूचना थो। उनके हास्य स मैंने आगत जनसमुदायके बीच घोषणा कर दी कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बाल्यकालीन मित्रने सिंघई पदके लिये ५०००) का दान दिया उससे एक जंन पाठशाला खोली जावे। मित्रने कहा—'हमको १० मिनिट का अवकाश मिले हम अपने बन्धुवर्गसे सम्मति ले लेवें। समाजने कहा—'कोई क्षति नहीं।' पश्चात उन्होंने अपने भाईयोंसे तथा श्री बहोरेलालजो सोंरयाक रामलाल आदिसे सम्मति मांगी। सबने ५०००) का दान सहज खोकार किया परन्तु पञ्चांसे यह भिन्ना मांगी कि कल हमारे यहां पंक्तिभाजन होना चाहिये। सभी ने सहज स्वीकृति दे दी। इसीके वंश्च एक अवतार कथा हुई जिसे लिख देना समुचित सममता हूँ।

जिस समय हमारे मित्र अपने बन्धुवर्गसे सम्मति कर रहे थे उस समय मैंने श्री दामोदर सिंघईसे कहा कि भैया ! आप तो जानते हैं कि ५०००)में क्या पाठशाला चल सकेगो ? २१) ही सूदके आवेंगे, इतने में तो एक अध्यापक ही न मिल सकेगा । आशा है आप भी ५०००) का दान देकर प्रामको कीर्तिको अजर अमर कर देवेंगे । ५०) मासिकमें जैन पाठशाला सदैव चलती रहेगी । आपक पूर्वजोंने तो गगनचुम्बी मन्दिर बनवाकर रथ चलाये और अनुपम पुण्य बन्धका लाभ लिया आप विद्यारथ चलाकर बालकोंके लिय ज्ञान दानका लाभ दीजिये ।

प्रथम तो आप बाले कि हमारे बड़े भाई को औरत जो घर की मालकिन है तथा मेरे दो पुत्र हैं उनसे सम्मति लिये विना कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा—'आप स्वयं मालिक हैं, सब कुछ कर सकते हैं तथा आपकी भौजीको इसमें पूर्ण सम्मति है में उनसे पूछ चुका हूँ। दैवयोगसे वे शास्त्रसभामें आई थीं मैंने उनसे कहा कि सिं० दामोदरजी जो कि आपके देवर है ५०००) विद्यादानमें देना चाहते हैं इसमें त्रापकी क्या सम्मति है ?' उन्होंने कहा—'इससे उत्तम क्या होगा कि हमारे द्वारा बालकों को ज्ञानदान मिले। लोगोंने सुनकर हर्षध्वनि की त्रीर उसी समय केशर तथा पगड़ी बुलाई गई।

पञ्चोंने सोंरया वंशके प्रमुख व्यक्तियोंको पगड़ी बांधी और केशरका तिलक लगाकर 'सिंघईजी जुहार' का दस्तूर अदा किया। पञ्चात् श्री सिंव दामोदरदासजी को भी केशरका तिलक लगाकर पगड़ी बांधी और 'सवाईसिंघई' पदस सुशोभित किया। इस तरह जैन पाठशालाके लिये १००००) दश हजारका मूलधन अनायास हो गया।

## पतित पावन जैनधर्म

सड़ावरासे चलकर हम लाग श्री पं० मोतीलालजो वर्णीके साथ उनके प्राम जतारा पहुँचे वहां पर आनन्दसे भोजन श्रीर पण्डितजीके साथ धर्मचर्चा करना यही काम था।

यहां पर एक जैनी ऐसे थे जो २५ वर्ष से जैन समाजके द्वारा बहिष्ट्वत थे। उन्होंने एक गहोईकी ख्रोरत रख ली थी, उसके एक कन्या हुई, उसका विवाह उन्होंने विने कावालके यहां कर दिया था। कुछ दिनके वाद वह ख्रोरत मर गई और लड़की अपनी ससुरालमें रहने लगी। जातिसे बहिष्ट्वत होने के कारण लोग उन्हें मन्दिरमें दशन करने के लिये भी नहीं आने देते थे ख्रीर जन्मसे ही जनधमके संस्कार होने से अन्य धर्म में उनका उपयोग लगता नहीं था। एक दिन हम और । ० मोतीलालजी तालाबमें स्नान करने के लिये जा रहे थे मार्ग में वह भी मिल गये। श्री वर्णी मोतीलालजीसे उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिससे मुझे जिनेन्द्र भगवान् के दर्शनों की आज्ञा मिल जाने १ मोतीलालजी बोले—'भाई! यह कठिन है तुन्हें जातिसे खारिज हुए २५ वर्ष हो गये तथा तुमने उसके हाथका भोजन भी खाया है अतः यह बात बहुत कठिन है।'

हमारे पं॰ मोतीलालजी वर्णी अत्यन्त सरल थे उन्होंने ज्योंकी

त्यों बात कही दी। पर मैंने वर्णीजीसे निवेदन किया कि क्या में इनसे कुछ पूछ सकता हूं ? आप बोले—'हां, जो चाहो सो पूछ सकते हो।' मैंने उन आगन्तुक महाशयसे कहा—'अच्छा यह बतलाओं कि इतना भारी पाप करने पर भी तुम्हारी जिनेन्द्र देवके दर्शनकी रुचि कसे बनी रही ?'

वह बोले- 'पण्डितजी ! पाप और वस्तु है तथा धर्म में रुचि होना और वस्तु है ! जिस समय मैंने उस ऋोरतको रक्खा था उस समय मेरी उमर तीस वर्षकी थी, मैं युवा था,मेरी स्त्रीका देहान्त हो गया मैंने बहुत प्रयत्न किया कि दूसरी शादी हो जावे, मैं यद्यपि शरीरसे निरोग था श्रीर द्रव्य भी मेरे पास २००००) स वम नहीं थी फिर भी सुयोग नहीं हुआ। मनमें विचार आया कि गुप्त पाप करना महान् पाप है इसकी अपेक्षा तो किसी ऋौरतको रख लेना ही अच्छा है। अन्तमें मैंने उस औरत को रख लिया। इतना सब होनेपर भी मेरी घर्मसे रुचि नहीं घटी। मैंने पंचोंसे बहुत ही श्रनुनय विनय किया कि महाराज ! दूरसे दुर्शन कर लेने दो परन्तु यही उत्तर मिला कि मार्ग विपरीत हो जावेगा । मैंने कहा - कि मन्दिरमें मुसलमान कारीगर तथा मोची आदि तो काम करनेके लिये चले जावें जिन्हें जैनधर्मकी रंचमात्र भी श्रद्धा नहीं परन्तु इसको जिनेन्द्र भगवान्के दर्शन दूरसे ही प्राप्त न हो सकें.. बिटहारी है आपकी बुद्धिको। कामवासनाके वशीभृत होकर मेरी प्रवृत्ति उस ओर हो गई इसका यह अर्थ नहीं कि जैनधर्मसे मेरी रुचि घट गई। कदाचित् आप यह कहें कि मन की शुद्धि रक्खो दर्शनसे क्या होता । तो त्रापका यह कोई उचित उत्तर नहीं है। यदि केवल मनकी शुद्धि पर ही आप लोगोंका विश्वास है तो श्री जैन मन्दिरके दर्शनों के लिये आप स्वयं क्यों जाते हैं ? तीर्थयात्राके लिये व्यर्थ भ्रमण क्यों करते हैं ? और पश्चकल्याणक प्रतिष्ठा त्रादि क्यों करवाते हैं ? मनकी शुद्धि ही सब कुछ है ऐसा एकान्त उपदेश मत करो, हम भी जैनधम मानते हैं। हमने त्रीरत रख ही इसका यह अर्थ नहीं होता कि हम जैनी ही नहीं रहे। हम अभी तक अष्ट मूलगुण पालते हैं हमने त्राज तक त्रास्पताल की दबाई का प्रयोग नहीं किया, किसी कुदेवको नहीं माना, अन-छना पानी नहीं पिया रात्रि भोजन नहीं किया, प्रतिदिन णमोकार मन्त्रकी जाप करते हैं, यथाशक्ति दान देते हैं तथा सिद्धक्षेत्र श्री शिक्य परन्तु उन्होंने एक नहीं सुनी। यही उत्तर मिला कि पञ्चायती सत्ताका लोप हो जावेगा। मैने कहा—'मैं तो श्रकेला हूँ, वह रखेली श्रीरत मर चुकी है लड़की पराये घरकी है त्राप सहभोजन मत कराइये परन्तु दर्शन तो करने दीजिये।' मेरा कहना श्रारण्यरोदन हुत्रा-किसीने कुछ न सुना। वही चिरपरिचित रूखा उत्तर मिला कि पंचायती प्रतिबन्ध शिक्षल हो जावेगा.....यह मेरी आत्म कहानी है।'

मैंने कहा- 'आपके भाव सचमुच दर्शन करनेके हैं ?'.

में अवाक रह गया पश्चात् उससे कहा—'भाई साहव ! कुछ दान कर सकते हो ?' वह बोला 'जो आपकी आजा होगी शिरोधार्य करूंगा। यदि अ।प कहेंगे तो एक लंगोटी लगाकर घरसे निकल जाऊंगा परन्तु जिनेन्द्रदेवके दर्शन मिलना चाहिये क्योंकि यह पञ्चमक।ल है इसमें विना अवलम्बनके परिणामोंकी स्वच्छता नहीं होती। आज कलके लोगोंको प्रवृत्ति विषयों में लीन हा रही है। यदि में स्वयं विषयमें लीन न हुआ होता तो इनके तिरस्कारका पात्र क्यों होता ? आशा है आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देनेका प्रयत्न करेंगे। पञ्च लोगोंके जालमें आकर उन कैसी मत बोलना।'

मैंने कहा—'क्या त्राप विना किसी शर्तके सङ्गमर्गरकी वेदी मन्दिरमें पधरा दोगे ?'

उन्होंने कहा—'हां, इसमें कोई शंका न करिये में १०००) की वेदी श्रीजीके लिये मन्दिरमें जड़वा दूंगा और यदि पंच लोग दर्शनकी आज्ञा न देंगे तो भी कोई आपत्ति न करूंगा। यही भाग्य समझ्ंगा कि मेरा कुछ तो पंसा धर्म कार्य में गया।'

मेंने कहा—'विश्वास रिखये त्रापका अभीष्ट अवस्य सिद्ध होगा।'

इसके श्रनन्तर मैंने घर जाकर सम्पूर्ण पद्म महाशयोंको बुछाया और कहा कि यदि कोई जैनी जातिसे च्युत होनेके श्रनन्तर विना किसी शर्तके दान करना चाहे तो आप छोग क्या उसे ले सकते हैं? प्रायः सबने स्वीकार किया। यहां प्रायः से मतलब यह है कि जो एक दो सज्जन विरुद्ध थे वे रुष्ट होकर चछे गये। मैंने कहा—'श्रमुक व्यक्ति १०००) की संगममंरको वेदिका मन्दिरमें जड़वाना चाहता है आपको स्वीकार है ?'

उनका नाम सुनते ही बहुत छोग फिर विरोध करने छगे, बोले—'बह तो २५ वर्षसे जातिच्युत है अनर्थ होगा, आपने कहां की श्रापत्ति हम छोगों पर ढा दी।'

मैंने कहा—'कुछ नहीं गया, मैंने तो सहज ही में कहा था। पर जरा विचार करो—मन्दिरकी शोभा हो जावेगी तथा एकका उद्घार हो जावेगा। क्या श्राप लोगोंने धर्मका ठेका ले रक्खा है कि आपके सिवाय मन्दिरमें कोई दान न दे सके। यदि कोई श्रन्य मतवाला दान देना चाहे तो आप न लेवेंगे ? बलिहारो है आपकी बुद्धिको ? श्ररेशास्त्रमें तो यहां तक कथा है कि श्र्कर, सिंह, नकुल और वानरसे हिंसक जीव भी मुनिदानकी अनुमोदनासे भोगभूमि गये। व्याचीका जीव स्वर्ग गया, जटायु पक्षी स्वर्ग गया, बकरेका जीव स्वर्ग गया, चाण्डालका जीव स्वर्ग गया, चारों गतिके जीव सम्यग्दृष्टि हो सकते हैं, तिर्यञ्जोंके पब्चम गुणस्थान तक हो जाते हैं। धर्मका सम्बन्ध आत्मासे हैं न कि शरीरसे, शरीर ता सहकारी कारण हे, जहां आत्माकी परिणति मोहादि पापोंसे मुक्त हो जाती है वहीं धर्मका उदय हो जाता है। आप इसे विदिक्ता न जड़वाने देवेंगे परन्तु यह यदि पपीरा विद्यालयमें देना चाहेगा ने क्या आपके वर्णीजी उस द्रव्यको न लेवेंगे और वहीं द्रव्य क्या आपके बालकोंके भोजनमें न आवेगा ? उस द्रव्यसे अध्यापकोंको वतन दिया जावेगा तो क्या वे इंकार कर देवेंगे ? अतः हरको छोड़िये और द्याकर आज्ञा दीजिये कि एक हजार रुपया लेकर जयपुरसे वेदी मंगाई जावे।

सबने सहर्ष स्वीकार किया खोर वेदिका लाने तथा जड़वाने का भार श्रीमान् मोतीलालजी वर्णाके अविकारमें सौंपा गया। फिर, क्या था, उन जातिच्युत महाशयके हर्षका ठिकाना न रहा। श्री वर्णीजी जयपुर जाकर वेदी लाये। मन्दिरमें विधिपूर्वक वेदी प्रतिष्ठा हुई और उस पर श्री पार्श्व प्रमुक्ती प्रतिमा विराजमान हुई।

मैंने पञ्च महाश्योंसे कहा—'दंखो, मन्दिरमें जब शूद्र तक आ सकते हैं और माली रात्रि दिन रह सकता है तब जिसने १०००) दिये और जिसके द्रव्यसे यह वेदीप्रतिष्ठा हुई उसीको दर्शन न करने दिये जावें यह न्यायविरुद्ध है। आशा है—हमारी प्रार्थना पर आप लोग दया करेंगे।'

सब लोगों के परिणामों में न जाने कहां से निर्मलता आगई कि सबने उसे श्री जिनेन्द्रदेवके द्शीतकी आज्ञा प्रदान कर दी। इस आज्ञाको सुनकर वह तो आनन्द समुद्रमें डूब गया। ज्ञानन्दसे

दर्शन कर पञ्चोंसे विनय पूर्वक बोला—'उत्तराधिकारी न होनेसे मेरे पासकी सम्पत्ति राज्यमें चली जावेगी अतः मुझे जातिमें मिला लिया जाय ऐसा होनेसे मेरी सम्पत्तिका कुछ सदुपयोग हो जायगा।'

यह सुनकर लोग आगवबूढा होगये श्रौर भुंझलाते हुए बोले—'कहां तो मन्दिर नहीं आ सकते थे अब जातिमें मिलनेका होंसला करने लगे। अंगुली पकड़कर पोंचा पकड़ना चाहते हो ?'

वह हाथ जोड़कर बोला—'आखिर आपकी जातिका जन्मा हूँ, आपके ही सहश मेरे संस्कार हैं, कारण पाकर पतित होगया, क्या जो वस्त्र मिलन हो जाता है उसे मट्टोमें देकर उच्चल नहीं किया जाता ? यदि आप लोग पतितको पिवत्र करनेका मार्ग राक लेबेंगे तो आपकी जाति कैसे सुरक्षित रह सकेगी ? मैं तो वृद्ध हूँ. मृत्युके गालमें बठा हूँ परन्तु यदि आप लोगों की यही नीति रहा तो कालान्तरमें आपकी जातिका अवश्यंभावी हास होगा। जहां आय न हो केवल व्यय ही हो वहां भारोसे भारो खजानेका अस्ति-त्व नहीं रह सकता। आप लोग इस बात पर विचार की जिय केवल हठवादिताको लोड़िये।'

मैंने भी उसकी बातमें बात मिला दी। पञ्च लोगोंने मेरे ऊपर बहुत प्रकोप प्रकट किया। कहने लगे कि यह इन्हींका कर्त-व्य हैं जो आज इस आदमी को इतना बोलनेका साहस होगया।

मेंने कहा—'भाई साहब! इतने क्रोधकी श्रावश्यकता नहीं। धोतीके नीचे सव नगे हैं, आप छोग अपने कृत्यों पर विचार की जिये और फिर स्थिर चित्तासे यह सोचिये कि श्राप छोगोंको नियम-हीन पञ्चायतने ही श्राज जैन जातिको इस दशामें छा दिया है। वेचारे जैनी छोग दर्शन तकके छिये लालायित रहते हैं। कल्पना करो किसीने दस्साके साथ सम्बन्ध कर छिया तो इसका क्या यह अर्थ हुआ कि वह जैनधर्मकी श्रद्धासे भी च्युत हो गया। श्रद्धा वह वस्तु है जो सहसा नहीं जाती। शास्त्रों में इसके वड़े बड़े उपाख्यान हैं—बड़े बड़े पातकी भी श्रद्धाके बलसे संसारसे पार होगये। श्री कुन्दकुन्द भगवान्ने लिखा है कि—

दंसग्रभट्टा भट्टा दंसग्रभट्टाग् ग्रिट्य ग्रिव्वागं। सिङ्कंति चरियभट्टा दंसग्रभट्टा ग्रासिङ्कंति॥'

अर्थात् जो दर्शनसे भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं जो दर्शनसे भ्रष्ट हैं वे निर्वाणके पात्र नहीं, चारित्रसे जो भ्रष्ट हैं उनका निर्वाण (मोस) हो सकता है परन्तु जो दर्शनभ्रष्ट हैं वे निर्वाण छाभसे विकचत रहते हैं।

प्रथमानुयोगमें ऐसी बहुतसी कथाएं आती हैं जिनमें यह वात सिद्ध की गई है कि जो चारित्रसे गिरने पर भी सम्यय्दर्शनसे सिहत हैं वे कालान्तरमें चारित्रके पात्र हो सकते हैं। जैसे मायन्दर्श मुनिने कुम्भकारकी वालिकाके साथ विवाह कर लिया तथा इसके सहवासमें बहुत काल विताया—वर्तन आदिका अवा लगाकर घोर हिसा भी की। एकदिन मुनि सभामें किसी पदार्थके विचारमें सन्देह हुआ तब आचार्यने कहा इसका यथार्थ उत्तार माघनन्दर्श जो कि कुम्भकारको बालिकाके साथ आमोद प्रमोदमें अपनी आयु विता रहा है, दे सकेगा। एक मुनि वहां पहुँचा जहां कि माघनन्दर्श मुनि कुम्भकारके वेपमें घटनिर्माण कर रहे थे और पहुँचते ही कहा कि मुनिसंघमें जब इस विषय पर शङ्का उठी तब आचार्य महाराजने यह कहकर मुझे आपके पास भेजा है कि इसका यथार्थ उत्तार माघनन्दर्श ही दे सकते हैं। कुपाकर आप इसका उत्तार दीजिये।

इन वाक्योंको सुनते ही उनके मनमें एकदम विशुद्धताकी उत्पत्ति हो गई ख्रौर मनमें यह विचार आया कि यद्यपि मैंने अधमसे अधम कार्य किया है फिर भी आचार्य महाराज मुझे मुनि शब्दसे संबोधित करते हैं ख्रौर मेरे ज्ञानका मान करते हैं, कहां हैं मेरा पीछी कमण्डलु ?

यह विचार आते ही उन्होंने आन्तुक मुनिसे कहा कि मैं इस शङ्काका उत्तर वहीं चलकर दंगा और पीछी कमण्डल लेकर वन का मार्ग लिया। वहां श्रायश्चित्त विधिसे शुद्ध होकर पुनः मुनि-धर्ममें दोक्षित हो गये।

बन्धुवर ! इतनी कठोरताका व्यवहार छोड़िये, गृहस्य त्र्यवस्था में परिग्रहके सम्बन्धसे अनेक प्रकारके पाप होते हैं। सब से महान् पाप तो परिग्रह ही है फिर भी श्रद्धाकी इतनी प्रवल शक्ति है कि समन्तभद्र स्वामी ने लिखा है—

> 'ग्रहस्थो मोक्षमार्गस्थो निमोंहो नैव मोहवान्। श्रमगारो ग्रही श्रेयान् निम्मोंहो मोहिनो मुनेः॥'

श्रर्थात् निर्मोही गृहस्य मोत्तमार्गमें स्थित है और मोही मुनि मोत्तमार्गमें स्थित नहीं है इससे यह सिद्ध हुआ कि मोही मुनि की अपेत्ता मोह रहित गृहस्य उत्तम है। यहां पर मोह शब्दका अर्थ मिथ्यादर्शन जानना इसीलिये आचार्योंने सब पापोंसे महान् पाप मिथ्यात्यको ही माना है। समन्तभद्र स्वामी ने और भी लिखा है कि—

> 'न हि सम्यक्त्वसमं किञ्चित्त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि । श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनृभृताम् ॥'

इसका भाव यह है कि सम्यग्दर्शनके सदृश तीन काल श्रोर तीन जगत्में कोई भी कल्याण नहीं श्रोर मिश्यात्वके सदृश कोई अकल्याण नहीं अर्थात् सम्यक्त्व आत्माका वह पवित्र भाव है जिसके होते ही श्रमन्त संसारका अभाव हो जाता है श्रोर मिश्यात्व वह वस्तु है जो अनन्त संसारका कारण होता है अतः महानुभावो ! मेरे पर नहीं अपने पर दया करो और इसे जातिमें मिलाने की आज्ञा दीजिये।'

इन पद्ध महाशयों में स्वरूपचन्द्रजी बनपुरया बहुत ही चतुर पुरुष थे। वे मुझसे बोले—'आपने कहा सो आगम प्रमाण तो वैसा ही है परन्तु यह जो शुद्धिको पृथा चली त्या रही है उसका भी संरक्षण होना चाहिये। यदि यह पृथा मिट जावेगी तो महान् अनर्थ होने लगेगे। अतः आप उतावली न कीजिये शनैः शनैः ही कार्य होता है।

> 'कारज धीरे होत है काहे होत स्त्रधीर । समय पाय तस्वर फले केतिक सींचो नीर॥'

इसिलये मेरी सम्मिति तो यह है कि यह प्रान्त भरके जैनियों को सम्मिलित करें उस समय इनका उद्घार हो जावेगा।'

अभी हठवादी बहुत हैं परन्तु छाचार था, अतः चुप रह गया।

आठ दिन वाद प्रान्तके दो सो श्रादमी सिम्मिलित हुए भाग्य से हठवादी महानुभाव नहीं आये अतः पञ्चायत होनेमें कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। श्रान्तमें यह निर्णय हुआ कि यदि यह दो पंगत पक्की और एक पंगत कच्ची रसोई की देवें तथा २५०) पयौरा विद्यालयको और २५०) जताराके मन्दिरको प्रदान करें तो जातिमें मिला लिये जावें।

मैंने कहा—'श्रव विलम्ब मत कीजिये कल ही इनकी पंगत ले लीजिये।' सबने स्वीकार किया, दूसरे दिनसे सानन्द पंक्ति भोजन हुत्रा और ५००) दण्डके दिये गये। उसने यह सब करके पञ्चों की चरणरज शिर पर लगाई और सहस्रों धन्यवाद दिये। तथा बीस हजारकी सम्पत्ति जो उसके पास थी एक जैनीका बालक गोद लेकर उसके सुपुर्द कर दी।.....इस प्रकार एक जैनका उद्धार हो गया और उसकी सम्पत्ति राज्यमें जानेसे बच गई। कहनेका तात्पर्य यह है कि शुद्धिके मार्गका छोप नहीं करना चाहिये तथा इतना कठोर दण्ड भी नहीं देना चाहिये कि जिससे भयभीत हो कोई अपने पापोंको व्यक्त ही न कर सके।

इस प्रकार उसकी शुद्धि कर मैं श्रीयुत वर्णीजीके साथ देहात मैं चला गया। और यथाशक्ति हम दोनॉने बहुत स्थानॉ पर धर्म प्रचार किया।

# द्रदर्शी मृलचन्द्रजी सर्राफ

कई स्थानों में घूमनेके बाद में श्रीयुत सरोफ मूलचन्द्रजी बरुत्रा-सागरवालों के यहां चला गया। आप हमसे अधिक श्रवस्थावाले थे अतः मुक्तसे अनुजकी तरह स्तेह करते थे। श्रापके विचार निरन्तर प्रशस्त रहते थे। आप वरुआसागरके जमीदार थे और निरन्तर सुधारके पक्षपाती रहते थे।

आपके माममें नन्दिकशोर अलया एक विल्लाग् प्रतिभाशाली मुनीम थे। आपका मूलचन्द्रजी सरीफके साथ सदा वैमनस्य रहता था आप निरन्तर मूलचन्द्रजी को फँसानेकी ताकमें रहते थे परन्तु श्री सरीफ इतने चतुर थे कि बड़े बड़े दरोगाओंकी चुंगलमें नहीं आये नन्दिकशोर तो कोई गिनतीमें न थे।

एकबार नन्दिकिशोरकी औरत कूपमें गिरकर मर गयी।
आप दोड़कर सर्राफिजी के पास आये और बोले 'भैया! गृहिणी
मर गई क्या करूं?' प्रामके बाहर कूप था अतः वस्तीमें हो हल्ला
मचनेके पहले ही आप एकदम जैनियोंको लेकर कुआ पर पहुँचे
ओर उसे निकालकर रमसानमें जला दिया। वादमें दरोगा आया
परन्तु तब तक लाश जल चुकी थी। क्या होगा? यह सोचकर
सब हर गये परन्तु सर्राफिने सब मामला शान्त कर दिया।

यहां एक बात और लिखने की है वह यह कि बरुआसागरमें काछियोंकी जमीदारी है बड़े बड़े धन क्य हैं। एक काछी नम्बरदार के यहां एक मुसलमान नौकर रहता था। काछीकी औरतसे काछी जमींदारकी कुछ लड़ाई हुई, उसने औरतको बहुन डांटा और कोधमें आकर कहा—'रांड मुसलमानक यहां चली जा।' वह सचमुच चली गई और दो दिन तक उसके सहवासमें रही आई।

इस घटनाके समय मूलचन्द्रजी भांसी गये थे। वहांसे आकर जब उन्होंने यह सुना कि एक काछोकी औरत मुमलमानके घर चले गई तब वड़े दुःखी हुए। वे अपने अक्ररक्षकोंकी लेकर उस मोहल्लेमें गये और ब्राम्य पंचायत कर उसमें उस औरत तथा मुसलमानको चुलाया। ब्रानेपर औरतसे कहा—'अपने घर ब्राजाओ।' उसने कहा—'हम तो मुसलमानिनी हा गये क्योंकि उसका भोजन कर लिया।'

सब पञ्च सुनकर कहने छो कि अब तो यह जातिमें नहीं मिलाई जा सकती। मूळचन्द्रजोने गंभीर भावसे कहा कि आपित्त-काछ है अतः इसे मिळानेमें आपित्त नहीं होना चाहिये। छोगोंने कहा—'पहले गङ्गारनान कराना चाहिये और पश्चान तीर्थयात्रा कराना चाहिये अन्यथा सब व्यवहारका छोप हो जावेगा।'

मुख्यन्द्रजीने कहा—'ज ब सब छोग क्रमशः अधःपतनको प्राप्त हो चुकेंगे तब व्यवहारका छोप न होगा। अतः मेरी तो यह सम्मति है कि इसे गङ्गा न भेजकर वेत्रवती भेज दिया जावे क्योंकि वह यहाँसे तीन मील है वहाँसे स्नान करके आ जावे और इली प्रथममें जो ठाकुरजीका मन्दिर है उसका दर्शन करे पश्चात वुळसीदल और चरणामृत देकर इसे जातिमें मिछा छिया जावे।' सब छोगोंने सर्राफजीका यह निर्णय अंगीकृत किया परन्तु वह औरत बोछी—'में नहीं आना चाहती।'मूलचन्द्रजीने कहा—'तुझ

श्रानेमें क्या त्रापित है ?' वह बोळी—'मुझसे सब छोग घृणा करेंगे, मेरे हाथकी रोटी न खावेंगे तथा मुझे दासीकी तरह रम्खेंगे और उस हाळतमें मेरा जीवन आजन्म दुखी रहेगा अतः मेरे साथ यदि पूर्ववत् व्यवहार किया जावे तब में आनेको सहर्प प्रस्तुत हूँ। श्राशा है मेरी नम्र प्रार्थनापर आप छोग सम्यक् परामर्श कर यहाँसे उठेंगे।'

श्री मूलचन्द्रजीने उसके बाक्य श्रवण कर एक सार गर्मित भाषण दिया। पहले तो यह दोहा पढ़ा—

> 'सकल भूमि गोपालकी यामें अटक कहा। जाके मनमें घ्यटक हैं सो ही अटक रहा॥'

फिर कहा—'बन्धु ओ! त्राज एक हिन्दू स्त्री यदि मुसलमान के घर चली गई तो सबं प्रथम यही शत्रु होगी, अनेक छछनाओं को फुसलावे गी और उसकी निरन्तर यही भावना रहेगी। कि जिस पितने मुझे इस श्रवस्था तक पहुँचाया है उसका सर्वनाशका यत्न करनेमें में सफल होऊं। उपपितकी यह भावना रहेगी कि हिन्दू लोग कुछ करते तो हैं ही नहीं अतः उनकी श्रोरतों को इसी तरह फुसलाना चाहिये। जो इसके बालक होगा उसे यह यही पाठ पढ़ावेगी कि वेटा! में जाति की हिन्दू हूँ, तुन्हारे अमुक पिताने जो श्रमी तक जीवित हैं मेरे साथ ऐसी निन्दा किया की कि जिससे श्राज में इस अवस्था में हूँ। जिस मांस से मुझे स्वाभाविक घृणा थी वह आज मेरा खाद्य हो गया। जीवत्या जो मेरा प्राण थी वह नष्ट हो गई आज जोवोंका घात करना ही मेरा जीवन हो गया। में चींटी मारनसे कॉपती थी पर आज मुरगी, मुरगा, बकरी, बकरा मारना खेल समभती हूँ। ऐसा भाव अपने पुत्रादिकके मन में उत्पन्न कर श्रपनेको धन्य समझेगी। अतः

इस विषयमें में श्राप छोगोंसे विशेष न कह कर यही प्रार्थना करता हं कि इसे अविलम्ब जातिमें मिला लिया जाय।'

श्रीयुत सर्राफ जी का व्याख्यान समाप्त हुआ बहुत महाश्योंने उसका समर्थन किया, बहुतोंने अनुमोदन किया। मैंने भी श्रीमूल-चन्द्रजीकी बातको पुष्ट करते हुए कहा कि भाई ! यह संसार है, इसमें पाप होना कठिन नहीं क्योंकि यह संसार राग द्वेष मोहका तो घर ही है। काल पाकर जीवोंकी मित श्रष्ट हो जाती है और सुधर भी जाती है। यदि इस संसारमें सुधारका मार्ग न होता तो किसी जीवकी दुक्ति ही न होती अतः पापको बुरा जान उससे घृणा कीजिये और यदि कोई पापसे अपनी रचा करना चाहे तो उसकी सहायता कीजिये। आप लोगों का निमित्त पाकर यदि एक श्रवलाका सुधार होता है तो उसमें आप लोगोंको आपित्त करना उचित नहीं अतः श्रीमूलचन्द्रजीके प्रस्तावको सर्वानुमितसे पास कीजिये और श्रमी उसे वेत्रवतीमें स्नान करानेके लिये भेजिये।

इसके वाद श्रौर भी बहुतसे छोगोंके सारगर्भित भाषण हुए। इस प्रकार मूळचन्द्रजीका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावका रूप यह था—

'जो औरत अपने घरसे पितके कटु शब्दोंको सहन न कर मुसलमानके घर चली गई थी वह आज आ गई उसे हम लोग उसी जातिमें मिलाते हैं। यदि कोई मनुष्य या स्त्री उसके साथ जाति विरुद्ध व्यवहार करेगा तो उसे १००) दण्ड तथा एक ब्राह्मण भोजन देना होगा।'

द॰ सकल पंचान बरुआसागर,

इसके बाद उसे स्नानके छिये वेत्रवती भेजा गया वहांसे आई तब ठाकुरजी के मन्दिरमें दर्शनके लिये भेजा गया वहांपर भगवान्का चरणामृत श्रौर तुल्लसीदल दिया गया। इस प्रकार वह शुद्ध हुई। पश्चात् उसके द्वारा एक घड़ा छना पानी मंगाया गया लोग पीनेसे इंकार करने लगे। मूल्लचन्द्रजीने कहा—'जो पानी न ीवेगा वह दण्डका पात्र होगा।' अतः पहले मूल्लचन्द्रजीने एक ग्लास पानी उसके हाथका पिया इसके वाद फिर क्या था? सब पञ्च लोगोंने उसके हाथका पानी पिया। पश्चात् बाजारसे पेड़ा लाये गये और सब पञ्चोंने उसके हाथके पेड़ा खाये... इस प्रकार एक औरतका उद्घार हुआ।

इतना सब हो चुकनेके बाद वह औरत बोली— 'मुझे विश्वास न था कि मेरे ऊपर आप लोगोंकी इतनी द्या होगी। मैं तो पतित हो ही चुकी थी आजके दिन श्री सरीफके प्राणपन प्रयत्न श्रीर श्राप छोगोंकी निर्मल भावनासे मेरा उद्घार होगया। भला ऐसा कौन कर सकता था ? यदि यही न्याय कहीं पढ़े छिखे महानुभावोंके हाथमें होता तो मेरा उद्घार होना असंभव था। पहले भारतवर्षमें जहां दूधकी नदियां वहती थीं वहां त्राज खूनकी निद्यां वहने लगीं। इसका मूल कारण यही तो हुआ कि हमने पतित लोगोंको अपनाया नहीं किन्तु उनको जबरदस्ती भ्रष्ट किया । क्या भारतवर्षमें इतने मुसलमान थे ? नहीं, केवल बलात्कारसे बनाये गये। जो बन गये इमने उन्हें शुद्ध करनेसे इकार कर दिया। किसी मुसलमानने किसी औरतके साथ हँसी मजाक किया हमने उसका प्रतिक्रम नहीं किया। परस्परमें संघटित नहीं रहे यही कारण है कि आज हमारी यह दशा हो रही है। यदि आप मेरा उद्धार न करते तो मैं वह प्रयत्न करती जिससे कि मेरे पतिका अस्तित्व तक आपत्तिमें पड़ जाता । मैं जिसके यहां चली गई थी उससे मेरा श्रसत् सम्बन्ध न था किन्तु वह हमारे घर पर नौकर था। मेरे पति जब बाहर जाते थे तब मैं उससे बाजारसे जिस

वस्तुकी आवश्यकता होती बुळा छेती थी और त्र्याप जानते हैं जहां परस्परमें संभाषण होता है वहां हास्यरसकी बात आजाने पर हँसी भी त्र्याजाती है ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्य और िस्त्रयोंकी होती **है क्या** इसका अर्थ यह है कि **हा**स्य करनेवाले असदाचारी हो गये। माँ अपने जवान बाछकके साथ हँसती है, पुत्री बापके साथ हँसती है, बहिन भाईके साथ हँसतो है पर इसका यह अर्थ कोई नहीं लेता कि वे असदाचारी हैं। मैं सत्य कहती हूँ कि मैंने उसके साथ कोई भी असदाचार न पहते किया था और न अब उसके घर रहते हुए भी किया है फिर भी मेरे पतिको सन्देह होगया कि यह दुराचारिणी है और एकदम मुझ आज्ञा दी कि तू उसीके साथ चली जा। मैं भी कोधके आवेशमें अपनेको नहीं संभा**छ सकी और उसके साथ च**छी गई किन्तु निष्पाप थी श्रतः श्रापके द्वारा मेरा उद्धार हो गया। मैं आपके उपकारको आजीवन न भूढूंगी। संसारमं पापोदयके समय अनेक आपत्तियां आती हैं पर उनका निवारण करनेमें महापुरुप ही समर्थ होते हैं।

उसके इस कथनके अनन्तर जितने पञ्च वहां उपिन्थित थे सबने उसे निष्पाप जानकर एक स्वरंग धन्यवाद दिया और उस सुसलमानको हांटा कि तुम्हें एसी हरकत करना उचित न था। यदि तुम्हारा हम लोगोंके साथ ऐसा ज्यवहार रहा तो हम लोग भी सिक्ख नीतिका अवलम्बन करनेमें आगा पीछा न करेंग।

इसप्रकारके सुधारक थे श्री सर्राफ जी। त्रापसे मेरा हार्दिक स्नेह था, आपने मेरे ५०००) जमा कर लिये जब कि मैंने एक पैसा भी नहीं दिया था और न मेरे पास था हो। रुपया केंसे त्रर्जन किया जाता है इस विपयमें मैं प्रारम्भसे ही मूर्ख था।

एक दिनकी बात है कि मूळचन्द्रकी औरतके गर्भ था। सब

होग वहां पर गणाष्ट्रक कर रहे थे, किसीने कहा—'श्रच्छा, बत-लाओ गर्भमें क्या है ?' किसीने कहा—'वालक है ।' किसीने कहा 'बालिका है ।' मुझसे भी पूछा गया, मैंने कहा—'मैं नहीं जानता क्या हें ? क्योंकि निमित्त ज्ञानसे शुन्य हूँ श्रथवा उसके गर्भमें नहीं बेठा हूँ कि आंखसे देखकर बता टूं।' इतना कह चुकने पर भी लोग आमह करते रहे अन्ततोगत्वा मैंने भी श्रन्य लोगोंकी नरह उत्तर दे दिया कि वालक है और जब पैदा होगा उसका श्रयांसकुमार नाम होगा यह सुनकर लोग बहुत ही प्रसन्न हो गये श्रीर उस दिनकी प्रतीक्षा करने लगे।

इस बक्रमासागरमें एक दिन एक विरुक्षण घटना म्हारे हो गई जो कि इस प्रकार है—

दिनके चार वजे में जलका पात्र (लोटा) लेकर शांच किया के लिये प्रामके बाहर जा रहा था। मागमें बालक गेंद खेल रहे थे उन्हें देखकर मेरे मनमें भी गेंद खेलनेका भाव हो गया। एक लुड़केसे मेंने कहा—'भाई! हमको भी दण्डा और गेंद दो हम भी ग्वेलोंगे।' बालकने दण्डा और गेंद दे दी। मेंने दंडा गेंदमें मारा पर वह गेंदमें न लगकर पास ही खड़े हुए ब्राह्मणके बालकके नेत्रमें वड़ वेगसे जा लगा और उसको आँखसे रुधिरकी धारा बहने लगी। यह देखकर मेरी अवस्था इतनी शोकातुर हो गई कि मैं सब कुछ भूल गया और लोटा लेकर बाईजी के पास आ गया। बाई जी कहती हैं—'वेटा! क्या हुआ?' में कुछ भी न बोल सका किन्तु रोने लगा। इतने में एक बालक आया उसने सब बृत्तान्त सुना दिया। बाईजी ने कहा—'अब क्यों रोते हो? जो भवितव्य था वह हुआ, अनिधकार कार्य करनेपर यही होता है अब उठो और सांयकालका भोजन करो।' मैंने कहा—'आज भोजन न करंगा।' बाईजी बोलों—क्या इससे उस अपराधका प्रतीकार हो

जावेगा ?' मैं कुछ उत्तर न दे सका केवल श्रापनी भूलपर पश्चात्ताप करता रहा। जिस बालककी आंखों चोट लगी थी उसकी माँ बहुत ही उम्र प्रकृतिकी थी अतः निरन्तर यह भय रहने लगा कि जब वह मिलेगी तब पचार्सों गालियां देगी। इसी भयसे में घरसे बाहर नहीं निकलता था। सूर्योदयके पहले ही श्री मन्दिरजी में जाता था और दर्शनादि कर शीघ ही वापिस आ जाता था।

एक दिन कुछ विलम्बसे मन्दिर जा रहा था अतः बालकर्का माँ मार्गमें मिल गई और उसने मेरे पैर पड़े। में उसने देखकर ही डर गया था और मनमें सोचने लगा था कि हे भगवन! अब क्या होगा? इतने में वह बोली कि आपने मेरे बालकका महोपकार किया। मैंने कहा—'सत्य किहये बालककी आंख तो नहीं फूट गई?' उसने कहा—'आंख तो नहीं फूटी परन्तु उसका अंखसूर जो कि अनेक औषधियां करने पर भी अच्छा न होता था खूर निकल जाने से एकदम अच्छा हो गया, आप निश्चिन्त रहिये, भय न करिये आपको गालीके बदले धन्यवाद देती हूँ परन्तु एक बात कहती हूँ वह यह कि आपका दण्डाघात घुणाक्षरन्यायसे औपिधका काम कर गया सो ठीक है परन्तु आइन्दह ऐसी किया न करना।

में मन ही मन विचारने लगा कि उदय बड़ी वस्तु है अन्यथा ऐसी घटना कैसे हो सकती है।

#### शङ्कित संसार

कुछ दिन बरुआसागर रह कर हम श्रीर बाईजी सागर चले गये श्रीर सागर विद्यालयके लिये द्रव्य संग्रहका यत्न करने छने। भाग्यवश यहांपर भी एक दुर्घटना हो गई।

मेरे खानेमें जो शाक व फल आते थे मैं स्वयं जाकर उन्हें चुन चुनकर लाता था। एक दिनकी बात है कि नर्सावन कूंजड़ी की दुकानपर एक महाशय छीताफल (शरीफा) खरीद रहे थे। शरीफा दो इतने बड़े थे कि उनका बजन एक सेर होगा उनकी कोमत कूंजड़ी एक रूपया मांगती थी उन्होंने बारह ज्ञाना तक कहा। मेरा मन भी उन शर्राफोंके लिये ललचाया परन्तु जब एक महाशय ते रहे थे तब मेरा कुछ बोलना सभ्यताके विरुद्ध होता, अन्तमें उन्होंने चौदह आना तक मून्य देना कहा परन्तु कूंजड़ीने कहा कि एक रूपयेसे कम न लूंगा आप व्यर्थ समय मत खोइये। ज्ञाखिर जब वे निराश होकर जाने लगे तब मैंने शीघ ही एक रूपया कूंजड़ीके हाथमें दे दिया ज्ञौर वह शरीफा मेरे कोलेमें ढालनेकी उद्यत हुई कि वही महाशय पुनः लौटकर कहने लगे— 'अच्छा,पांच रूपया ले लो।' उसने कहा—'नहीं अब तो वे विक गये, लेनेवालेसे ज्ञाप बात करिये। उन महाशयने दसका नोट कूंजड़ीको बतलाया, वह बोली—'महाशय! आप महाजन हैं क्या व्यापारकी

यही नीति हैं ?' अन्तमें उन्होंने कहा—'अच्छा सौ रुपये ले लो परन्तु शरीफा हम ही को दो।' कूंजड़ों बोली—'आप महाजन होकर इस तरहकी बात करते हो, क्या इसी तरहकी घोखेबाजीसे पैसा पैदा करते हो ? भड़ुबेका भड़ुआ उस समय यह मुँह कहां चछा गया था उस समय तो एक रुपया देनेको बन्द था अब सौ रुपया दिखछाता है। लानत है तेरे रुपयोंको, तू मनुष्य नहीं, हट मेरी दूकानसे।'

मैंने कहा—'इतनी वेइडजती करना अच्छा नहीं, आखिर ये महाजन हैं और तुम शाक वेचनेवाली ही हो।'

वह बोली-यह शिष्टताका व्यवहार जाने दीजिये न्यायसे बात करिये हम भी मनुष्य हैं पशु नहीं, कीनसी वेइज्जतां इसकी हुई बिल्क इसको शरम आनी चाहिये। यदि में इस क्षुद्र मनुष्यके छोभ में झा जाती तो आप ही कहते कि ये शाक वेचनेवाले बड़े वेईमान होते हैं क्योंकि ये छोभमें आकर जवान पलट जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस कालमें छोटी जातिवाल और छोटे धन्येवाले पापके कार्यों से भयभीत रहते हैं परन्तु ये बड़े लोग पापोंसे नहीं डरते। ये लोग जो दान करते हैं वह पापोंको छिपाने के लिये ही करते हैं। मैं इन लोगोंके लोभ की कहानी सुनाऊं तो आपको शिर्मन्दा होना पड़ेगा। आपने स्वयं इज्जत बचानेके स्यालसे एक औरतके दोपको छिपाया। समझ या नहीं ? श्रन्यथा सुनो, कल ही की तो बात है—

मेरी दृकानसे जो तीसरे नम्बरकी दुकान है वहां पर एक म्त्री नींचू खरीद रही थी, सौ तोला सोना उसके वदन पर था, दो पैसाके नींचू उसने खरीदे पांच आये उहें छांटने लगी और छांटते छांटते उसने पांच नींचूबगलमें चोलोके दामनमें छिपा लिये। श्रापने यह किस्सा देखा तो श्रापन उस कूजड़ीको चार श्राना देकर उसके वाकी नींबू एक दम अपने मोलेमें डाल लिये। यहाँ आपका यही अभि-प्राय रहा होगा कि यदि कूं जड़ीने चोरीका मामला जान लिया तो इस बड़े घरकी औरत की इञ्जतमें बट्टा लगेगा। में अपनी दुकान से यह सब देख रही थी मेरे मनमें आया कि इस गुन्न रहस्यको प्रकट कर दूं परन्तु फिर मनमें रहम आगया कि जाने दो परन्तु आप हद्यसे कहिये कि यदि कोई अनाथ या द्रिंद्र औरत होती तो क्या आप यह द्या दिखाते ? नहीं,

जरा विचारसे काम छीजिये, पार चाहे बड़ा मनुष्य करे चाहे होंदा। पाप तो पाप ही रहेगा, उसका दण्ड उन दोनोंको समान ही मिलना चाहिये। ऐसा न होनेसे ही संसारमें आज पंचायता सत्ताका लोप हो गया है। बड़ आदमी चाहे जो करें उनके दोपको छिपानेकी चण्टा की जाती है और गरीबोंको पूरा दण्ड दिया जाता है......यह क्या न्याय है ? देखों बड़ा वही कहलाता है जो समदर्शी हो। सूर्यकी रोशनी चाहे दिग्ट हो चाहे अमीर दोनोंके घरों पर समान रूपसे पड़ती है अतः आप इसकी प्रतिष्ठा नहीं रख सकते, यह अपने लोभसे ग्वयं पतित है।'

वह महाशय छज्जासे नम्रोभृत हो गये मैंने उनसे कहा कि यह शरीफा लेते जाइये परन्तु वह नीचे नेत्र करके कुछ न बोले और ऋपने घर चले गये। ऋन्तमें कृंजड़ी बोली—'देखो मनुष्य वहीं हैं जो अच्छा व्यवहार करें। हमारा पेशा शाक वेचनेका है, हम बात बातमें गाली देती हैं यदि आठ आना वस्तुका भाव हा और कोई चार ऋानेमें मांगे तो भी हम वह वस्तु दे देती हैं परन्तु चलाकीसे भाल ऋाधा सेर। तराजू पर बांट एक सेरका डालती हैं परन्तु चालाकीसे माल ऋाधा सेर ही चढ़ाती हैं। यदि वह देख लेता है ऋोर कुछ कहता है कि कम क्यों तौलती है ? तो पच्चीसों गालियां सुनाती हैं और यह उत्तर देती हैं कि भड़वेका भड़वा रुपयेका माल ऋाठ



इस तरह जहाँ तक बनता शरीरको सम्हालनेमें कसर नहीं रखता था पर-तु यह सब होने पर भी मेरी पापमय प्रदृत्ति स्वप्नमें भी नहीं होती थीं। [पृ०२४०





बहुत समभाया और कहा कि तुम त्रत तो पाछते ही हो अतः कुछ समयं ऋौर ठहरो । चरणानुयोगकी पद्धतिसे व्रतका पालन करना कठिन है, अभी चरणानुयोगका अभ्यास करो और यदि प्रतिमा लेनेकी ही श्रभिलापा है तो पहले त्रत प्रतिमाका अभ्यास करो, उसमें पांच अणुव्रत ऋौर सात शीलव्रत हैं जब यह बारह व्रत निर्विद्न यथायोग्य पछने छगें तब सप्तमी—ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले लेना । त्रावेगमें त्राकर शीव्रतासे कार्य करना उत्तर कालमें दुःखका कारण हो जाता है। हम श्रद्छी तरह जानते हैं कि आप निष्करुङ्क है किन्तु स्रोकके भयसे आपकी प्रवृत्ति व्रत रुनेमें हो गई। अभी श्रापकी प्रवृत्ति एक्दम स्वच्छन्द रही इस ब्रतके छेते ही यह सब आडम्बर छूट जावेगा। आपका जो भोजन है वह सामान्य नहीं वह भी छूट जावेगा। धोवीसे वस्न नहीं धुला सकोगे, यह चमेलीका तेल और ये बड़े बड़े बाल आदि सब उपद्रव छोड़ने पड़ेंगे । परन्तु मैंने एक न सुनी और वहाँसे आकर मेरू पास जो भी बाह्य सामग्री थी सब वितरण कर दी और यह नियम किया कि किसी त्यागी महाशयके समीप इस व्रतका नियमपूर्वक ऋंगीकार करूंगा परन्तु अभ्यास ऋभीसे करता हूँ।



## निवृत्तिकी ओर

वीरनिर्वाण २४३९ और विश् संश्रीहर की बात है रात्रिको जब सोने छगा तब श्री बालचन्द्रजी ने कहा—'यह निवारका पंलग खब मत बिछाखो खब तो काठके तस्ता पर मोना पड़ेगा।' मैंने कहा—'इसको मैंने बड़ स्तेहसे बनवाया था। पच्चीस रूपया तो इसके बनवानेमें लगे थे क्या इसे भी त्यागना होगा।' उन्होंने हड़ता के साथ कहा—'हां, त्यागना होगा।' मैंने उत्साहके साथ कहा—'श्रच्छा त्यागता हूँ।' जमीन पर सोनेकी आदत न थी परन्तु जब पछंग की खाशा जानी रही तब खनायाश भूशस्या होनेपर भी निद्रा सुख पूर्वक आ गई।

प्रातःकाल श्री जिनेन्द्रदेवके द्र्शनकर श्री बालचन्द्रजी से प्रतिमाके स्वरूपका निर्णय करने लगा। वाईजी भी वहीं बठीं थीं, कहने लगीं प्रतिमा के स्वरूप का निर्णय तो हो जावेगा, चरणा- नुयोगके प्रत्येक प्रन्थमें लिखा है, रत्नकरण्डश्रावकाचारमें देख लो किन्तु साथ ही अपनी शक्तिकों भी देख लो। तथा दृत्य चेत्र काल भावको देखो, सर्वप्रथम अपने परिमाणोंकी जातिको पहिचानो। जो बत लो उसे मरण पर्यन्त पालन करो, अनेक संकट आने पर भी उसका निर्वाह करो जैनधर्मकी यह मर्यादा

है कि व्रत लेना परन्तु उसे भंग न करना। व्रत न लेना पाप नहीं परन्तु लेकर भंग करना महापाप हैं।

जैन दर्शनमें तो सर्व प्रथम स्थान श्रद्धाको प्राप्त हैं इसी का नाम सम्यग्दर्शन है यदि यह नहीं हुआ तो त्रत लेना नीवके विना महल बनानेके सदश है इसके होते ही सब त्रतोंकी शोभा है। सम्यग्दर्शन द्यात्माका वह गुण है जिसका कि विकास होते ही अनन्त मंसारका बन्धन छूट जाता है। आठों कमों में सबकी रज्ञा करनेवाला यही है, यह एक ऐसा शूर है कि द्यपनी रज्ञा करता है और शेष कमोंकी भी।

सम्यग्दर्शनका उत्तण आचार्यांने तत्त्वार्थश्रद्धान लिखा है। जैसा कि दशाध्याय तत्त्वार्थसृत्रके प्रथम अध्यायमें आचार्य उमास्वामीने लिखा है कि—

'तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्'

, श्री नेमिचन्द्र स्वामीने द्रव्यसंग्रहमें लिखा है कि

'जीवादीसद्दर्णं सम्मत्तं'

यही समयसारमें लिखा है तथा ऐसा ही लक्षण प्रत्येक प्रन्थ में मिलता है परन्तु पद्धाध्यायीकर्ताने एक विलक्षण बात लिखी है वह लिखते हैं कि यह सब तो ज्ञानकी पर्याय है। सम्यग्दर्शन आत्माका श्रानिवचनीय गुण है, जिसके होने पर जीवोंके तत्त्वार्थका परिज्ञान अपने श्राप हो जाता है वह श्रात्माका परिणाम सम्यग्दर्शन कहलाता है।

ज्ञानावरण कर्मका चयोपशम श्रात्मामें सदा विद्यमान रहता है, संज्ञी जीवके श्रोर भी विशिष्ट क्षयोपशम रहता है सम्यग्दर्शन के होते ही वही ज्ञान सम्यग्यपदेशको पा जाता है। पुरुषार्थ-सिद्धश्रुपायमें श्री श्रमृतचन्द्राचार्यने भी लिखा है कि— 'जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् । श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥'

अर्थात् जीवाजीवादि सप्त पदार्थांका विपरीत अभिशायसे रहित सदेव श्रद्धान करना चाहिये.....इसीका नाम सम्यग्दर्शन है, यह सम्यग्दर्शन ही आत्माका पारमार्थिक रूप है, इसका ताल्पर्य यह है कि इसके विना आत्मा अनन्त संसारका पात्र रहता है।

वह गुण द्यतिसूक्ष्म है केवल उसके कार्यसे ही हम उसका अनुमान करते हैं जैसे अग्निकी दाहकत्व शक्तिका हमें प्रत्यन्न नहीं होता केवल उसके ज्वलन कार्यसे ही उसका अनुमान करते हैं। अथवा जैसे मदिरा पान करनेवाला उन्मत्त होकर नाना कुचेष्टाएं करता है पर जब मदिराका नशा उतर जाता है तब उसकी दशा शान्त हो जाती है। उसको वह दशा उसीके अनुभवगन्य होती हैं दर्शक केवल अनुमान से जान सकते हैं कि इसका नशा उतर गया। मदिरामें उन्मत्त करनेकी शक्ति है पर हमें उसका प्रत्यक्ष नहीं होता वह अपने कार्यसे ही अनुमित होती है। ऋथवा जिस प्रकार सूर्योद्य होनेपर सब दिशाएं निर्मेल हो जाती हैं उसी प्रकार मिथ्यादर्शनके जानेसे आत्माका अभिप्राय सब प्रकारसे निर्मल हो जाता है। उस गुणका प्रत्यच मित-श्रुत तथा देशावधिज्ञानियोंके नहीं होता किन्तु परमावधि, सर्वाविध मनःपर्ययज्ञान और केवलकानसे युक्त जीवों के ही होता है। उनकी कथा करना ही हमें आता है क्यों कि उनकी महिमाका यथार्थं त्राभास होना कठिन है। बात हम त्रपने ज्ञानकी करते हैं यही ज्ञान हमें कल्याणके मार्गमें ले जाता है।

वस्तुतः आदमामें अचिन्त्य राक्ति है और उसका पता हमें स्वयमेव होता है। सम्यग्दर्शन गुणका प्रत्यक्ष हमें न हा परन्तु

उसके होते ही हमारी आत्मामें जो विशदताका उदय होता है वह तो हमारे प्रत्यक्तका विषय है। यह सम्यग्दर्शनकी ही ऋद्भुत महिमा है कि हम लोग विना किसी शिक्षक व उपदेशकके उदासीन हो जाते हैं। जिन विषयोंमें इतने अधिक तल्लीन थे कि जिनके विना हमें चैन ही नहीं पड़ता था सम्यग्दर्शनके होनेपर उनकी एकदम उपेक्षा कर देते हैं।

इस सम्यग्दर्शनके होते ही हमारी प्रवृत्ति एकदम पूर्वसे पश्चिम हो जाती है। प्रश्नम, संवेग, श्चनुकम्पा और आस्तिक्यका श्चाविभीव हो जाता है। श्री पञ्चाध्यायीकारने प्रशम गुणका यह लक्ष्मा माना है।

> 'प्रशमो विषयेपूर्चैर्मावकोषादिवेषु च । लोकासंख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिलं मनः॥'

अर्थात त्रासंख्यात लोकप्रमाण जो कषाय और विषय हैं उनमें स्वभावसे ही मनका शिथिल हो जाना प्रशम है। इसका यह तालप्य है कि आत्मा त्र्यादि कालसे अञ्चानके वशीभूत हो रहा है और श्रज्ञानमें श्रात्मा तथा पर का भेदज्ञान न होनेसे पर्यायमें ही श्रापा मान रहा है अतः जिस पर्यायको पाता है उसीमें निजत्वकी कल्पना कर उसीकी रचाके प्रयत्नमें सदा तल्लीन रहता है। पर उसकी रक्षाका कुछ भी श्रन्य उपाय इसके ज्ञानमें नहीं श्राता केवल पञ्चेन्द्रियों के द्वारा स्पर्श, रस गन्ध, वर्ण एवं शब्दको प्रहण करना ही इसे सूभता है। प्राणीमात्र ही इसी उपायका श्रवलम्बन कर जगत्में श्रपनी श्रायु पूर्ण कर रहे हैं।

जब बच्चा पैदा होता है तब माँके स्तनको चूसने छगता है इसका मृल कारण यह है कि अनादि कालसे इस जीवके चार संज्ञाएं लग रही हैं उनमें एक आहार संज्ञा भी है, उसके विना इसका जीवन रहना असंभव है। केवल विग्रहगित है समय छोड़कर सर्वदा आहार वर्गणाके परमागुओं को ग्रहण करता रहता है! अन्य कथा कहां तक कहें? इस आहारकी पीड़ा जव असहा हो उठती है तब सिर्पणी अपने बच्चों को आप हा खा जाती है। पशुओं को बचकर खा जाती है। यहां तक देखा गया है कि कूड़ा घरमें पड़ा हुआ दाना चुन चुन कर मनुष्य खा जाते हैं, जूंठी पत्तलके दाने भी बीन बीन कर खा जाते हैं। यह एक ऐसी संज्ञा है कि जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अनर्थस अनर्थ कार्य करने को प्रवृत्त हो जाता है। इस जुवा के समान अन्य दोष संसारमें नहीं। कहा भी है—

## 'सब दोषन मांही या सम नाहीं--'

इसीकी पूर्तिके लिये छाखों मनुष्य सैनिक हो जाते हैं। जो भी पाप हो इस आहारके लियं मनुष्य कर लेता है इसका मूल कारण अज्ञान ही है, शरीरमें निजत्व बुद्धि ही इन उपद्रवोंकी जड़ है। जब शरीरको निज मान लिया तब उसकी रचा करना हमारा कर्तव्य हो जाता ह खोर जब तक यह खज्ञान है तभी तक हम संसारके पात्र हैं?

यह श्रज्ञान कब तक रहेगा इस पर श्रीकुन्दकुन्द महाराजने अच्छा प्रकाश डाला है—

> 'कम्मे गोकम्मिम्ह य श्रहमिदि श्रहकं च कम्म गोकम्मं। जा एसा खलु बुद्धी श्रप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥'

भावार्थ—जब तक ज्ञानावरणादि कर्मों और श्रोदारकादि शरीरमें श्रात्मीय बुद्धि होती है श्रीर श्रात्मामें ज्ञानावरणादिक कर्म तथा शरीरकी बुद्धि होती है अर्थान् जब तक जीव ऐसा मानता है कि मेरे ज्ञानावरणादिक कर्म और शरीर हैं तथा मैं इनका स्वामी हूँ तब तक यह जीव अज्ञानी है च्योर तभी तक ध्रप्रतिबुद्ध है। यदि शरीरमें अहम्बुद्धि मिट जावे तो आहारकी च्रावश्यकता न रहे। जब शरीरकी शक्ति निर्वल होती है तभी आत्मामें घ्राहार प्रहण करनेकी इच्छा होती है। यद्यपि शरीर पुद्गलपिण्ड है तथापि उसका आत्माके साथ सम्पर्क है च्योर इसी छिये उसकी उत्पत्ति दो विज्ञातीय द्रव्यों के सम्पर्क होती है। पर यह निश्चय है कि शरीरका उपादान कारण पुद्गल द्रव्य ही है च्यात्मा नहीं। इन दोनोंका यह सम्बन्ध अनादि कालसे चला आता है इसीसे अज्ञानी जीव दोनोंको एक मान बेंटता है। शरीर को निज मानने लगता है।

उस शरीरको स्थिर रखनेके छिये जीवके आहार महणकी इच्छा होती है और उससे आहार महण करनेके लिये रसना इन्द्रियके द्वारा रसको महण करता है। महण करनेमें प्रदेश प्रकम्पन, होता है उससे हस्तके द्वारा प्रास महण करता है जब प्रासके रसका रसना इन्द्रियके साथ सम्बन्ध होता है तब उसे स्वाद आता है यदि अनुकूल हुआ तो प्रसन्नता पूर्वक महण करता जाता है। महणका अथं यह है कि रसना इन्द्रियके द्वारा रसका ज्ञान होता है, इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञान रसमय हो जाता हो। यदि रस रूप हो जाता तो आत्मा जड़ ही बन जाता।

इस विषयक ज्ञान होते ही जो रसप्रहणकी इच्छा उठी थी वह शान्त हो जाती है और इच्छाके शान्त होनेसे आत्मा सुखी हो जाता है। सुखका बाधक है दुःख, और दुःख है आकुलता-मय। आकुळताकी जननी इच्छा है, श्रतः जब इच्छाके अनुकूल विषयकी पूर्ति हो जाती है तब इच्छा स्वयमेव शान्त हो जाती है। इसी प्रकार सब व्यवस्था जानना चाहिये। जब जब शरीर निःशक्ति होता है, तब तब आहारादिकी इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छाके उदयमें आहार प्रहण करता है और आहार प्रहण करनेके अनन्तर आकुछता शान्त हो जाती है...इस प्रकार यह चक्र बराबर चला जाता है और तब तक शान्त नहीं होता जब तक कि भेदज्ञानके द्वारा निजका परिचय नहीं हो जाता।

इसी प्रकार इसके भय होता है। यथार्थमें आत्मा तो ऋजर अमर है ज्ञान गुणका धारी है, और इस शरीरसे भिन्न है फिर भयका क्या कारण है ? यहां भी वही बात है अर्थात् मिथ्यात्वके उदयसे यह जीव शरीरको अपना मानता है अतएव इसके विनाशके जहां कारणकूट इकट्ठे हुए वहीं भयभीत हो जाता है। यदि शरीरमें अभेदबुद्धि न होती तो भयके लिये स्थान ही न मिछता। यही कारण है कि शरीर नाशके कारणोंका समागम होने पर यह जीव निरन्तर दुखी रहता है।

वह भय सात प्रकारका है— १ इहलोक भय, २ परलोक भय, ३ वेदना भय, ४ ऋसुरत्ता भय, ५ अगुप्ति भय, ६ ऋाकस्मिक भय और ७ मरण भय। इनका संत्तिप्त स्वरूप यह है—

इस लोकका भय तो सर्वानुभवगम्य है, अतः उसके वहनेकी आवश्यकता नहीं। पर लोकका भय यह है कि जब यह पर्याय छूटती है तब यही कल्पना होती है कि स्वगंछोकमें जन्म हो तो भद्र—भछा है दुर्गतिमें जन्म न हो अन्यथा नाना दुःखोंका पात्र होना पड़ेगा। इसी प्रकार मेरा कोई त्राता नहीं, श्रसाता के उद्यमें नाना प्रकारकी वेदनाएं होती हैं यह वेदना भय है। कोई त्राता नहीं किसकी शरणमें जाऊँ ? यह अशरण-श्रसुर ज्ञाका भय है, कोई गोप्ता नहीं यही अगुप्ति भय है। आकिस्मक वज्र पातादिक न हो जावे यह श्राकिस्मक भय है ओर मरण न हो जावे यह स्वत्रुका भय है......इन सप्त भयों से यह जीव निरन्तर

दुखी रहता है, भयके होने पर उससे बचनेकी इच्छा होती है श्रोर उससे जीव निरन्तर आकुल्टित रहता है। इस तरह यह भय संज्ञा अनादिकालसे जीवोंके साथ चली श्रारही है।

इसी प्रकार जब वेदका उदय होता है तब मैथुन संज्ञाके वशीभूत होकर यह जीव अत्यन्त दुखी होता है। पुरुष वेदके उदयमें स्त्री रमणकी वाञ्छा होती है, स्त्री वेदके उदयमें पुरुषके साथ रमणकी इच्छा होती है। इस प्रकार इस संज्ञासे संसारी जीव निरन्तर वेचैन रहता है।

यद्यपि आत्माका स्वभाव इन विकारों से अस्ति है, तथापि श्रनादि कालसे मिथ्याज्ञानके वशीभूत होकर इन्हीं में चैन मान रहा है, इसके वैभवके सामने बड़े बड़े पदवीधर नत मस्तक हो गये। रावण कितना विवेकी जीव था परन्तु इसके चक्रमें पड़कर असहा वेदनाओंका पात्र हुआ। भर्तृहरिने ठीक ही कहा है—

भत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शूराः केचित्प्रचण्डमृगराजवधेऽपि दद्धाः । किन्तु ब्रवीमि बलिना पुरतः प्रसह्य कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः॥

इसका ऋथे यह है कि इस पृथ्वीपर कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो मदोन्मत्त हाथियों के गण्डस्थल विदारने में शूरवीर हैं और कितने ही बलवान् सिंहके मारने में भी समर्थ हैं किन्तु मैं बड़े बड़े बलशाली मनुष्यों के सामने जोर देकर कहता हूँ कि कामदेवके दर्पको दलने में —खण्डित करने में विरले ही मनुष्य समर्थ हैं।

इस कामदेवकी विडम्बनाके विषयमें उन्हीं भर्छ हरिने एक जगह कितना सुन्दर कहा है ? 'यां चिन्तयाम् सततं मिय साविरका साप्यन्यमिच्छिति जनं स जनोऽन्यसकः। श्ररमत्कृते च परितुष्यित काचिदन्या धिक्तां चतं च मदनं च इमां च मां च॥'

इसका रपष्ट अर्थ यह है-एक समय एक वनपालने अमृत फल लाकर महाराज भर्तृहरिकी भेंट किया। महाराज उस वनपालसे पूछते हैं कि इस फलमें क्या गुण हैं ? वनपाल उत्तर देता है-महाराज ! इसे खानेवाला सदा तरुण अवस्थासे सम्पन्न रहेगा। राजाने अपने मनसे परामर्श किया कि यह फल किस उपयोगमें छाना चाहिये ? मन उत्तर देता है कि त्रापको सबसे प्रिय धर्मपत्नी है, उसे देना अच्छा होगा क्योंकि उसके तरुण रहनेसे आपकी विषय पिपासा निरन्तर पूर्ण होती रहेगी संसारमें इससे उत्कृष्ट सुख नहीं। मोक्ष सुख आगम प्रतिपाग कल्पना है पर विषय सुख तो प्रत्येककी अनुभूतिका विषय है। राजाने मनकी सम्मत्यनुसार महारानीको बुलाकर वह फल दे दिया। रानीने कहा-महाराज हम तो आपकी दासी हैं और आप करुणानिधान जगन्के स्वामी हैं अतः यह फल श्रापके ही योग्य है हम सब आपकी सुन्दरताके भिखारी हैं अतः इसका उपयोग आप ही कीजिये और मेरी नम्र प्रार्थनाकी अवहेलना न कीजिये । राजा इन वाक्योंको श्रवण कर ऋत्यन्त प्रसन्न हुए परंत इस गुप्त रहस्यको अगुमात्र भी नहीं समभे क्योंकि कामी मनुष्य हेयाहेयके विवेकसे शून्य रहते ही हैं। रानीके मनमें कुछ श्रीर था और वचनोंसे कुछ श्रौर ही कह रही थी। किसीने ठीक कहा है कि 'मायावी मनुष्योंके भावको जानना सरल बात नहीं।'

राजाने बड़े श्वाप्रहके साथ वह फल रानीको दे दिया। रानी उसे पाकर मनमें बहुत प्रसन्न हुई। रानीका कोटपालके साथ गुप्त सम्बन्ध होनेके कारण अधिक प्रेम था इसिलये उसने वह फल कोटपालको दे दिया। कोटपालने कहा—महारानी! हम तो श्रापके भृत्य हैं अतः आप ही इसे उपयोगमें लावें पर रानीने एक न सुनी और वह फल उसे दे दिया।

कोटपालका अत्यन्त स्नेह एक वेश्याके साथ था अतः उसने वह फल वेश्याको दे दिया। उस वेश्याका अत्यन्त स्तेह राजासे था अतः उसने वह फल राजाको दे दिया। फल हाथमें आते ही महाराजकी आंखें खुळीं। उन्होंने वेश्यासे पूछा कि सत्य कहो यह फल कहांसे आया ? अन्यथा शूलीका दण्ड दिया जावेगा। वेश्या कम्पित स्वरसे बोळी--महाराज! ऋपराध ज्ञमा किया जावे आपका जो नगर कोटपाल है उसका मेरे साथ अत्यन्त स्नेह है उसीन मुझे यह फल दिया है। उसके पास कहांसे आया ? यह वह जाने। उसी समय कोटपाल बुलाया गया। राजाने उससे कहा कि यह फल तुमने वेश्यानो दिया है ? कोटपाल बोला-हां महाराज ! दिया है । राजाने फिर पृछा —तुमने कहांसे पाया ? सच सच कहा अन्यथा देश निष्कासन दण्डके पात्र होगे। कोटपालने कम्पित स्वरमें कहा-श्रन्नदाता ! अपराध क्षमा किया जाय, आपकी महारानीका मेरे साथ घनिष्ट सम्बन्ध है उन्होंने मुर्फे यह फल दिया है उनके पास कहांसे आया यह मैं नहीं जानता। दासीको आज्ञा हुई कि इसी समय महारानीको लाओ। दासी जाती है और महाराजका संदेश सुनाती है रानी एकदम भयभीत हो जाती है परन्तु महाराजकी त्राज्ञा थी अतः शीव्रतासे दरवारमें पहुँच जाती है ।

महाराजने प्रश्न किया कि यह फल तुमने कोटपालको दिया है ? रानी बोली—हाँ महाराज दिया है क्योंकि आपकी अपेक्षा मेरा कोटपालसे आधिक स्नेह है यह भी दवी जवानसे कहती हूँ। सच पृक्षिये तो श्रापसे मेरा श्राणुमात्र भी स्नेह नहीं है मेरा सोलह आना स्नेह कोटपालसे हैं आपको तो मैं बाधक ही समफती हूँ श्रव श्रापकी जो इच्छा हो सो कीजिये। तथ्य बात जो थी वह आपके समक्ष रख दी। यह क्यों ? इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं, अग्नि गर्म होती है, जल ठण्डा होता है नीम कड़ुवा होता है श्रीर सांटा मीठा होता है इसमें कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर यही है कि प्रकृतिका ऐसा ही परिणमन है, हम संसारी आत्मा है, रागादिसे लिप्त हैं, जो हमारी रुचिके अनुकूल हुआ उसीको इष्ट मानने लगते हैं। राजा सुनकर खामोश रहे श्रीर बोले—बहुत ठीक। उसी समयका यह इलोक है—'यां चिन्तयामि सततं'—

अर्थात् जिस रानीकी मैं रात्रिदिन चिन्तना करता हूँ वह रानी मुक्तसे विरक्त होकर अन्यमें आसक्त है और वह पुरुष भी अन्य वेश्यामें आसक्त है एवं वह वेश्या भी मुक्तमें आसक्त है अतः उस वेश्याको धिकार हो, उस कोटपालको धिकार हो, मदनको धिक्कार हो, इस मेरी रानीको धिकार हा और मुक्तको धिकार हो जिसने ऐसा मनुष्य जन्म पाकर यों ही विषयों में गमा दिया. इत्यादि विचार कर राजाने राज्य छोड़ साधु वेष धारण कर लिया।

इसी विषयका एक ऋौर भी उपाख्यान प्रसिद्ध हैं—

एक लेखकने एक पुस्तक रचकर उसके ऊपर यह वाक्य लिखा —

'बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वान्समपकर्षति'

अर्थात् इन्द्रियोंका समृह इतना बलवान है कि वह बड़े बड़े विद्वानोंको भी त्राकर्षित कर लेता है—उनके चित्तको विद्वल बना देता है। एक बार वह लेखक प्रामान्तर जा रहा था, अरण्यमें एक साधु मिला लेखकने साधुको प्रणाम कर अपनी पुस्तक दिखलाई। ज्यों ही साधुकी दृष्टि पुस्तकके ऊपर लिखे हुए 'बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वान्समपकर्षति' वाक्य पर पड़ी त्यों ही वह चौंककर बोले— 'बेटा! यह क्या लिखा हैं ? कहीं विद्वान् भी इन्द्रियोंके बशीभूत होते हैं अतः विद्वान्को काट कर उसके स्थान पर मूर्ख लिख दो।'

लेखक बोला—'बाबा जी! मेरा श्रनुभव तो ठीक है यदि श्रापको इष्ट नहीं हो तो मिटा दीजिये।' बाबाजीने उसे पानीसे धो दिया। लेखकके मनमें बहुत दुःख हुश्रा। यद्यपि इसने श्रपनी बात सिद्ध करनेके लिये बहुतसे दृष्टान्त दिये तो भी साधुके मनमें एक भी नहीं आया।

लेखक वहांसे चला और भ्रमण करता हुआ बनारस पहुँचा। वहां पर उसने बहुरूप बनानेमें निष्णात मनुष्यके पास रहकर एक वर्षके अन्दर स्त्री वेष रखनेकी कला सीखी और एक वर्ष तक वेश्याओं के पास रहकर गान विद्यामें निपुणता प्राप्त की। अब वह की जैसा रूप रखने और वेश्या जैसा गानेमें पटु हो गया। उसके मनमें साधुके समक्ष अपनी पुस्तकके पूर्व वाक्यकी यथार्थता सिद्ध करनेकी चिन्ता लगी हुई थी अतः वह उसी रास्तासे लौटा। बाबाजी की कुटिया आनेके पहले ही उसने एक सुन्दर युवतीका रूप धारण कर लिया अतः यहांसे अब उसके लिये स्त्री लिङ्कका ही प्रयोग किया जायगा।

वह युवती गाना गाती हुई बाबाजीकी कुटिके पास जब पहुँची तब दिन बहुत ही थोड़ा रह गया था, वह आश्रय पाने की इच्छा से कुटियाके पास बैठनेको हुई कि बाबाजी ने तिरस्कार के साथ कहा—'यहांसे चली जाखो, यहां स्त्री समाजको आनेका अधिकार नहीं।' स्त्री युवतीने बड़ी दीनतासे कहा—'महाराज! में अवला हूँ, युवती हूँ, रूपवती हूँ, दिन थोड़ा रह गया है, अंघेरी रात आनेवाली है। और सघन वन है आगे जाने पर न जाने कौन मुक्ते हरण कर लेगा? यदि मनुष्यसे बच भी गई तो भी कोई हिंसक जन्तु खा जावेगा। आप अनाथों के नाथ साधु हैं अतः मेरे उपर दया की जिये, कोई श्राप देनेवाला नहीं, मैं इसी वृक्षके नीचे आपकी छत्र छायामें पड़ी रहूँगी, आपके भजनमें मेरे द्वारा कोई वाधा न होगी।

महाराज बोले—'हम यहां मनुष्य तकको नहीं रहने देते फिर तुम तो स्त्री हो, स्त्री ही नहीं युवती हो, युवती ही नहीं रूपवती भी हो अतः इस स्थान पर नहीं रह सकतीं, आगे जाओ अभी काफी दिन हैं।'

स्त्री बोली—'महाराज! इतने निष्ठर न बनो, श्राप तो साधु हैं, समदर्शी हैं, हम छोग तो श्रापको पिता तुल्य मानते हैं। सुमेरु भले ही चलायमान हो जावे और सूर्योदय पूर्वसे न होकर भछे ही पश्चिमसे होने छग जाय पर साधु महानुभावोंका मन कदापि विचलित नहीं होता अतः महाराज! उचित तो यह था कि मैं दिन भरकी थको श्रापके आश्रममें आई इसिछिये श्राप मेरे खाने पीनेकी ज्यवस्था करते परन्तु वह दूर रहा आप तो रात्रि भर ठहरनेकी भी श्राज्ञा नहीं देते। सत्य है—विपत्ति काछ में कोई भी सहायक नहीं हाता। श्रापकी जो इच्छा हो सो कहिये परन्तु मैं तो इस वृक्षतलसे श्रागे एक कदम भी नहीं जाऊंगी—भूखी प्यासी यहीं पड़ी रहूंगी।'

जब साधु महाराजने देखा कि यह बला टळनेवाली नहीं तब चुपचाप कुटियाका दरवाजा बन्द कर सो गये। जब १० वज गये, जंगलमें सुनसान हो गया झोर पशु पत्तीगण झपने अपने नीड़ों पर नीरव शयन करने लगे तब वह शृङ्गार रसमय गाना गाने लगी वह गाना इतना त्राकर्षक श्रौर इतना सुन्दर था कि जिसे अवण कर श्रच्छे अच्छे पुरुषोंके चित्त चक्कल हो जाते।

साधु महाराजने ज्यों ही गाना सुना त्यों ही कामवेदनासे पीड़ित हो उठे-अपने आपको भूछ गये। वे रूप तो दिनमें देख ही चुके थे उतने पर रजनीकी नीरव बेळा थी किसीका भय था नहीं अतः कुर्टाके कपाट खोल कर ज्योंही बाहर आनेकी चेष्टा करने लगे त्यों ही उसने बाहरकी सांकल वन्द कर दी। बाबाजीने श्रावाज लगाई—'बेटी! कपाट किसने छगा दिया ? मुक्ते पेशावकी बाधा है। 'स्त्री बोली-'पिताजी! मैंने।' साधु महाराजने कहा-'वेटीः। क्यों छगादी।' उसने दृढ़ताके साथ उत्तर दिया—'महाराज! श्राखिर आप पुरुष ही तो हैं, पुरुषोंका क्या भरोसा ? रात्रिका मध्य है, सुनसान एकान्त है। यदि आपके चित्तमें कुछ विकार हो जावे तो इस भयानक वनमें मेरी रक्षा कौन करगा। साधु वोलं—'वेटी! ऐसा दुष्ट विकल्प क्यों करती हो ?' स्त्री बोली— 'यह तो आप ही जानते हैं आप ही अपने सनसे पूछिये कि मेरे ऐसा विकल्प क्यों होरहा है ? आपके हृदयमें कलङ्कमय भाव उत्पन्न हुए विना मेरा ऐसा भाव नहीं हो सकता। साधु बोळे— 'वटी ! मैं शपथपूर्वक कहता हूँ और परमात्मा इसका साक्षी है कि मैं कदापि तेरे साथ दुव्यवहार न करूंगा।' स्त्री वोली- 'श्राप सत्य ही कहते हैं परन्तु मेरा चित्त इस विषयमें आज्ञा नहीं देता। क्या श्रापने रामायणमें नहीं पढा कि सीताहरणके लिये रावणने कितना मायाचार किया ? यह मनोज ऋत्यन्त निर्दय है यह इतना भयानक पाप है कि इसके वशीभूत होकर मनुष्य अन्धा हो जाता है, माता पुत्री भगिनी श्रादि किसीको नहीं गिनता। इसीलिये तो ऋषियोंने यहां तक आज्ञा दी है कि एकान्तमें अपनी माँ तथा सहोद्री आंदिसे भी

संभाषण न करो। अतः आप कुटीके भीतर ही पेशाव कर लीजिय मैं प्रातः कालके पहले कपाट न खोलूंगी।

साधु महाराज उसके निराशा पूर्ण उत्तरसे खिन्न होकर बोले—'हम तुमे शाप दे देंगे तुमे कुष्ट हो जावेगा।' स्त्री बोली— 'इन भर्सनाओंको छोड़ो, यदि इतनी तपस्या होती तो कपाट न खोल लेते, केवल गप्पोंसे कुछ नहीं होगा।'

जब साधु महाराजको कुछ उपाय नहीं सूक्ष पड़ा तब वे कुटीका छप्पर काटकर काम वेदना शान्त करनेके लिये बाहर आये और इतनेमें ही क्या देखते हैं कि वहां पर स्त्री नहीं है वही पण्डित (लेखक) जो दो वर्ष पहले आया था पुस्तक खोले खड़ा है और कह रहा है कि महाराज! इस पुस्तक पर लिखा हुआ यह इलोक 'बलवानिन्द्रियमां। विद्वान्समपकर्षति' छिका रहने दें या पुनः लिख लेवें।' साधुने लिखने योग्य है।'

यदि परमार्थदृष्टिसे देखा जावे तो विकार कोई वस्तु नहीं क्योंकि औपाधिक पर्याय है परंतु जब तक आत्माको इनमें निजत्य बुद्धि रहती है तब तक यह संसारका ही पात्र रहता है। इस प्रकार मैथुन संज्ञासे संसारके सब जीवोंकी दुर्दशा हो रही है।

इसी तरह परिमह संज्ञासे संसारमें नाना अनर्थ होते हैं। इसका छक्ष्मा श्री उमास्वामीने तत्त्वार्थसूत्रमें 'मूच्छा परिम्रहः' कहा है। 'श्रमत्त्रयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा' इस सूत्रसे प्रमत्त्रयोगकी अनुवृत्ति त्र्याती है और तब 'प्रमत्त्रयोगात् मूच्छी परि-महः' इतना लक्षण हो जाता है। वस्तुतः अनुवृत्ति लानेकी कोई त्र्यावश्यकता नहीं है क्योंकि मूच्छींके छक्षणमें ही 'श्रमत्त्रयोग' शब्द पड़ा हुत्र्या है 'ममेदं बुद्धि छक्षण ही परिमह है अर्थात् पर पदार्थ में 'यह मेरा है' ऐसा जो अभिश्राय है वही मूच्छीं है। यह भाव विना मिथ्वात्वके होता नहीं। पर पदार्थको आत्मीय मानना ही मिथ्वात्व है। यद्यपि पर पदार्थ आत्मा नहीं हा जाता तथापि मिथ्यात्वके प्रभावसे हमारी कल्पनामें आत्मा ही दीखता है। जैसे जो मनुष्य रज्जुमें सर्प आनित हो जानेके कारण भयसे पछायमान होने छगता है परन्तु रज्जु ही है और सर्प सर्प ही है, ज्ञानमें जो सर्प आ रहा है वह ज्ञानका दोप है ज्ञेयका नहीं इसीको अन्तर्ज्ञेय कहते हैं, इस अन्तर्ज्ञेयको अपेक्षा वह ज्ञान अप्रमाण नहीं क्योंकि यदि अन्तर्ज्ञेय सर्प न होता तो वह पछायमान नहीं होता। उस ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही कहते हैं। इसी- लिये श्री समन्तभद्र स्वामीने देवागमस्तोत्रमें छिखा है—

'भावप्रमेयापेत्वायां प्रमाणाभासिनन्हवः ।' बहिःप्रमेयापेत्वायां प्रमाणं तन्निभञ्च ते ॥'

अर्थात् यदि अन्तर्ज्ञंयकी अपेचा वस्तु स्वह्एका विचार किया जावे तो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नहीं क्योंकि जिस ज्ञानमें प्रतिभासित विषयका त्यभिचार न हो वही ज्ञान प्रमाण है। जब हम मिथ्याज्ञानके ऊपर विचार करते हैं तब उसमें जो अन्तर्ज्ञेय भासमान हो रहा है वह तो ज्ञानमें है ही। यदि ज्ञानमें सर्प न होता तो पल्लायमान होनेकी क्या आवश्यकता थी १ फिर उस ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह केवल बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही कहते हैं क्योंकि बाह्यमें सर्प नहीं हे रज्जु है, अतएव स्वामीन यही सिद्धान्त निश्चित किया कि बाह्य प्रमेय की अपेचा ही ज्ञानमें प्रमाण और प्रमाणाभासकी व्यवस्था है अन्तरङ्ग प्रमेयको अपेक्षा सब ज्ञान प्रमाण ही हैं।

यही कारण है कि जब हम ज्ञानमें शरीरको आत्मा देखते हैं तब उसीमें निजत्वकी कल्पना करने छगते हैं उस समय हमें कितने ही प्रकारसे समझानेका प्रयत्न क्यों न किया जावे सब विफल होता है क्योंकि अन्तरङ्गमें मिण्यादर्शनकी पुट विद्यमान रहती है। जैसे कामला रोगीको शङ्ख पीला ही दीखता है उसे कितना ही क्यों न समभाया जावे कि शङ्ख तो शुक्ल ही होता है त्र्याप बलात्कार पीत क्यों कह रहे हैं पर वह यही उत्तर देता है कि आपकी दृष्टि विश्रमात्मक है जिससे पीले शङ्खको शुक्ल कहते हो।

इससे यह सिद्ध हुआ कि जब तक मिथ्याद्शेनका सद्भाव है तबतक पर पदार्थसे आत्मीय बुद्धि नहीं जा सकती। जिन्हें सम्याङ्गान अभीष्ट है उन्हें सबसे पहले अभिप्रायको निमल करनेका प्रयत्न करना चाहिये। जिनका अभिप्राय मिलन है वे सम्याङ्गानंके पात्र नहीं अतः सब परिष्रहोंमें महान् पाप मिथ्यात्व परिष्रह है। जबतक इसका अभाव नहीं तब तक आप कितने ही बत तप संमयादि प्रहण क्यों न करें मोस्तमार्गके साधक नहीं। इस मिथ्यात्वके सद्भावमें ग्यारह अङ्ग और ना पूर्वका तथा बाह्यमें मुनि धर्मका पालन करनेवाला भी नव प्रवेयकसे उपर नहीं जा सकता। अनन्तवार मुनि लिङ्ग धारण करके भी इसी संसार में रुलता रहता है।

मिध्यात्वका निर्वचन भी सम्यक्तवकी तरह ही दुर्छभ है क्यों कि ज्ञानगुएके विना जितने अन्य गुण हैं वे सब निर्विक्तित्व हैं। ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति आत्मामें है कि जो सबकी व्यवस्था बनाये हैं—यही एक ऐसा गुए है जो परकी भी व्यवस्था करता है और अपनी भी। मिध्यात्वके कार्य जो अतत्त्वश्रद्धानादिक हैं वे सब ज्ञानकी पर्याय हैं। वास्तवमें मिध्यात्व क्या है यह मिल श्रुत ज्ञानके गम्य नहीं। उसके कार्यसे ही उसका अनुमान किया जाता है जैसे वातरोगसे

शरीरकी सन्धि सन्धिमें वेदना होती है उस वेदनासे हम अनुमान करते हैं कि हमारे वातरोग है, वातरोगका प्रत्यच्च अनुभव नहीं होता। ऐसे ही कुगुरु कुदेव और कुधमंके माननेका जो हमारा परिणाम होता है उससे मिध्यात्वका अनुमान होता है वास्तवमें उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। अथवा शरीरमें जो अहम्बुद्धि होती है वह मिध्यात्वक उद्यमें होती है खतः उस खहम्बुद्धिसे मिध्यात्वका अनुभव होता है। वस्तुतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि वह गुण निर्विकल्पक है। इस तरह यह परिम्रह आत्माके सम्पूर्ण परिम्रहोंका मृल है, जब तक इसका त्याग नहीं तब तक ख्रात्मा संसारका ही पात्र रहता है, इसके जानेसे ही ख्रात्मा मोक्षमार्गके पथपर चलनेका ख्रिथकारो हो सकता है। जबतक सम्यद्र्य न हो तबतक यह जीव न तो गृहस्थ धर्मका ख्रिथकारो हो सकता है ख्रोर न ऋषिधमंका। उपरसे चाहे गृहस्थ रहे चाहे मुनिवेष धारण कर, ले, कौन रोक सकता है ?

' जन्मसे शरीर नम्न ही होता है अनन्तर जिस वातावरणमें इसका पालन होता है तद्रूप इसका परिणमन हो जाता है। देखा गया है कि राजाओं के यहां जो बालक होते हैं उनको घाम श्रीर शीतसे बचाने के लिये बड़े बड़े उपाय किये जाते हैं उनके भाजनादिकी व्यवस्था के लिये हजारों रुपये व्यय किये जाते हैं, उनको जरासी शीत बाधा हो जाने पर बड़े बड़े वैद्यों व डाक्टरों की आपित आ जाती है। वहीं बालक यदि गरीब के गृहमें जन्म लेता है तो दिन दिन भर सरदी और गरमीमें पड़ा रहता है किर भी राज बालक की अपेत्ता कहीं अधिक हृष्ट पुष्ट रहता है। प्राकृतिक शीत और उष्ण उसके शरीरकी वृद्धिमें सहायक होते हैं। यदि कभी उसे जुड़ी-सरदी सताता है तो लोंग धिस कर पिला देना ही उसकी नीरोगताका साधक हो

जाता है। जो जो वस्तुजात धनात्वोंके बालकोंको श्रपकारक सममे जाते हैं वही वही वस्तुजात निर्धनों के बालकों के सहायक देखे जाते हैं। जगत्की रीति ऐसी विल्रन्त है कि जिसके पास कुछ पैसा हुआ लोग उसे पुण्यशाली पुरुष कहने लगते हैं क्योंकि उनके द्वारा सामान्य मनुष्योंको कुछ सहायता मिलती है श्रीर वह इसितये मिलती है कि सामान्य मनुष्य उन धनाल्यों की श्रमत् प्रशंसा करें। यह लोक जो कि धन। छों द्वारा द्रव्यादि पाकर पुष्ट होते हैं चारण लोगोंका कार्य करते हैं यदि यह न हो तो उनकी पोल खुळ जावे। बड़े बड़े प्रतिभाशाली कविराज जरा सी द्रव्य पानेके लिये ऐसे ऐसे वर्णन करते हैं कि साधारणसे साधारण धनाट्यको इन्द्र, धनकुवेर तथा दानवीर, कर्ण ऋादि कहनेमें भी नहीं चूकते। यद्यपि वह धनाट्यलोग उन्हें धन नहीं देना चाहते तथापि अपने ऐवों-दोपोंको छिपानेके छिये छाखों रुपये दे डालते हैं। उत्तम तो यह था कि कवि-योंकी प्रतिभाका सदुपयोग कर स्वात्माकी परणितको निम्मल वनानेकी चेष्टा करते परन्तु चन्द चांदीके टुकड़ोंके छोभसे लालायित होकर अपनी अलोकिक प्रतिभा विकय कर देते हैं। ज्ञान प्राप्तिका फछ तो यह होना उचित था कि संसारके कार्यांसे विरक्त होते पर वह तो दूर रहा केवल लोभके वशीभूत होकर आत्माको बाह्य पदार्थींका ऋनुरागी बना लेते हैं। अस्तु,

मिथ्यात्व परिश्रहका श्रभाव हो जाने पर भी यद्यपि परिप्रह-का सद्भाव रहता है तथापि उसमें इसकी निजत्व कल्पना मिट जाती है अतः सब परिप्रहोंका मूळ मिथ्यात्व ही है। जिन्हें संसार बन्धनसे छूटनेकी अभिलापा है उन्हें सर्व प्रथम इसीका त्याग करना चाहिये क्योंकि इसका त्याग करनेसे सब पदार्थोंका स्याग सुळभ हो जाता है।.....इस प्रकार बाईजीने अपनी सरल सौम्य एवं गम्भीर मुद्रामें जो लम्बा तत्त्वोपदेश दिया था उसे मैंने अपनी भाषामें यहाँ परिव्यक्त करनेका प्रयत्न किया है।

मैंने कहा—'बाईजी! आखिर हम भी तो मनुष्य हैं मनुष्य ही तो महाव्रत धारण करते हैं श्रीर श्रमेक उपसर्ग—उपद्रव श्राने पर भी अपने कर्तव्यसे विचलित नहीं होते। उनका भी तो मेरे ही जैसा औदारिक शरीर होता है फिर मैं इस जरासे व्रतको धारण न कर सकूंगा?'

वाईजी चुप हो रहीं पर श्रीबालचन्द्रजी सवालनवीस वोले—'जो आपकी इच्छा हो सो करो परन्तु इतको लेकर उसका निर्वाह करना परमावश्यक है! शोघता करना अच्छा नहीं, हमने अनादि कालसे यथार्थ व्रत नहीं पाला यों तो द्रव्यलिङ्ग धारण कर अनन्तबार यह जीव प्रवेयक तक पहुंच गया परन्तु सम्यग्ज्ञान पूर्वक चारित्रके स्त्रभावमें संसार बन्धनका न'श नहीं कर सका। आपने जैनागमका अभ्यास किया है स्त्रौर प्रायः आपकी प्रवृत्ति भी उत्तम रही है परन्तु स्त्रापके व्यवहारसे हम स्त्रापकी स्त्रमत्त्रङ्ग परिणतिको जानते हैं और उसके आधार पर कह सकते हैं कि स्त्राप अभी व्रत लेनेके पात्र नहीं। यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि स्त्रापकी प्रवृत्ति। इतनी सरल है कि मनुष्य उससे अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं स्त्रतः स्त्राप इन्हीं अनुचित कार्यों से खिन्न होकर व्रत लेनेके सम्मुख हुए हैं। स्त्राशा है स्त्राप हमारी बातपर पूर्ण रीतिसे विचार करेंगे।'

मैंने कहा—'स्रापका कहना अत्तरशः सत्यहै परन्तु मेरी आत्मा यदि इत न लेवेगी तो बहुत खिन्न रहेगी स्रतः अब मैं किसी विशेष त्यागीके पास बत ले लूंगा। कुछ नहीं होगा तो न सही पर मेरी जो यह बाह्य प्रवृत्ति है वह तो छूट जावेगी और जो व्यर्थ व्यय होता है उससे बच जाऊंगा। मेरा विश्वास है कि मेरी यह प्रवृत्ति बाईजी को भी अच्छी छगेगी। अभी तक मैंने जो पाया सो व्यय किया अब परिमित व्यय होने छगेगा तथा जहां तक मुक्तसे बनेगा व्रतमें शिथिछता न करूंगा।'

श्री बालचन्द्रजी साहबने कहा- 'कहने ग्रौर करनेमें महान् अन्तर होता है। कोन मनुष्य नहीं चाहता कि मैं सुमार्गमें न लगूं। जिस समय शास्त्र प्रवचन होता है श्रीर वक्ताके मुखसे संसार की असारता को सुनते हैं उस समय प्रत्येकके मनमें यह आ जाता है कि संसार असार है, कोई किसीका नहीं, सब जीव अपने अपने कर्मों के आधीन हैं, व्यर्थ ही हम कलत्र पुत्रादिक स्नेहमें ऋपनी मनुष्य पर्यायकी योग्यताको गमा रहे हैं अतएव सबसे ममता त्यागकर देगम्बरी दोक्षाका अवलम्बन कर लें परन्तु जहां शास्त्र प्रवचन पूर्ण हुआ कि आठ आना भर भाव रह गये, भजन होनेके वाद चार श्राना भाव रह गये, विनती होने तक दो श्राना श्रीर शास्त्र विराजमान होते होते वह भी भाव चला गया...यह श्राजके छोगोंकी परिग्रति है। श्रभी तुम्हें जो उत्साह है वत हेनेके वाद उससे आधा रह जावेगा। और चार या छः मासक वाद चौथाई रह जावेगा। हां, यह अवश्य है कि लोकभयसे ब्रतका पालन करोगे परन्तु जो परिगाम आज हैं वे फिर न रहेंगे। भले ही ख्राज आपके परिणाम खत्यन्त खच्छ क्यों न हों परन्तु यह निश्चय है कि कालान्तरमें उनका इसी प्रकार स्वच्छ रहा त्र्याना कठिन है। ऐसा एकान्त भी नहीं कि सभोक परिगाम गिर जाते हैं परन्तु आधिक्य ऐसा देखा जाता है। श्री भरतक सदृश सभी जीव ऋन्तर्भुहूर्तमें केवलज्ञान उपार्जन कर लें यह कठिन है। प्रथमवार सप्तम गुणस्थान होनेमें जो परिणाम होते हैं वे छठवेंसे सप्तम गुणस्थान होनेमें नहीं होते अतः विचार कर कार्य करना चाहिये। मैं आपको इसिलये नहीं रोकता कि आप संयम अंगीकृत न करें। संयम धारण करनेमें जो शान्ति मिलती है वह इन पञ्चे न्द्रियों के विषयों में नहीं श्रतः संयम धारण करना श्रावश्यक है परन्तु संयम होना चाहिये, नाममात्रके संयमसे आत्माका सुधार नहीं होता।

श्रभी हम लोग संयमको खेळ सममते हैं पर संयमकी उत्पत्ति सरल नहीं। उसके लिये तो हमें सर्व प्रथम अनादिकालसे जो पर पदार्थों में आतम बुद्धि हो रही है उसे छोड़ना होगा। कहनेको तो प्रत्येक कह देता है कि शरीर जड़ है हम चेतन हैं परन्तु जब शरीरमें कोई ज्याधि श्राती है तब हे मां! हे दादा! हे भगवन! हमारी रक्षा करो, हे वैद्यराज! ऐसी श्रोपधिका प्रयोग करो कि जो शीघ्र ही रोगसे मुक्त कर दे... आदि दीनता-परक शब्दों की झड़ी लगा देते हैं।

यदि यथार्थमें शर्रारको पर समझते हो तब इतनी आकुछता क्यों ? बस, छलसे यही उत्तर दिया जाता है कि क्या करें ? चारित्रमोहकी प्रबलता है, हम तो श्रद्धामें पर ही मानते हैं। कुल शास्त्रका बोध हुआ तो बलभद्र और नारायणके मोहकी कथा सुना दी। यहां मेरा यह तात्पर्य नहीं कि सम्यग्दृष्टि वेदना आदिका इलाज नहीं करता परन्तु बहुतसे मनुष्य छलसे ही वाक्यपटुता द्वारा सम्यग्ज्ञानी बननेकी चेष्टा करते हैं। अतः सबसे पहले तो अभिप्राय निमल होनेकी आवश्यकता है अनन्तर पञ्चेन्द्रयों के विषयों में स्वेच्छाचारिता न होनी चाहिये, फिर बचन-कायकी चेष्टा योग्य होनी चाहिये और मनमें निरन्तर उत्तम विचारोंका प्रचार होना चाहिये। इन सब योग्यताओं के अनन्तर द्रव्यादि चतुष्ट्यकी योग्यताका विचार कर संयम धारण करना चाहिये तथा चित्तमें कोई शल्य भी न हो तभी संयम प्रहण करना लाभदायक होगा।

श्चाप जानते हैं कि वर्तमानमें न तो लोगोंके शुद्ध भोजनकी १⊏ प्रवृत्ति रह गई है और न अष्ट मूळगुण धारण करनेकी प्रवृत्ति ही रही है। इनके बलपर ही तो आपका देशसंयम सुरक्षित रह सकेगा। यद्यपि बाईजीकी पूर्ण योग्यता है परन्तु अब उनका जीवन बहुत थोड़ा है अतः उनके पश्चात् तुम्हें पराधीन होना पड़ेगा। तुम्हारा ख्याळ है कि मैं अपना ही क्या दो श्चन्यत्यागियोंका भी बाईजीके द्रव्यसे निर्वाह कर सकता हूँ परन्तु बहुत अंशोंमें तो तुमने उसे पहले ही व्यय कर दिया। यह मैं मानता हूँ कि अब भी जो श्ववशिष्ट है वह तुम्हारे लिये पर्याप्त है परन्तु मैं हृद्यसे कहता हूँ कि बाईजीके स्वर्गवासके बाद तुम उसमेंका एक पैसा भी न रक्खोंगे और उस हालतमें तुम्हें पराधीन ही रहना पड़ेगा। उस समय यह नहीं कह सकोंगे कि हम श्रष्ट मूळगुण धारण करनेवालेके ही यहां भोजन करेंगे।

यदि अधिक आग्रह करोगे तो लोग तुम्हारे समन्न प्रतिज्ञा भी धारण कर लेवेंगे परन्तु वह नाममात्रकी प्रतिज्ञा होगी। जैसे वर्तमानमें मनुष्य मुनिराजके समन्न भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मेरे आजन्म शूद्र जलका त्याग है अन्न जल प्रहण कीजिये पश्चात् उन्हें इस प्रतिज्ञाके तोड़नेमें कोई प्रकारका भय नहीं रहता। यही हाल आपके अष्टमूल गुणोंका होगा।

आप जानते हैं—१०० में ९० अस्पतालकी दवा सेवन करते हैं उनके अष्ट मूलगुण कहां हो सकते हैं? इसके सिवाय इस कालमें न्यायोपार्जित धनके द्वारा निष्पन्न च्याहारका मिलना प्रायः दुर्लभ है क्योंकि गरीबोंको जाने दीजिये बड़े बड़े रईस लोग भी आज जिस छल और ध्रुद्रतासे द्रव्यका संचय करने लगे हैं उसका विचार करो तो शरीर रोमाञ्चित हो जाय। जब अन्न जलादिकी व्यवस्थामें इतनी कठिनाई है तब विना विचारे न्नत लेना मैं तो योग्य नहीं सममता। न्नत उत्तम है परन्तु यथार्थ

रीतिसे पालन किया जाना चाहिये। केवल लौकिक मनुष्योंमें यह प्रसिद्धि हो जावे कि अमुक मनुष्य व्रती है...इसी दृष्टिसे व्रती होना कहां तक योग्य है ?

मैं यह भी मानता हूं कि आप साक्षर हैं तथा श्रापका पुण्य भी विशिष्ट है अतः आपकी त्रत शिथिलता भी श्रापकी प्रतिष्ठामें वाधक न होगी। मैं किसीकी परीन्ना लेनेमें संकोच नहीं करता परन्तु श्रापके साथ कुछ ऐसा स्नेह हो गया है कि आपके दोष देख कर भी नहीं कह सकता। इसीसे कहता हूँ कि यदि आप सदोष भी त्रत पालेंगे तो भी प्रशंसाके पात्र होंगे परन्तु परमार्थं से श्राप उस व्रतके पात्र नहीं।

प्रथम तो आपमें इतनी ऋधिक सरस्ता है कि प्रत्येक मनुष्य आपके प्रभावमें आजाता है फिर आपकी प्रतिभा और आगमका ज्ञान इतना अधिक है कि लोग आपके समक्ष मुंह भी खोलनेमें संकोच करते हैं परन्तु इससे क्या ब्रतमें यथार्थता आ सकेगी?

श्राप यह स्वयं जानते हैं कि व्रत तो वह वस्तु है कि जिसकी यथार्थता होनेपर संसार बन्धन स्वयमेव सुल जाता है अतः मेरी यही सम्मित है कि ज्ञानको पाकर उसका दुरुपयोग न करो ! मुक्ते श्री कुन्दकुन्द महाराजके इन वचनोंकी स्मृति श्राती है कि 'हे प्रभो ! मेरे शत्रुको भी द्रव्यिलङ्ग न हो ।' इसिल्ये श्राप कुछ दिन तक श्रभ्यास हपसे व्रतोंका पालन करो पश्चात् जब सम्यग् अभ्यास हो जावे तब व्रत प्रहण कर लेना । वस, अब आपकी जो इच्छा हो सो करो ।'

इसके अनन्तर बाईजी बोलीं-

भैया बालचन्द्र जी ! आपके शब्दोंको सुनकर सुके बहुत हुंब हुआ परन्तु में इसको प्रकृतिको जानती हूँ, इसके स्वभावका

वह महान् दोष है कि यह पूर्वापर आलोचना किये विना ही कार्यको प्रारम्भ कर देता है—चाहे उसमें उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण। इसकी प्रकृति सरल है परन्तु उम्र है—कोधी है। यह ठीक है कि स्थायी कोधी नहीं, मायाचारी नहीं। दानी भी हे परन्तु कहां देना चाहिये इसका विवेक नहीं। भोजनमें इसके विरुद्ध कुछ भी हुआ कि इसका कोध १०० डिम्रो हो जाता है। थालो फोड़ दे, लोटा फोड़ दे, स्वयं भूखा मरे। मैं ही इसके इस अन्गल कोधको सहती हूँ और सहनेका कारण यह है कि इसे प्रारम्भसे पुत्रवत् पाला है अब इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इन सब वातों के होते हुए भी इसकी प्रवृत्ति धर्ममें दृढ़ है परन्तु यह भूछ करता है इसका परिणाम ब्रत पालनेक याग्य नहीं। फिर बात यह है कि मनुष्य जो प्रतिज्ञा लेता है उसका किसी तरह निर्वाह करता ही है यह भी करेगा पर उचित यही था कि अभी कुछ दिन तक अभ्यास करता।

मैं कुछ कहना चाहता था, पर बाईजी मेरी मुद्राको देखकर आगे कहती गई कि 'यह अब किसीकी मुनतेबाला नहीं खतः अब इस विषयकी कथा छोड़िये, जो इसके मनमें खावे सो करे परन्तु चरणानुयोगका मननकर त्याग करे तो अच्छा है। खाज-कल प्रत्येक बातमें विवाद चलता है। मैं क्यों विकल्पमें पड़ूं जो भवितब्य होगा वहीं होगा।'

इतना कहकर बाईजी तटस्थ रह गई, मैं ब्रत पालनेकी चेष्टा करने लगा। अभ्यास तो पहले था ही नहीं अतः धोरे धीरे ब्रन पालने लगा। उपवास जैसा श्रागममें लिखा है वैसा नहीं होता था, अर्थात् त्रयोदशी या सप्तमीके दिन धारणाके बाद फिर दूसरी बार भोजनका त्याग होना चाहिये पश्चात् चतुर्दशी या अष्टमीको दोनों बार भोजनका त्याग श्रोर श्रमावास्या या नवमी

को पार्णाके बाद सायंकालके भोजनका त्याग ... इसतरह चार भक्तियोंका त्याग एक उपवासमें होना चाहिये और वह काल धमेध्यानमें विताना चाहिये—संसारके प्रपञ्जोंसे बचना चाहिये शान्तिपूर्वक काल यापन करना चाहिये पर हमारी यह प्रवृत्ति थी कि त्रयोदशी ऋौर सप्तमीके दिन सायंकालको भोजन करते थे केवल चतुर्दशी और अष्टमीके दिन दोनों समय भोजन नहीं करते थे, अमावस्या श्रीर नवमीको भी दोनों बार भोजन करते थे....यही हमारा उपवास था किन्तु स्वाध्यायमें काल यापन ऋवश्य करते थे। सामायिक तोनों काछ करते थे परन्तु समय पर नहीं करते थे मध्याह्नका काल प्रायः चूक जाते थे पर श्रद्धा ज्योंकी त्यों थी। सबसे महती बृद्धि यह थी कि श्रष्टमी और चतुर्दशीको भी शिरमें तेल डालते थे, कच्चे जलसे स्नान करते थे, कहनेका तात्पर्य यह है कि मेरे व्रतमें चरणानुयोगकी बहुतसी गलतियां रहती थीं और उन्हें जानता भी था, परन्तु हाकिकी हीनता जनित परिणामोंकी दृढ़ता न होनेसे यथा योग्य व्रत नहीं पाल सकता था अतः धीरे धीरे उनमें सुधार करने छगा । यह सब होनेपर भी मनमें निरन्तर यथार्थ व्रत पाछनेकी ही चेष्टा रहती थी और यह भी निरन्तर विचारमें आता रहता था कि तुमने बालचन्द्रजी तथा बाईजीका कहना नहीं माना उसी का यह फल है पर अब क्या होता है ?

## पश्चोंकी अदालत

एक बार हम और कमलापित सेठ बरायठामें परस्पर बात-चीत कर रहे थे। सेठजोने कुछ गम्भीर भावसे कहा कि 'क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारे यहां विवाहमें खियोंका जाना बन्द हो जावे क्योंकि जहां की समाजकी प्रमुखता होती है वहां श्रमेक प्रकार अनथोंकी सम्भावना सहज ही हो जाती है। प्रथम तो नानाप्रकारके भण्ड वचन उनके श्री मुखसे निकलते हैं द्वितीय इतर समाजके सम्मुख नीचा देखना पड़ता है। श्रम्य समाजके लोग बड़े गर्वके साथ कहते हैं कि तुम्हारी समाजकी यहीं सभ्यता है कि स्त्री समाज निर्ल्ज होकर भण्ड गीतोंका श्रालाप करती है।'

मैंने कहा—'उपाय क्यों नहीं है ? केवल प्रयोगमें लानेकी कमी है, श्राज शामको इस विषयकी चर्चा करेंगे।'

निदान हम दोनोंने रात्रिको शास्त्र प्रवचनके बाद इसकी चर्चा छेड़ी और फलस्वरूप बहुत कुछ विवादके बाद सबने विवाहमें स्त्रो समाजका न जाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद दूसरे दिन हम दोनों नीमटोरिया आये। यहां पर बरायटा प्रामसे एक बरात आई थी। यहां पर जो लड़कीका मामा था उससे मामूली अपराध बन गया था अतः लोगोंने उसका विवाहमें आना जाना बन्द कर दिया था उसकी पद्धायत हुई श्रौर किसी तरह उसे विवाहमें बुलाना मंजूर हो गया।

नीमटोरियासे तीन मील हलवानी प्राम, यहां पर एक प्रतिष्ठित जैनी रहता था उसे भी लोग विवाहमें नहीं बुलाते थे। उसकी भी पक्खायत की गई। मैंने पक्खोंसे पृष्ठा—'भाई! इनका क्या दोष है।' पक्खोंने कहा—'कोई दोष नहीं।' मैंने कहा—'फिर क्यों नहीं बुलाते ?' अमुक पटवारी जाने, अमुक सिंघईजी जाने यही कहते रहे निर्णय कुछ भी नहीं हुआ। अन्तमें एकने कहा—'आप एकान्तमें आइये, इसका रहस्य आपके ज्ञानमें आ जावेगा।' मैं बड़ी उत्सुकतासे उनके साथ एकान्तमें चला गया। वहां आप कहते हैं—'क्या आप इनको जानते हैं ?' मैंने कहा—'अच्छी तरह जानता हूँ।' 'इनके एक लड़का है और इसका विवाह दलपतपुर हुआ है'...... उन्होंने कहा।

'श्रच्छा, इससे क्या हुआ ? सबका विवाह होता है, जो बात मर्मकी हो उसे कहो'...मैंने कहा।

'उस लड़केकी श्रीरत अत्यन्त सुन्दरी है बस, यही अपराध का कारण है'...उन्होंने कहा।

'स्रोका सुन्दर होना इसमें क्या श्रापराध है ?'...भैंने कहा। 'यही तो बात है, क्या कहूं ? आप तो छोकिक तत्त्वकी कुछ भी मीमांसा नहीं जानते, संसारमें पापकी जड़ तो यही है यदि यह बात उसमें न होती तो कोई श्रापराध उसका न था, उस औरतकी सुन्दरताने ही इन लोगोंका विवाहमें आना जाना बन्द करवाया है'.....उन्होंने बड़ी गम्भीर सुद्रासे कहा।

'फिर भी श्रापके कहनेसे कुछ भी बोध नहीं हुआ'...... मैंने कहा। 'बोध कहांसे हो १ केवल पुस्तकें ही तो आपने पढ़ी हैं अभी छौकिक शास्त्रसे अनिभन्न हो, श्रभी आप बुन्देलखण्डके पंचींके जालमें नहीं आये इसीसे यह सब परोपकार सृझ रहा है'.....भुंभछा कर उसने कहा।

'भाई साहव! मैं आपके कहनेका कुछ भी रहस्य नहीं समझा कृपया शीघ्र समका दीजिये, बहुत विलम्ब हुआ'..... मैंने जिज्ञासा भावसे कहा।

'जल्दीसे काम नहीं चलेगा, यहां तो ऋपराधीको महीनों पञ्चोंकी खुशामद करनी पड़ती है तब कहीं उसकी बातपर विचार होता है, यह तो पञ्चोंकी ऋदालत है वर्षोंमें जाकर मामला तय होता है'....बड़े गर्वके साथ उसने कहा। 'महाशय! इन व्यर्थकी बातोंमें कुछ नहीं, उसकी औरत बहुत सुन्दर है— इसके बाद कहिये'.....मैंने मुंभला कर कहा।

'जब वह मन्दिरमें, कुए पर या अन्य कहीं जाती है उसके पैरकी श्राहट सुनकर लोग उसके मुखकी ओर ताकने लगते हैं श्रीर जब वह अपने साथकी औरतोंक साथ वचनालाप करती है तब लोग कान लगाकर सुनने लगते हैं मैं कहा तक कहूँ ? उसके यहां निमन्त्रण होता है तो लोग उसका हाथ देखकर मोहित हो जाते हैं, अन्यकी क्या कहूँ ? में स्वयं एक बार उसके घर भोजनके लिये गया तो उसके पग देखकर मोहित हो गया, यही कारण है कि जिससे पक्षोंने उसे विवाहमें बन्द कर दिया? ...... उसने कहा।

'महाशय ! क्या कभी उसने पर पुरुषके साथ अनाचार भी किया है ?...मैंने पूछा।

'सो तो सुननेमें नहीं आया'..... उन्होंने कहा।

'और कुछ बोलना चाहते हो'…मैंने कहा । 'नहीं'…उन्होंने कहा ।

वस, मुक्ते एकदम क्रोध आगया, मैंने बाहर त्राकर पद्धोंके समज्ञ सब रहस्य खोल दिया और उनकी अविवेकता पर आध घण्टा व्याख्यान दिया। जिसने मुझे एकान्तमें यह रहस्य बतलाया था उसका पांच रुपया दण्ड किया तथा सेठजीसे कहा कि हम ऐसे पञ्चोंके साथ सम्भाषण करना महान् पाप समभते हैं उस प्राममें मैं पानी न पीऊंगा तथा ऐसे विवाहादि कार्योंमें जो भोजन करेगा वह महान् पातकी होगा। सुनते ही जितने नवयुवक थे सबने विवाहकी पंगतमें जानेसे इन्कार कर दिया और जो पंगतमें पहुँच चुके थे वे सब पतरीसे उठने छगे।

वातकी वातमें सनसनी फेल गई। लड़कीवाला दौड़ा ह्याया और बड़ी नम्रतासे कहने लगा— भैने कौनसा अपराध किया है ? मैं उसे बुलानेको तैयार हूँ। पछ्च लोगोंने अपने अपराधका प्रायख्चित किया और जो महाशय सुन्दर— रूपवती स्त्रीके कारण विवाहमें नहीं बुलाये जाते थे वे पंक्ति भोजनमें सम्मिलत हुए। इस प्रकार यह अनर्थ दूर हुआ।

इसी प्राममें यह भी निश्चय हो गया कि हम लोग विवाहमें स्त्री समुदाय न ले जावेंगे और एक प्रस्ताव यह भी पास हो गया कि जो श्रादमी दोषका प्रायिश्वत लेकर शुद्ध हो जावेगा उसे विवाह श्रादि कार्यों के समय बुलानेमें बाधा न होगी। एक सुधार यह भी हो गया कि मन्दिरका द्रव्य जिनके पास है उनसे श्राज वापिस ले लिया जावे तथा भविष्यमें विना गहनेके किसीको मन्दिरसे रूपया न दिया जावे। यह भी निश्चय हुश्चा कि श्रारम्भी, उद्यमी एवं विरोधी हिंसाके कारण किसीको जातिसे

बहिष्कृत न किया जावे। यह भी नियम पास हो गया कि पंगतमें आद्ध बेंगन आदि अभद्य पदार्थ न बनाये जावें तथा रात्रिके समय मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन हो और उसमें सब सम्मिलित हों।

यहां पर एक दरिद्र आदमी था उसके निर्वाहके छिये चन्दा इकट्ठा करनेकी बात जब कही तब एक महाशयने बड़े उत्साहके साथ कहा कि चन्दाकी क्या आवश्यकता है? वर्षमें दो मास भोजन मैं करा दूंगा। उनकी बात सुनकर पांच अन्य महाशयोंने भी दो दो मास भोजन कराना स्वीकार कर लिया। इस तरह हम दोनोंका यहां आना सार्थक हुआ।

उस समय हमारे मनमें विचार श्राया कि मामीण जनता बहुत ही सरल और भोली होती है, उन्हें कोई उपदेश देनेवाला नहीं श्रतः उनके मनमें जो श्राता है वहीं कर बैठते हैं। यदि कोई निष्कपट भावसे उन्हें उपदेश देवे तो उस उपदेशका महान् श्रादर करते हैं और उपदेशदाताको परमात्मातुल्य मानते हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि विद्वान् मामों में जाकर वहांके निवा-सियोंकी प्रवृत्तिको निमल बनानेकी चेष्टा करें।

### जातिका संवर

एक बार हम लोग सागरसे हरदीके पश्चकल्याणकमें गये वहां जाकर पण्डित मोतीलालजी वर्णीके डेरा पर ठहर गये आप ही प्रतिष्ठाचार्य थे। यहां पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई जो इस प्रकार है—

मन्दिरके द्वार पर मधुमिक्खयोंका एक छत्ता लगा था उसे लोगों के धुवां देकर हटा दिया। रात्रिको शास्त्र प्रवचनके समय उस विषय पर वड़ा वाद विवाद हुआ। बहुत लोगोंने कहा कि जहां पर भगवान के पक्ष कल्याणक हों वहां ऐसा अनर्थ क्यों हुआ ? अन्तमें यह निर्णय हुआ कि जो हुआ सो हो चुका। वह सिंघई जीकी गळती नहीं थी सेवक लोगोंने यह अनर्थ किया परन्तु मालिकने विशेष ध्यान नहीं दिया श्रतः कलके दिन १००० द्रिद्रों को मिष्टान्न भोजन करावें ... यही उसका प्रायश्चित्त है।

सिंघईजीने उक्त निर्णयके अनुसार दूसरे दिन १००० दरिद्रों को भोजन कराकर पद्घायतके श्रादेशका पालन किया।

यहां पर रथमें श्रीरघुनाथजी मोदी वहुगांववाले आये थे। ये जातिके गोलालारे थे और जहां इनका घर था वहां २० गोलालारे और थे इन लोगोंका गोलालारोंसे ४० वर्षसे सम्पर्क छूटा हुआ था— गोलालारे न तो इन्हें अपनी कन्या देते थे और न ही इनकी कन्या लेते थे। यह लोग परस्परमें ही अपना निर्वाह करते थे। इन्होंने पण्डित मूलचन्द्रजीसे जो कि सागर पाठशाला के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे कहा—हमको जातिमें मिला लिया जावे।'

पण्डित मूलचन्द्रजी बहुत चतुर मनुष्य हैं। उन्होंने उत्तर दिया—िक भाई साहब! यदि आप मिलना चाहते हैं तो आप जनतामें आपना विषय रखो। देखें क्या उत्तर मिलता है ? श्रीरघुनाथ मोदीने रात्रिको शास्त्र प्रवचनके बाद सागर, दमोह, शाहपुर आदि प्रान्तभरके समस्त पञ्चोंके समक्ष अपनी दुर्दशाका चित्र रक्खा जो बहुत ही करुणोत्पादक था।

उन्होंने कहा-'हम लोग पचास वपसे जातिबाह्य हैं। हम लोगोंका तो कोई अपराध नहीं, अपराध जो भी कुछ हो पूर्वजोंका है। हमने जबसे अपना कार्य संभाख है तबसे न तो कोई पाप किया है और न किसी दस्साके साथ सम्बन्ध ही किया है। बराबर देवदर्शन, पूजा तथा स्वाध्यायकी परिपाटीका नियमपूर्वक पालन करते हैं तथा श्री गिरिराज गिरिनार आदि तीर्थोंकी यात्रा भी करते हैं, भोजनादिकी प्रक्रिया भी शुद्ध है, हम छोग कभी रात्रिभोजन नहीं करते श्रौर न कभी श्रनछना पानी पीते हैं । हां, इतना अपराध अवश्य हुआ कि एक छड़केकी शादी पचिवसे गोलापूर्वकी कन्यासे हो गई और एक लड़की पर-वार को दे दी। सो यह भी कार्य हम छोगोंकी संख्या बहुत अल्प रह जानेसे करना पड़ा है। हम लोगोंके घर मुश्किलसे पच्चीस या तीस होंगे। यदि हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार रहा तो कुछ कालमें इमारा अस्तित्व ही लुप्त हो जावेगा। आप यह जानते हैं कि जहां पर आय नहीं केवल व्यय ही हो वहां मूछ-धनका नाश ही ध्रव है। आप लोग अपनाते नहीं, श्रतः हम

कहां जावें ? या तो निर्णय कर हमें जातिमें सम्मिलित कीजिये या आज्ञा दीजिये कि हम स्वेच्छाचारी होकर जहां तहां विचरें। बहुत कष्ट सहे अब नहीं सहे जाते, अन्तमें आपकी ही चति होगी। पहले चौरासी जातिके वैश्य जैन थे पर श्रब आधे भी देखनेमें नहीं आते । आशा है कि हमारी राम कहानीपर ऋापकी स्वभावसिद्ध एवं कुळपरंपरागत द्या उमद्द पड़ेगी अन्यथा कहना चाहता जो कुछ वक्तव्य था सब ही त्र्यापके पुनीत चरणोंमें रख दिया । साथ ही यह निवेदन कर देना भी समुचित समभते हैं कि आप लोग शारीरिक अथवा आर्थिक जो कुछ भी दण्ड देवेंगे उसे हम सहन करेंगे। प्रायश्चित विधिमें यदि उप-वास आदि देवेंगे तो उन्हें भी सहपे स्वीकृत करेंगे'.......इतना कहते कहते उनका गला फँच गया और आंखोंसे अश्र छलक पड़े । दस हजार जनता सुनकर अवाक् रह गई, सबने एक स्वरसे कहा कि यदि ये शुद्ध हैं स्त्रीर दस्साके वंशज नहीं हैं तो इन्हें जातिमें मिला लेना ही श्रेयस्कर है यह फैसला अविलम्ब हो जाना चाहिये।

थोड़ी देखे वाद मुख्य मुख्य पञ्चोंने एकान्तमें परामर्श किया। बहुतों ने विरोध और बहुतों ने अविरोध ह्एपमें अपने अपने विचार व्यक्त किये। अन्तमें यह निर्णय हुआ कि इनकी शुद्धि कर लेना चाहिये परन्तु शुद्धिके पहले अपराधका निर्णय हो जाना आवश्यक है। परचात् इन्हें शुद्ध कर लेना चाहिये। इनसे दस हजार कुण्डलपुर क्षेत्रको और तीन पंगत प्रान्त भरके पञ्चोंको लेना चाहिये। यह निर्णयकर पञ्च लोगोंने आम जनता के समक्ष श्रपना मन्तन्य प्रकाशित कर दिया।

इस आज्ञाके सुनते ही रघुनाथदास नारायणदास मोदीने

कहा हमें स्वीकार है किन्तु हमारी यह नम्न प्रार्थना है कि हमें आज्ञा दी जावे कि हम निर्णय करनेके लिये पञ्चोंको कन्न एकत्रित करें ? इतने में एक वृद्ध पञ्चने अन्य पञ्च महाशयोंसे कहा—'श्रापने जो निर्णय किया है वह ठीक है परन्तु यह पञ्चायत गोलालारे पञ्चोंके समक्ष होना चाहिये श्रम्यथा उसके दस हजार रुपये भी जावेंगे और जातिमें भी नहीं मिल सकेगा। श्रापमें इतनी उदारता नहीं कि जिससे उसके वालबच्चोंके विवाह श्रादिकी सुविधा हो सके। श्राप लेगोंके हृद्य अत्यन्त संकीण हो चुके हैं, श्रापने जातिके लिये मोक्षमार्गका अवलम्बन कर रक्खा है। आप संवर जानते हैं अतः आस्त्रवको रोक दिया है जो हैं उनकी काल पाकर निर्जरा श्रवश्यंभावी है अतः कुछ कालमें जातिका मोक्ष होना अनिवार्य है। विशेष कहनेसे आप लोग कुपित हो जावेंगे। वस इन्हें आज्ञा दोजिये कि शुद्धिके लिये अपनी जातिके पञ्चोंको चुलावें जो निर्णय पञ्च लोग देवेंगे हम अर्थात् परवार श्रीर गोलापृवांको मान्य होगा।

यह सुनकर रघुनाथदास नारायणदास मोदीको बहुत खेद हुआ क्योंकि वह जिस कार्यके लिये आये थे वह नहीं हुआ।

में भी वहीं पर बैठा था, मैंने कहा—'उदास मत होओ, प्रयत्न करो, अवश्य ही सफल होगे।' पण्डित मूलचन्द्रजी विलीआ, जो कि जातिके गोलालारे हैं, को भी हार्दिक वेदना हुई क्योंकि उनकी भी यही इच्छा थी कि इतने बन्धुगण अकारण ही जातिसे च्युत क्यों रहें ? मैंने उन सबको सममाया कि बुड्ढे पञ्चने जो कहा है वह विळकुळ ठीक कहा है। मान लो परवारों या गोलापूर्वांने तुम्हें शुद्ध कर भी लिया तो भी जातिके विना तुम्हारा निर्वाह न होगा विवाह आदि तो तुम्हारी जातिवालोंके ही साथ हो सकेंगे अतः तुम घर जाओ आठ दिन बाद हम तुम्हारे ग्राममें आकर इस बातको मीमांसा करेंगे चिन्ता करने की बात नहीं, वीर प्रमुकी कुपासे सब अच्छा ही होगा।

पञ्चकल्याणक देखकर वे अपने घर चले गये और मैं श्रीमान् बाबा गोकुछचन्द्रजी के साथ कुण्डलपुर चला गया।

# श्रीमान् बाबा गोकुलचन्द्रजो

बाबा गोकुलचन्द्रजी एक श्रद्धितीय त्यागी थे, आप ही के उद्योगसे इन्दौर में उदासीनाश्रमकी स्थापना हुई थी। जब आप इन्दौर गये श्रोर जनताके समस्र त्यागियोंकी वर्तमान दशाका चित्र खींचा तब श्रीमान् सर संठ हुकमचन्द्रजी साहब एकदम प्रभावित हो गये श्रोर आप तीनों भाइयोंने दस दस हजार रूपये देकर तीस हजारकी रकमसे इन्दौरमें एक उदासीनाश्रम स्थापित कर दिया। परन्तु श्रापकी भावना यह थी कि श्रीकुण्डलपुर क्षेत्र पर श्रीमहाबीर स्थामीके पादमूलमें श्राश्रमकी स्थापना होना चाहिये अतः श्राप सिवनी, नागपुर, छिंदबाड़ा, जबलपुर, कटनी, दमोह श्रादि स्थानों पर गये श्रोर अपना मन्तन्य प्रकट किया। जनता श्रापके मन्तन्यसे सहमत हुई श्रोर उसने बारह हजारकी श्रायसे कुण्डलपुरमें एक उदासीनाश्रमकी स्थापना कर दी।

श्राप बहुत ही श्रसाधारण व्यक्ति थे। आपके एक सुपुत्र भी था जो कि श्राज प्रसिद्ध विद्वानोंकी गणनामें है। उसका नाम श्री पं० जगन्मोहनछाछजी शास्त्री है। इनके द्वारा कटनी पाठशाला सानन्द चल रही है तथा खुरई गुरुकुल श्रोर वर्णीगुरुकुछ जबल-पुरके ये अधिष्ठाता हैं।



कटनी शिज्ञा संस्थाओंका मुख्यभवन । इनकी स्थापना और संचाठनमें सिंघई घरानेका नथा श्रीमान पेरु जगन्मेहिनदाहजी शास्त्रीका मुख्य हाथ है।





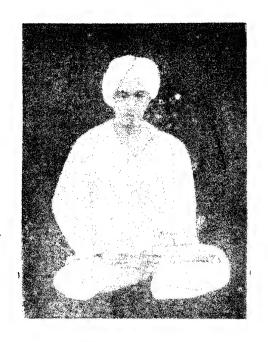

मैंने कुण्डलपुरमें श्री बाबा गोकुलबंद्रजीसे प्रार्थना की कि 'महाराज ! मुझे सप्तमी शितमा का बत दीजिये। ''' ''' आप हमारे पृज्य हैं तथा आपमें हमारी भक्ति हैं. अतः ब्रत दीजिये। '''''वाबाजीने विधि-पूर्वक मुक्ते सप्तमी श्रीतमा के ब्रत दिये।

[ 8= 8 . ]

इनके लिये श्रीसिंघई गिरिधारीलालजी अपनी दुकान पर कुछ द्रव्य जमा कर गये हैं उसीके व्याजसे ये श्रपना निर्वाह करते हैं। ये बहुत ही सन्तोषी श्रीर प्रतिभाशाली विद्वान हैं, व्रती दयालु और विवेकी भी हैं। यद्यपि सिं० कन्हें यालाजनीका स्वर्गवास हो गया है फिर भी उनकी दुकानके मालिक चि० स० सिं० धन्यकुमार जयकुमार हैं। वे उन्हें अच्छी तरह मानते हैं श्रीर उनके पूर्वज पण्डितजीके विषयमें जो निर्णय कर गये थे उसका पूर्णरूपसे पालन करते हैं। विद्वानोंका स्थितीकरण कंसा करना चाहिये यह इनके परिवारसे सीखा जा सकता है। चि० धन्यकुमार विद्याका प्रेमी ही नहीं विद्याका व्यसनी भी है यह श्रानुषङ्गिक बात आगई।

मैंने कुण्डलपुरमें श्रीवावा गोकुलचन्द्र तीसे प्रार्थना की कि 'महाराज! मुभे सप्तमी प्रतिमाका त्रत दीजिये। मैंने बहुत दिनसे नियम कर छिया था कि मैं सप्तमी प्रतिमाका पालन करूंगा ऋौर यद्यपि अपने नियमके श्रानुसार दो वर्षसे उसका पालन भी कर रहा हूँ तो भी गुरुसाक्षीपूर्वक व्रत लेना उचित है। मैं जब बनारस था उस समय भी यही विचार आया कि किसीकी साक्षी पूर्वक ब्रत लेना अच्छा है श्वतः मैंने श्री ब्र० शीतलप्रसाइजी रुखनड को इस आशयका तार दिया कि श्रापशीव आवें मैं सप्तमी प्रतिमा आपकी साचीमें लेना चाहता हूँ। आप आगये और बोले- 'देखो, हमारा तुम्हारा कई बातों में मतभेद है यदि कभी विवाद हो गया तो अच्छा नहीं।' हम चुप रह गये, हमारा एक मित्र मोतीलाल ब्रहचारी था जो कुछ दिन बाद ईडरका भट्टारक हो गया था, उसने भी कहा—'ठीक है तुम यहां पर यह प्रतिमा न हो। इसीमें तुम्हारा कल्याण है।' हमने मित्रकी बात स्वीकार कर उनसे वत नहीं लिया। अब आप हमारे पूज्य है तथा आपमें मेरी भक्ति है अतः व्रत दीजिये।'

बाबाजीने कहा—'श्रच्छा आज ही व्रत ले लो, प्रथम तो श्री बीरप्रभुकी पूजा करो पश्चात् त्रात्रो व्रत दिया जावेगा।'

मैंने आनन्दसे श्रीवीरश्मुको पूजा की श्रनन्तर बाबाजीने विधिपूर्वक मुक्ते सप्तमी प्रतिमाके व्रत दिये। मैंने अखिल ब्रह्मचारियोंसे इच्छाकार किया और यह निवेदन किया कि मैं श्रलपश्चित्वाला खुद्र जीव हूँ आप लोगोंके सहवासमें इस व्रतका अभ्यास करना चाहता हूँ आशा है मेरी नम्न प्रार्थना पर श्राप लोगोंकी श्रनुवन्ता होगी। मैं यथाशक्ति श्राप लोगोंकी सेवा करनेमें सन्तद्ध रहूंगा।'

सबने हर्ष प्रकट किया और उनके सम्पर्कमें आनन्दसे काल जाने लगा।

## पञ्चोंका दरबार

एक दिन मैंने बाबा गोकुलचन्द्रजीसे कहा—'महाराज! बड़-गांवके आसपास बहुतसे गोळालारोंके घर श्रपनी जातिसे बाह्य हैं यदि श्रापका विहार उस चेत्रमें हो जाय तो उनका उद्धार सहज ही हो जाय। मैं आपकी सेवा करनेके लिये साथ चल्ंगा।'

वाबाजीने स्वीकार किया, हम छोग बांदकपुर स्टेशनसे रेलमें बंटकर सछेया आगये और वहांसे ३ घण्टेमें बढ़गांव पहुंच गये। सागरसे पं० मूलचन्द्रजी, कटनीसे पं० बाबूलालजी,रीठीसे श्री सिं० लक्ष्मणदासजी तथा रेपुरासे लक्ष्मरिया आदि बहुतसे सज्जन गण भी आ पहुंचे। सिंघई प्यारेलाल कुन्दीलालजी वहां पर थे ही।

रघुनाथ नारायणदास मोदीसे हम छोगोंने कहा कि सायंकाल पञ्चायत बुलानेका आयोजन करो। उन्होंने वैसा ही किया, हम छोगोंने बाबाजीकी छत्रछायामें सामायिक की रात्रिकेट बजे सब महाशय एकत्र होगये।

मैंने कहा—'इस ग्राममें जो सबसे वृद्ध हो उसे भी बुलाओ।' रवनाथ मोदी स्वयं गये और एक लोधीको जिसकी अवस्था ८० वर्षके छगभग होगी साथ ले आये। ग्रामके और लोग भी पञ्चा-यत देखनेके छिये आये। श्री बाबा गोकुछचन्द्रजी सर्व सम्मतिसं सभापति चुने गये। यहां सभापतिसे तात्पयं सर पञ्चका है। मैंने ग्रामके पञ्च सरदारोंसे नम्र शब्दोंमें निवेदन किया कि—

'यह दुखमय संसार है, इसमें जीव नाना दुःखोंके पात्र होते हुए चतुर्गितमें भ्रमण करते करते बड़े पुण्यसे मनुष्य जन्म पाते हैं। मनुष्यों में उत्पन्न होकर भी जैनकुलमें जन्म पाना चतुष्पथक रत्नकी तरह परम दुर्लभ है। आज रघुनाथ मोदी आपके जैनकुलमें जन्म लेकर भी ५० वर्षसे जातिबाह्य हैं श्रीर जाति बाह्य होनेके कारण सब धम कार्योंसे विञ्चत रहते हैं श्रतः इन सबका उद्धार कर श्राप लोग यशोभागी हूजिये। मेरे कहनेका यह तात्पर्य नहीं कि इन्हें निर्णयके विना ही जातिमें मिला लिया जावे किन्तु निर्णयका कसौटीमें यदि वे उत्तीर्ण हो जावें तो मिलानेमें क्या चृति हैं......?'

इतना कहकर में चुप होगया श्रनन्तर श्रीमान् प्यारेखालजी सिंघई जो इस प्रान्तके मुख्य पञ्च थे श्रीर पञ्च ही नहीं सम्पन्न तथा बहुकुटुम्बी थे बोले—

'श्राप लोग हमको अष्ट करनेके लिये श्राये हैं जिन कुटुम्बां को श्राप मिछाना चाहते हैं उनकी जातिका पता नहीं। इन छोगोंने जो गोछाछ।रोंके गोत्रोंके नाम बताकर अपनेको गोछालारे वंशका सिद्ध किया है वह सब कल्पित चरित्र है। श्राप छोग त्यागी हैं कुछ लौकिक मर्यादा तो जानते नहीं, केवछ शास्त्रको पदकर परोपकारकी कथा जानते हैं। यदि छौकिक वातों का परिचय आप लोगोंको होता तो हमें श्रष्ट करनेकी चेष्टा न करते। तथा श्रापने जो कहा कि कसौटी की कसमें यदि उत्तीर्ण हो जावें तो इनकी शुद्धि कर लो ठीक कहा—परन्तु यह तो आप जानते हैं कि कसौटी पर सोना कसा जाता है पौतल नहीं कसा जाता। इसप्रकार यदि वे गोलालारे होते तो शुद्ध किये जाते, इनके कल्पित चरित्रसे हम लोग इन्हें शुद्ध करनेकी चेष्टामें कदापि सामिज नहीं हो सकते।'

इसके अनन्तर सब पञ्चोंमें कानाफ़्ंसी होने लगी तथा कई पञ्च उठने लगे। मैंने कहा—'महानुभावो! ऐसी उतावली करना उत्ताम नहीं, निर्णय कीजिये, यदि ये गोलालारे न निकलें तो इनकी शुद्धि तो दूर रही अदालतमें नालिश कीजिये। इन्होंने हम लोगोंको धोखा दिया है।'

इसके अनन्तर बाकलवाले तथा रीठीवाले सिंघई बोले— 'ठीक है, मैं तो यह जानता हूँ कि जब ये हमारे यहां जाते हैं तब जैनमन्दिरके दर्शन करते हैं श्रीर निरन्तर हमसे यही कहते हैं कि हमारे पूर्व जोंने ऐसा कीनसा गुरुतर अपराध किया कि जिससे हम सैकड़ों नर-नारी धर्मसे विञ्चत रहते हैं। बाकलवालोंने भी इसीका समर्थन किया तथा रेपुरावाले लश्करिया भी इसी पच्चमें रहे। इसके बाद मैंने उस ८० वर्षके बृद्धसे कहा कि बाबा आपकी आयु तो ८० वर्षकी है श्रीर यह घटना पचास वर्षकी ही है अतः श्रापको तो सब कुछ पता होगा। कृपाकर कहिये कि क्या बात है?

वृद्ध बोला—'मैं कहता हूँ परन्तु आप लोग परस्परके वैमनस्य में उस तत्त्वका अनादर न कर देना। पञ्च वही है जो सत्य न्याय करे, पन्नपातसे प्रसित है उससे यथार्थ निर्णय नहीं होता तथा पञ्च वही है जो स्वयं निर्दोप हो अन्यथा वह दोषको छिपाने की चेशा करेगा। साथ ही रिश्वत न लेता हो ख्रीर हृदयका विशाल हो, जो स्वयं ही इन दोषोंसे लित होगा वह अन्यको शुद्ध करनेमें समर्थन होगा। श्रद्ध, आप लोगोंकी जो इच्छा हो—जैसा आपके मस्तिष्कमें श्रावे बैसी पञ्चायत करना। मैं तो जो जानता हूँ वह श्रापके समक्ष निवेदन करता हूँ।

'पचास वर्ष पहलेकी बात है--रघुनाथ मोदीके पिता ने एक बार जाति भोज्य किया था उसमें कई प्रामके लोग एकत्र हुए थे। पंगतके बाद इनके पिताने पञ्च लोगोंसे यह भावना प्रकट की कि यहाँ यदि मन्दिर बन जावे तो अच्छा हो। सबने स्वीकार किया, दवात कलम कागज मंगाया गया चन्दा लिखना प्रारम्भ हुन्ना। सबसे श्रव्छी रकम रघुनाथ मोदीके पिता ने लिखायी। एक प्रामीण मनुष्यने चन्दा नहीं छिखाया उत्पर इनके पिता बोले- 'खानेको तो शूर हैं पर चन्दा देनेमें आनाकानी।' इस पर पञ्च होग कुपित होकर उठने लगे, जैसे तैसे अन्तमें यह पञ्चायत हुई कि चूं कि रघुनाथके पिताने एक गरीबकी तौहीनी की श्रतः दो सौ रुपया मन्दिरको और एक पक्का भोजन पञ्चों को देवें नहीं तो जातिमें इन्हें न बुलाया जावे। बहुत कहां तक कहें ? यह अपनी अकड़ में आ गये और न दण्ड दिया न पंगत ही। यह विचार करते रहे कि हम धनाट्य हैं हमारा कोई क्या कर सकता है ? अन्तमें फल यह हुआ कि चार वर्ष बीत गये उन्हें कोई भी विरादरीमें नहीं बुलाता था और न कोई उनके यहाँ श्राता था। जब लड़के लड़की शादीके योग्य हुए तब चिन्तामें पड़ गये। जिससे कहें वही उत्तर देवे कि जब पहले अपने प्रान्तके साथ व्यवहार हो जावे तभी हम आपके साथ विवाह सम्बन्ध कर सकते हैं अन्यथा नहीं। वह यहांसे चलकर पनागर जो कि जबछपुरके पास है पहुंचे । वहां पर प्रतिष्ठा थी वहां भी इन्होंने पद्धोंसे कहा। उन्होंने यही कहा कि 'चृंकि तुमने पद्योंकी तौहीनी की है अतः यह पद्यायत आज्ञा देती है कि २००) के स्थानमें ५००) दण्ड और १ पंगतके स्थानमें २

पंगत पक्की हो ... यही तुम्हारा दण्ड है। 'इन्होंने स्वीकार किया कि हम जाकर शीघ्र ही पंचोंकी श्राज्ञाके श्रनुकूल दण्ड देकर जातिमें मिल जावेंगे। वहां तो कह आये पर घर आकर धनके नशामें मस्त हो गये श्रीर पंगत तथा दण्ड कुछ भी नहीं दिया। श्रव यह चिन्ता हुई कि लड़के लड़कियोंका विवाह किस प्रकार किया जावे ? तब यह उपाय किया कि जो गरीब जैनी थे उन्हें पूंजी देकर अपने अनुकूल बना लिया और उनके साथ विवाह कर चिन्तासे मुक्त हो गये। मन्दिर जानेका कोई प्रतिवन्ध था नहीं इससे इन्होंने उस छोर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस तरह यह अपनी संख्या घटाते गये जो कि आज ५० घरके ही अंदाज रहे होंगे। यह तो इनके पिताकी बात रही पर इनमें जो रघुनाथ-दास नारायणदास मोदी हैं वह भद्र प्रकृति है। इसकी यह भावना हुई कि मैं तो अपराधी हूँ नहीं श्रतः जातिबाह्य रहकर धर्म कार्यांसे विद्यत रहना श्रच्छा नहीं इसीलिये यह कई प्रामका जमींदार होकर भी दौड़ धूप द्वारा जातिमें मिलनेकी चेष्टा फर रहा है। यह भी इसका भाव है कि मैं एक मन्दिर बनवाकर पश्चकल्याणक प्रतिष्ठा कराऊँ तथा ऐसा शुभ अवसर मुफे कव प्राप्त हो कि मेरे घर पर विरादरीके मनुष्योंका भोजन हो श्रीर पात्रादिकोंको आहार दान देकर निज जीवन सफल करूं'...... यह इनकी कथा है। आशा है आप पछ्च लोग इसका गंभीर दृष्टिसे न्याय करेंगे। श्री सिं० प्यारेलालजीने जो कहा है वह ठीक नहीं है क्योंकि उनकी आयु ४० वर्षकी ही है और मैं जो वह रहा हूँ उसे ५० वर्ष हो गये। मुक्ते रघुनाथसे कुछ द्रव्य तो लेना नहीं और न मुक्ते इनके यहां भोजन करना है अतः मिथ्या भाषण कर पातकी नहीं बनना चाहता।

सबके लिये वृद्ध बाबाकी कथामें सत्यताका परिचय हुआ परन्तु प्यारेलाल सिंघई टससे मस नहीं हुए। अन्तमें पञ्च छोग उटने लगे तो मैंने कहा कि यह ठीक नहीं, कुछ निर्णय किये विना उठ जाना न्यायके विरुद्ध है।

वहांपर एक गोलालारे बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं जल विहार करता हूँ उसमें प्रान्त भरके सब गोलालारे बुलाये जावें तथा परवार और गोलापूर्व भी बुलाये जावें। चिट्ठीमें यह भी लिखाया जावे कि इस उत्सवमें रघुनाथ मोदीको शुद्ध करनेका विचार होगा अतः सब भाईयोंको अवश्य आना चाहिये और इनके विषयमें जिसे जो भी ज्ञात हो वह सामग्री साथ लाना चाहिये यह बात सबको पसन्द आई परन्तु जिसके यहां जल विहार होना था वह बहुत गरीब था उसने केवल दयाके वेगमें जलयात्रा स्वीकार कर ली थी अतः मेंने रघुनाथ मोदीसे कहा कि आप इसे तीन सौ रुपये दे देवें। उन्होंने ननु नच किये विना तीन सौ रुपये दे दिये। इसके बाद मैंने कहा कि तुम भी दो पंगतोंका कच्चा सामान तैयार रखना, सम्भव है तुम्हारी कामना सफल हो जाय। यह कहकर हम लोग कटनी चले गये।

कटनीमें पण्डित बाबूलालजी प्रयत्नशील व्यक्ति थे उनके साथ परस्पर विचार किया कि चाहे कुछ भी हो परन्तु इन लोगों को जातिमें मिला लेनेका पूर्ण प्रयत्न करना है। यदि ये लोग कुछ दिन ख्रोर न मिलाये गये तो जाति च्युत हो जावेंगे।

विचार तो किया पर जब कुछ उपाय न सूका तो अन्तमें यह निर्णय किया कि इनकी जाति का पिटया-गोत्रकी परम्परा जाननेवाला बुलाया जावे। बरु आसागर के पास मिड्रिया गांव है वहांसे पिटया बुलाया गया और उससे इनकी वंशावली पूछी गई उसने कण्ठस्थकी तरह इनकी वंशावली बना दो। एक आदि गांत्रका अन्तर पड़ा वह सुधार दिया गया।

चार दिन बाद चिट्टी आ गई कि अमुक दिन बड़गांवमें जल बिहार है दो पंगतें होंगीं आप लोग गोट सहित पधारें इसमें रघुनाथ मोदीकी पञ्चायत भी होगी। हमने सागरसे प्यारेखाल गलेया, पं० मुन्नालालजी तथा पं० मुलचन्द्रजी सुपरिन्टेन्डेन्टको भी बुला लिया। कटनीसे पण्डित बावृलालजी, श्री खुशालचन्द्र जी गोलालारे, श्रीमान् बावा गोकुलचन्द्रजी, श्री अमरचन्द्र तथा अन्य त्यागीगण, रीठीसे लक्ष्मण सिंघई और बाकलके कई भाई इस प्रकार हम लोग बड़गांव पहुंच गये। खेदके साथ लिखना पड़ता है कि हमें जो चिट्टी दी गई थी वह एक दिन बिल्डम्बसे दी गई थी अतः हम दूसरे दिन तब पहुँच सके जब कि जल बिहार समाप्त हो चुका था विमान मण्डपमें जा रहा था और वहां पहुँचनेके बाद ही लोग अपने अपने घर जानेके उद्यममें लग जाते। केवल मण्डप और जिनेन्द्रदेव ही वहां रह जाते।

उस समय मेरे मनमें एक अनौखी सूफ उठी मैंने गानेवाले से कहा कि तू पेट दर्दका बहाना कर डरा पर चला जा तेरा जो टहरा होगा वह में दूंगा। वह चला गया अतः विमान पन्द्रह मिनटमें ही मंडपमें पहुंच गया। मैंने कट शास्त्र प्रवचनका प्रवन्ध कर पं० मूलचन्द्र जी को बैठा दिया और धीरेसे कह दिया कि आध घण्टामें ही पूर्ण कर देना तथा रघुनाथ मोदीसे कहा कि यदि आप जातिमें मिलना चाहते हैं तो कुटुम्ब सहित मण्डप के सामने खड़े हो जाओ और आप तथा नारायण दोनों ही पञ्चोंके समक्ष हाथ जोड़कर वहो कि या तो हमें जातिमें मिलाओ या एक दम पृथक कर जाओ। हम बहुत दुखी हैं हमारी व्यथा पर आप एक रात्रिका समय देनेका कष्ट करें। रघुनाथ मोदीने हमारी वात स्वीकार कर छो और शास्त्र प्रवचनके बाद जब पञ्च छोग जानेको प्रस्तुत हुए तब रघुनाथ मोदीने बड़ी विनयके

साथ प्रार्थना की जिससे सब लोग रुक गये त्रौर सबने यह प्रतिज्ञा की कि रघुनाथ मोदीका निर्णय करके ही त्र्याज मण्डप त्यागेंगे।

पञ्चायत प्रारम्भ हो गई, प्रामके श्रन्य विरादरीके लोग भी बुलाये गये। प्रथम ही श्रीमूलचन्द्रजी विलोश्राने प्रस्ताव किया कि 'श्राज जीवनमरणका प्रश्न हैं अतः सब भाइयोंको परस्परका वैमनस्य भूल जाना चाहिये। अपराध सबसे होता है उसकी क्षमा ही करना पड़ती है, अपराधियोंकी कोई पृथक् नगरी नहीं, वैसे तो संसार ही अपराधियोंका घर हैं श्रपराधसे जो शून्य हो जाता है वह यहाँ रहता ही नहीं, मुक्ति नगरीको चला जाता है।'

इसके खनन्तर श्रीमान् मलैयाजी बोले कि 'बात तो ठीक है परन्तुं निर्णय छानबीन कर ही होना चाहिये अतः मेरी नम्न प्रार्थना है कि जो महाशय इस विषयको जानते हों वे शुद्ध हृदयसे इस विषयको स्पष्ट करें।'

इसके बाद प्यारेलाल सिंघई बोले कि बहुत ठीक है परन्तु जिनका पचास वर्षसे गोलालारों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं उनके विषयमें पञ्चायत करना कहांतक संगत है ? सो आप ही जानें।' इनके भतीजे भी इन्हीं के पक्षमें बोले। मैंने कहा—'श्रापका कहना न्यायसंगत है किन्तु कोई मनुष्य श्रस्सी वर्षका इस विषयको जानता हो श्रीर निष्पक्ष भावसे कहता हो तो निर्णय होनेमें क्या आपत्ति है ?'

श्री सिंघईजी बोले—'वह श्रस्ती वर्षका वृद्ध गोठालारे जातिका होना चाहिये।' यह सुनकर उपस्थित महानुभावोंमें बहुत क्षोभ हुआ। सब महाशय एक स्वरसे बोल उटे— 'सिंघईजीका बोलना श्रन्यायपूर्ण है, कोई जातिका हो इस विषयमें जो निष्पन्त भावसे कहेगा वह हम लोगोंको मान्य होगा, हम छोग न्याय करनेके लिये आये हैं, श्राज न्याय करके ही श्रासन छोड़ेंगे।' इतनेमें वह वृद्ध जो कि पहली पञ्चायतमें आया था बोळनेको उद्यमी हुआ। वह बोळा—

'पञ्च लोगो! मैंने पहली ही सभामें कह दिया था कि रघुनाथ मोदोके पूर्वजोंने हठ की और पद्धोंके फैसलेको नहीं माना उसीके फलस्वरूप आज उनकी सन्तानकी यह दुर्दशा हो रही है। यह सन्तान निर्दोष है तथा इनके पूर्वज भी निर्दोष थे। यदि आप लोग इन्हें न मिलावेंगे तो ये केवल जातिसे ही च्युत न होंगे वरन धर्म भी परिवर्तन कर लेंगे। संसार अपार है इसमें नाना प्रकृतिके मनुष्य रहते हैं विना संघटनके संसारमें किसी भी व्यक्तिका निर्वाह नहीं होता द्यार इन्हें आप लोग अपनावें। जब कि पंचोंने इनकी पंगत लेना स्वीकार की थी तब यह विनेका नहीं यह तो अपने आप सिद्ध हो जाता है। बस, अधिक बोलना श्रच्छा नहीं समझता।'

पञ्चोंने युद्ध बाबाकी कथाका विश्वास किया केवल प्यारेलाल सिंघईको वृद्धका कहना रुचिकर नहीं हुआ, उठकर घर चले गये। मैंने बहुत रोका पर एक न सुनी। मनमें खुशी हुई कि अच्छा हुआ विन्न तो टला परन्तु फिर विचार आया कि रघुनाथ मोदीका निर्वाह तो इन्हीं में होगा अन्य लोगों के मिला लेने से क्या होता है ? पर किया क्या जावे ? . . . इसी विचार में छुछ निद्रा आ गई। इतने में ही एक महाशय बोले—'क्या यह समय सोनेका है ?' निद्रा मंग हो गई, पञ्च लोग परस्पर विचार में निमन्न थे ही। अन्त में यह तय किया कि रघुनाथ मोदीको मिला लिया जावे। इसी के बीच पं० बाबूलाल जी कटनी बोल उठे कि पहले पिट्या बुलाया जाय और उसके द्वारा इनके गोत्रों की परीचा की जावे। यदि गोत्र ठीक निकलें तो मिलाने में कौनसी आपत्ति है ?

इनकी बात सकल पञ्चोंने स्वीकृत की, एक महाशय बोले कि सिंघई प्यारेलालको बुलाया जावे। मैं बड़ा चिन्तित हुआ कि हे भगवन ! क्या होनेवाला है ? अन्तमें जो व्यक्ति बुलानेके लिये भेजा गया मेरे साथ उसका परिचय था। मैं पेशावके बहाने बाहर गया और उससे कह आया कि 'तूँ सिंघईके घर न जाना, बीचसे ही लीट आना और पञ्चोंको यह उत्तर देना कि सिंघई प्यारेखालजीने कहा है कि हम ऐसे अन्याय करनेवाले पञ्चोंमें नहीं आना चाहते।' इतना कहकर वह तो सिंघईजीके घरकी और गया और मैं पञ्च लोगोंमें शामिल हो गया।

इतनेमें श्री प्यारेलालजी मलैया बोले कि—'महानुभाव! आज हमारी जातिकी संख्या चौदह छाखमात्र रह गई यदि इसी तरहकी पद्धित आप लोगोंकी रही तो क्या होगा? सो कुछ समममें नहीं आता श्रतः इसमें विलम्ब करनेकी कोई बात नहीं। रघुनाथ मोदीको जातिमें मिलाया जावे और दण्डके एवजमें इनसे २ पंगतें ली जावें तथा जातिके बालकोंके पढ़नेके लिये एक विद्यालय स्थापित कराया जावे।'

इस पर बहुतसे महानुभावोंने सम्मित दी श्रीर पण्डित मूल-चन्द्रजीको भी श्रात्यन्त हर्ष हुआ। वह बोले—'केवल विद्या-लयसे कुछ न होगा, साथमें एक छात्रावास भी होना आवश्यक है। यह प्रान्त विद्यासे पिछड़ा है यद्यपि कटनीमें विद्यालय है फिर भी जो श्रात्यन्त गरीब हैं उनका बाहर जाना श्रातिकठिन है। उनके माँ बाप उन्हें कटनी तक भेजनेमें भी असमर्थ हैं।'

मूळचन्द्रजीकी बात सबने स्वीकार की। अनन्तर रघुनाथ मोदोसे पूछा गया कि क्या श्रापको स्वीकार है ? उन्होंने कहा— 'में स्वीकार आदिकी बात तो नहीं जानता दस हजार रुपया दे सकता हूँ उनसे चाहे आप विद्यालय बनवावें चाहे छात्रावास बनवावे ।

सब लोग यह बात कर ही रहे थे कि इतनेमें जो आदमी प्यारेलाल सिंघईको बुलानेके लिये गया था वह आकर पञ्च लोगोंसे कहने लगा कि प्यारेलाल सिंघईने कहा है—'हम एसी अन्यायकी पंचायतमें शामिल नहीं होना चाहते।' यह सुनकर पंच लोगोंकी तेवरी बदल गई और सब एक मुखसे कहने लगे कि 'प्यारेलालके साथ व्यवहार करना उचित नहीं।' मैंने कहा— आवेगमें आकर उसने कह दिया होगा माफ किया जावे अथवा एकबार फिरसे बुलाया जावे यदि इस बार न आवे तो जो आपको उचित मालूम हो वह करना।'

फिर आदमी भेजा गया, मैंने बाहर जाकर उससे कह दिया कि जाकर सिंघईजी से बोलो—यदि पंचोंमें शामिल न हो खोगे तो जातिच्युत कर दिये जाख्रोंगे। वह खादमी प्यारेलीलजी के घर गया और जगाकर उनसे बोला कि पञ्च लोग आपसे सख्त नाराज हैं खापको बुलाया आप नहीं पहुंचे इसकी कोई बात नहीं परन्तु यह कहना कि अन्यायकी पञ्चायत है क्या तुम्हें उचित था रियारेलाल शपथ खाने लगे कि मेरे घर तो कोई आया ही नहीं यह बात किसने पैदा की शखरतु जो हुआ सो ठीक है शीघ चलो। इसके बाद प्यारेलालजी वहां पहुँच गये पञ्चोंने खूच डाटा। वह कुछ कहनेको हुए कि इतनेमें वह खादमी जो कि बुलाने के लिये गया था बोल उठा—अच्छा खापने नहीं कहा था कि हम पञ्चायतमें नहीं जाते वहां गुट- बन्दी करके अन्यायपूर्ण पञ्चायत कर रहे हैं रियारेलालजी को बहुत ही शिमन्दा होना पड़ा ! पञ्चोंने कहा—'रघुनाथ मोदीके विषयमें आप की क्या सम्मति है रि

उन्होंने कहा—'पञ्च लोग जो फैसला देवेंगे वह हमें शिरसा मान्य है। यदि पञ्च महाशय उनके यहां कल ही भोजन करनेके लिये प्रस्तुत हों तो मैं भी श्राप लोगोंमें सम्मिलित रहूँगा परन्तु अब महीनों टालना उचित नहीं।'

हम मनमें बहुत हर्षित हुए। श्रव पञ्चोंने मिलकर यह फैसला कर दिया कि दो सौ पचास परवार सभाको, दो सौ पचास गोलापूर्व सभाको, दो सौ पचास गोलालापूर्व सभाको, दो सौ पचास गोलालापूर्व सभाको, दो सौ पचास नेनागिर क्षेत्रको, दस हजार विद्यालयको तथा दो पंगत यदि रघुनाथ मोदी सहर्प स्वीकार करें तो कल ही पंगत लेकर जातिमें मिला लिया जावे और दण्डका रुपया नक्षद लिया जावे एवं प्रातःकाल ही पंगत हो जावे फिर कभी पञ्च जुढ़ने की आवश्यकता नहीं।

इस फैसले को सुनकर रघुनाथ मोदी और उनके भाई नारा-यणदासजी मोदी पुलकितवदन हो गये। उन्होंने उसी समय ग्या-रह हजार लाकर पञ्चोंके समत्त रख दिये। पञ्चोंने मिलकर रघुनाथ मोदीको मय कुटुम्बके गले लगाया और आझा दी कि प्रातःकाल ही सहभोज हो। इस पञ्चायतमें प्रातःकाल हो गया। पञ्चायतसे उठकर हम बाबा गोकुलचन्द्रजी तथा अन्य त्यागीवर्ग सामायिक करनेके लिये चले गये और अन्य पञ्च-लोग शौचादि कियाके लिये बाहर गये।

दो घण्टाके बाद मन्दिरमें श्रीमान् बाबाजीका प्रभावशास्त्री प्रवचन हुआ। अनन्तर सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गये। जहां हम ठहरेथे, वहीं पर रघुनाथकी बहिनने भोजन बनाया। दस बजेके बाद भोजन हो गया पंगतका बुलौआ हुआ पख्च लोग आ गये सानन्द पक्का भोजन परोसा गया पर भोजन करनेमें एक दूसरेका मुख ताकने लगे। यह देख बाबाजीने कहा कि मुख ताकनेकी क्या बात है ? पहले तो हम लोग उनकी विहन की श्रादिके द्वारा बनाया भोजन करके यहां आये हैं इस बातको पं० मुन्नालालजी अच्छी तरह जानते हैं। पं० मुन्नालालजीने भी कहा कि मैं भी उस भोजनमें शामिल था श्रतः श्राप निःसंकोच भोजन कीजिये। सब लोग फिर भी हिचकिचाते रहे इतनेमें श्रीयुत मलैया प्यारेलालजी सागरने प्राप्त च्ठाया और जिनेन्द्रदेवकी जय कहते हुए भोजन शुरू कर दिया। फिर क्या था आनन्दसे सब भोजन करने लगे बीचमें रघुनाथदासको भी शामिल कर लिया। दूसरे दिन दाल भात कही श्रीर शाग पूड़ीका भोजन हुआ। इस तरह पञ्च लोगोंने ५० वर्षसे च्युत एक कुटुम्बका उद्घार कर दिया। एकका ही नहीं उनके आश्रित अनेक कुटुम्बोंका उद्घार हो गया।

यह सब काण्ड समाप्त होनेके बाद मैं श्रीयुत बाबाजीके साथ कुण्डलपुर चला गया। बाबाजीकी मेरे ऊपर निरन्तर अनुकम्पा रहती थी। उनका स्त्रादेश था कि —

जैनधर्म श्रात्माका कल्याण करनेमें एक ही है श्रातः जहां तक तुमसे बन सके निष्कपट भावसे इसका पालन करना श्रोर यथाशक्ति इसका प्रचार करना । हमारी श्रवस्था तो वृद्ध हो गई, हमारे बाद यह श्राश्रम चलना कठिन है क्योंकि इसमें जितने त्यागी हैं उनमें संचालनकी शक्ति नहीं तुम इस योग्य कुछ हो परन्तु तुम इतने स्थिर नहीं कि एक स्थान पर रह सको । कहीं रहो परन्तु श्रात्मकल्याण से विश्वत न रहना । तुम्हारे साथ जो बाबा भागीरथजी हैं वह एक रतन हैं निरपेल निलोंभ व सत्यवक्ता हैं उनका साथ न छोड़ना तथा जिस चिरोंजानाईने तुम्हें पुत्रवत पाला है उसकी श्रम्त समय तक सेवा करना कृतज्ञता हो मनुष्यता की जननी हैं । हम यही श्राशीर्वाद देते हैं कि तुम सुपार्गके भागी होश्रो,

कल्य याका मृल कारण निरीहत्तृति है 'निवृत्तिरूपं यतस्तत्त्वम् ।' विशेष क्या कहें ? जहाँ इच्छा हो जास्रो ।'

मैं प्रणाम कर सागर चला गया और आनन्द्से जीवन विताने लगा।

#### AL

# धर्मका ठेकेदार कोई नहीं

वरत्रासागरसे तार आया कि आप बाईजीको लेकर शीघ्र ही आवें यहां सर्राफ मूळचन्द्रजीके पुत्ररत्न हुआ है। तार ही नहीं, लेनेके लिये एक मुनीम भी आ पहुँचा। हम और बाईजी मुनीमके साथ वरसासागर पहुँच गये।

मूळचन्द्रजी सर्राफके कोई उत्तराधिकारी नहीं था अतः सदा चिन्तित रहते थे, पर अय साठ वर्षकी अवस्थामें पुत्ररत्नके उत्यन्न होनेसे उनकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा।

बाईजीने कहा—'भैया! कुछ दान करो, उसी समय पचास मन गेहूं गरीबोंको बांट दिया गया तथा मन्दिरमें श्रीजीका विधान कराया। ग्यारह दिनके बाद नाम संस्कार किया गया। पूजन विधान सम्पन्न हो जानेके बाद सौ नाम कागजके टुकड़ोंमें लिखकर एक थालीमें रख दिये। अनन्तर एक पांच वर्षकी कन्यासे कहा कि इनमेंसे एक कागजकी पुड़िया निकालो। वह निकाले श्रीर उसीमें डाल देवे। चतुर्थ बार उससे कहा कि पुड़िया थालीके बाहर डाल दो। उसने एक पुड़िया बाहर डाल दी जब उसे खोला तो उसमें श्रेयान्सकुमार नाम निकला। श्रव क्या था? सब लोग कहने लगे कि 'देखो वर्णीजीको पहले से ही ज्ञान था श्रव्यथा आपने नौ मास पहले जो कहा था कि सर्राफ

मृलचन्द्रजीके बालक होगा और उसका नाम श्रेयान्सकुमार होगा....सच कैसे निकलता ? इत्यादि शब्दों द्वारा बहुत प्रशंसा करने लगे। पर मैंने कहा—'भाई लोगो! मैं तो कुछ नहीं जानता था, यह तो घुणाचरन्यायसे सत्य निकल आया। आप लोगोंकी जो इच्छा हो सो कहें ?'

यहां एक बात विलच्चण हुई जो इस प्रकार है हम लोग स्टेशन पर मूलचन्द्रजों के मकानमें रहते थे पासमें कहार लोगों का मोहल्ला था। एक दिन रात्रिको खोलोंकी वर्षों हुई। इतनी विकट कि मकानोंके खप्पर फूट गये। हम लोग रजाई ख्रादिको खोदकर किसी तग्ह खोलोंक कष्टसे बचे। पड़ोसमें जो कहार थे वे सब राम राम कहकर खपना प्रार्थना कर रहे थे। वे कह रहे थे कि—

'हे भगवन्! इस कष्टसे रत्ता की जिये, श्रापित कालमें श्रापके सिवाय ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें कष्टसे बचा सके।' उनमें एक दस वर्षकी लड़की भी थी, वह श्रपने माता पितासे कहती है कि 'तुम लोग व्यथं ही राम राम रट रहे हो। यदि कोई राम होता तो इस आपित्त कालमें हमारी रक्षा न करता। हमने उनका कौनसा श्रपराध किया है जो इतनी निदयतासे श्रोले बरसा रहे हैं। निद्यताका भी कुछ ठिकाना है ? देखो, हमारे घरके खपरा चृर चूर हो गये हैं शिर पर खटाखट श्रोलों-की वर्षा पड़ रही है, वस्त्र तक हमारे घरमें पर्याप्त नहीं। कहां तक कहा जावे ? न माँ के पास दो धोतियां हैं और न पिताजी के पास। आप लोग एक ही धोतीसे अपना निर्वाह करते हैं जब दिन भर मेहनत करते हैं तब कहीं जाकर शामको अन्न मिलता है वह भी पेट भर नहीं मिळता। पिताजी! आपने राम राम जपते श्रपना जन्म तो विता दिया पर रामने एक भी दिन संकट

में सहायता न दी, यदि कोई राम होते तो क्या सहायता न करते । बगलमें देखो सरीफजी का मकान है उनके हजारी मन गल्ला है अनेक प्रकारके वस्त्रादि हैं नाना प्रकारके भूषण हैं, दूध आदिकी कमी नहीं है, पास ही में उनका बाग है जिसमें श्राम, श्रमरूद, केला श्रादिके पुष्कल वृक्ष हैं जिनसे उन्हें ऋतु ऋतुके फल मिलते रहते हैं, चार मास तक ईखका रस मिलता है जिससे खीर श्रादिकी सुरुभता रहती है। यहां तो हमारे घरमें अन्नका दाना नहीं, द्धकी बात छोड़ा छांछ भी मांगेसे नहीं मिळती, यदि मिले भी तो लोग उसके एवजमें घास मांग लेते हैं। इस विर्पात्तमय जीवन की कहानी कहां तक कहूं ? अतः पिताजी ! न कोई राम है आर न रहाम है यदि कोई राम-रहीम होता तो उसके द्या होती और वह ऐसे अवसरमें हमारी रक्षा करता। यह कहांका न्याय है कि पड़ोसवालेको लाखोंकी सम्पत्ति और हम लोगोंको उदर भर भोजन के भी लाले। यद्यपि मैं बालिका हूँ पढ़ो लिखी नहीं कि किसा आधारसे बात कर सकूं परन्त अपनी इस विपत्तिसे इतना अवश्य जानती हूँ कि जो नीम बोवेगा उसके नीमका ही पड़ होगा और जब वह फलेगा तब उसमें निवोरी ही होगी, जो आमका बीज बोवेगा उसके श्राम हो का फल लगेगा। जैसा बीज पृथ्वी मातामें डाला ज।वेगा वैसा ही माता फल देवेगी । पिताजी ! स्रापने जमान्तर में कोई अच्छा कार्य नहीं किया जिससे कि तुम्हें सुखकी सामग्री मिलती और न मेरी माताने कोई सुकृत किया अन्यथा ऐसे दरिद्रके घर इनका विवाह नहीं होता। यह देखनेमें सुन्दर हैं इसिलये कमसे कम श्रव्छे घरानेकी वह वेटियां इन्हें घृणाकी दृष्टि से नहीं देखतीं...यह इनके कुछ सुकृतका ही फल है। मैं भी श्रभागिनी हूँ जिससे कि श्रापके यहां जन्मी। न तो मुक्ते पेट भर दाना मिलता है और न तन ढकनेको वस्त्र ही। जब मैं माँ के साथ श्राच्छे घरों में जाती हूँ तब लोग दयाकर रोटीका दुकड़ा दे देते हैं बहुत दया हुई तो एक आधा फटा-पुराना-वेकाम बख़ दे देते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि तुमने उस जन्ममें बहुत पाप किये अतः अब श्रोलोंकी वर्षासे मत उरो और न राम राम चिल्लाओ। राम हो या न हो मुक्ते इसमें कोई श्रापिता नहीं परन्तु हमारी रचा हमारे भान्यके ही द्वारा होगी। न कोई रक्षक है और न कोई भच्नक है। इस समय में आपसे दुळ कहना चाहती हूं वह यह कि—

यदि तुम इन सब श्रापित्तयों से बचना चाहते हो तो एक काम करो, देखो तुम प्रति दिन सैकड़ों मछ लियों को मारकर अपनी आजीविका करते हो। जैसी हमारी जान हे बैसी ही अन्यकी भी है। यदि तुम्हें कोई सुई चुभा देता है तो कितना दुःख होता है। जब तुम मछ लीका जान छेते हो तब उसे जो दुःख होता है उसे वहीं जानती होगी। मछ छी ही नहीं जो भी जीव श्रापको मिछ ता है उसे श्राप निःशङ्क मार डालते हैं अभी परसों को ही बात है आपने एक सर्पको छाठीसे मार डाछा। पड़ोसमें बाई जीने बहुत मना किया पर तुमने यही उत्तर दिया कि काछ है इसे मारना ही उत्कृष्ट है। श्रा में यही भिक्षा मांगती हूँ कि चाहे भिन्ना मांगकर पेट भर लो परन्तु मछ ली मारकर पेट मत भरो। संसारमें करोड़ों मनुष्य हैं क्या सब हिंसा करके ही श्रापना पाछन पोषण करते हैं?

लड़कीकी ज्ञानभरी बातें सुनकर पिता एकदम चुप रह गया ख्रोर कुछ देर बाद उससे पूछता है कि वेटी। तुमे इतना ज्ञान कहांसे आया ? वह बोली कि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं परन्तु बाईजीके पास जो पण्डितजी हैं वे प्रति दिन शास्त्र वांचते हैं एक दिन वांचते समय उन्होंने बहुतसी बातें कहीं जो मेरी समममें

नहीं आई पर एक बात में अच्छी तरह समक्त गई वह यह कि इस अनादि निधन संसारका कोई न तो कर्ता है न धर्ता है और न विनाश कर्ता है। अपने अपने पुण्य पापके आधीन सब प्राणी हैं। यह बात आज सुके और भी अधिक जँच गई कि यदि कोई बचानेवाला होता तो इस आपत्तिसे न बचाता।

इसके सिवाय एक दिन बाईजीने भी कहा था कि परको सताना हिंसा है और हिंसासे पाप होता है। फिर श्राप तो हजारों मछिलियोंकी हिंसा करते हैं अतः सबसे बड़े पापी हुए। कसाईके तो गिनती रहती है पर तुम्हारे वह भी नहीं।

पिताने पुत्रीकी बातोंका बहुत आदर किया और कहा कि 'वेटी ! हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और जो यह मझिख्योंके पकड़नेका जाल है उसे अभी तुम्हारे ही सामने ध्वस्त करता हूँ।'

इतना कहकर उसने गुरसीमें आग जलाई श्रौर उस पर वह जाज़ रखने छगा। इतनेमें उसकी स्त्री बोली कि 'व्यथं ही क्यों जलाते हो, इसको बेचनेसे दो रुपये श्राजावेंगे श्रौर उनमें एक धोती जोड़ा लिया जा सकेगा।' पुरुप बोला कि 'यह हिंसाका आयतन ह जहां जावेगा वहीं हिंसामें सहकारी होगा श्रातः नंगा रहना अच्छा परन्तु इस जालको बेचना अच्छा नहीं।' इस तरह उसने बातचीतके बाद उस जालको जला दिया और स्त्री पुरुषने प्रतिज्ञा की कि अब श्राजन्म हिंसा न करेंगे।

यह कथा हम ओर बाईजी सुन रहे थे बहुत ही प्रसन्नता हुई श्रोर मनमें विचार आया कि देखों समय पाकर दुष्टसे दुष्ट भो सुमार्ग पर आजाते हैं। जातिके कहार श्रपने श्राप अहिंसक हो गये। बालिका यद्यपि अबोध थी पर उसने किस प्रकार समकाया कि अच्छेसे अच्छे पण्डित भी सहसा न समका सकते।

इसके अनन्तर ओला पड़ना बन्द हुआ। प्रातःकाल नित्य कियासे निर्वृत्त होकर जब हम मन्दिरजी पहुँचे तब ८ बजे वे तीनों जीव आये और उत्साहसे कहने लगे कि हम आजसे हिंसा न करेंगे। मैंने प्रश्न किया—क्यों ? उत्तरमें उनने रात्रिकी राम कहानी आनुपूर्वी सुना दी। जिसे सुनकर चित्तामें अत्यन्त हर्ष हुआ और श्री समन्तभद्र स्वामोका यह श्लोक स्मरण द्वारा सामने आगया कि—

'सम्यग्दर्शनसम्पन्नमि मातङ्गदेहजम् । देवा देवं विदुर्भक्षमगूढाङ्गारान्तरौजसम् ॥'

हम लोगोंकी यह महती अज्ञानता है कि किसीको सर्वथा तुच्छ नीच या अधम मान बैठते हैं। न जाने कब किसके कालः लिंध आजावे ? जातिके कहार महाहिंसक, कौन उन्हें उपदेश देने गया कि आप लोग हिंसा छोड़ दो ? जिस छड़कीके उपदेशसे माता पिता एकदम सरल परिणामी होगये उस लड़कीने कौनसी पाठशालामें शिक्षा पाई थी ? दस वर्षकी अवाध बालिकामें इतनी विज्ञता कहांसे आगई ? इतनी छोटी उमरमें तो कपड़ा पहिरना ही नहीं आता परन्तु जन्मान्तरका संस्कारथा जो समय पाकर उदयमें आगया अतः हमें उचित है कि अपने संस्कारोंको श्राति निर्मेछ बनानेका सतत प्रयत्न करें। इस अभिमानको त्याग देवें कि हम तो उत्तम जाति हैं सहज ही कल्याणके पात्र हो जावेंगे। यह कोई नियम नहीं कि उत्तम कुलमें जन्ममात्रसे ही मनुष्य उत्तम गतिका पात्र हो श्रीर जघन्य कुलमें जन्म लेनेसे अधम गतिका पात्र हो। यह सब तो परिगामोंकी निर्मलता और कलुषता पर निर्भर है।....इसप्रकार हम. बाईजी श्रीर मूलचन्द्र जी परस्पर कथा करने लगे इतनेमें वह लहकी बोली—'वर्णीजी! हम तीनोंको क्या आजा है ?

मैंने कहा—'बेटी! तुमको धन्यवाद देता हूँ, आज तूने वह उत्कृष्ट कार्य किया जो महापुरुषों द्वारा साध्य होता है। तुम्हारे माता पिताने जो हिंसाका त्याग किया है रछाघनीय है, तुमसे सर्राफ बहुत प्रसन्न हैं श्रीर तुम छोगोंको जिसकी आवश्यकता पड़े सर्राफसे ले सकते हो।'

उस छड़कीका पिता बोळा-मोंने हिंसाका त्याग किया है उसका यह ताल्प्य नहीं कि आप छोगोंसे कुछ याचना करनेके लिये आया हूं। में तो केवल आप छोगोंको अहिंसक जानकर आपके सामने उस पापको छोड़नेके लिये आया हूँ। आपसे क्या माँगू हमारा भाग्य ही ऐसा है कि मजदूरी करना और जो मिले सन्तोपसे खाना। आजतक मळ्ळियां मारकर उद्र भरते थे अब मजदूरो करके उदर पोषण करेंगे। अभी तो हमने केवल हिंसा करना हो छोड़ा था पर अब यह भी नियम करते हैं कि आजसे मांस भी नहीं खावेंगे तथा हमारे यहां जो देवीका बिलदान होता था वह भी नहीं करेंगे। कोई कोई बैप्णव लोग बकराके स्थानमें भूरा कुम्हड़ा चढ़ाते हैं हम वह भी नहीं चढ़ावेंगे केवल नारियल चढ़ावेंगे। बस, अब हम लोग जाते हैं क्योंकि खेत नींदना है.....

इतना कहकर वे तीनों चले गये और हम लोग भी उन्हींकी चर्चा करते हुए अपने स्थान पर चले आये इतनेमें बाईजी बोलीं-'वेटा! तुम भूल गये ऐसे भद्र जीवोंको मिद्रा और मधुभी छुड़ा देना था।'

मैंने कहा—'अभी क्या विगड़ा है ? उन्हें बुलाता हूँ, पास ही तो उनका घर है ?'

मैंने उन्हें पुकारा, दे तीनों आगये, मैंने उनसे कहा—'भाई! हम एक बात भूछ गये, वह यह कि आपने मांस खाना तो छोड़ दिया पर मेंपर और मदिरा नहीं छोड़ी अतः इन्हें भी छोड़ दीजिये।' लड़की बोळी—'हां पिताजी! बहा मेंपर न? जो दबाईमें कभी कभी काम आती है वह तो बड़ी बुरी चीज है, हजारों मिक्खयां मारकर निचोड़ी जाती है, छोड़ दीजिये और मिदरा तो हम तथा माँ पीती हो नहीं हैं तुम्हीं कभी कभी पीते हो और उस समय तुम पागलसे हो जाते हो, तुम्हारा मुँह बसाने लगता है। बाप बोला—'बेटी! ठीक हैं, जब मांस ही जिससे कि पेट भरता था छोड़ दिया तब अब न मिदरा पीवेंगे और न मधु ही खावेंगे। हम जो प्रतिज्ञा करते हैं उसका निर्वाह भी करेंगे।'

हम वर्णीजी और बाईजीकी बात तो नहीं कहते क्यों कि यह साधु लोग हैं परन्तु बड़े बड़े जैनी व ब्राह्मण लोग श्रस्पतालकी दवा खाते हैं जहां मंगी और मुसलमानों के द्वारा दवा दी जाती है। उस दवामें मांस मिद्रा और मेंपरका संयोग श्रवश्य रहता है। बड़े आदमियों की बात करों तो यह लोग न जाने हम लोगों की क्या दशा करेंगे? श्रवः इनकी बात न करना ही श्रच्छा है। अपनेको क्या करना है? 'जो करेगा सो भोगेगा।' परन्तु बात तो यह है कि जो बड़े पुरुष आचरण करते हैं वही नीच श्रेणीके करने लग जाते हैं। जो भी हो हमको क्या करना है? बह फिर कहने लग कि वर्णीजी! कुछ चिन्ता न करना, हमने जो ब्रत लिया है मरण पर्यन्त कष्ट सह लेने पर भी उसका मंग न करेंगे। अच्छा अब जाते हैं.........यह कहकर वे चले गये श्रीर हम लोग श्रानन्द सागरमें निमग्न होगये। मुक्ते ऐसा लगा कि धर्मका कोई ठेकेदार नहीं है।

## रसखीर

भोजन करके बेठे ही थे कि श्री वर्णी मोतीलालजी श्रा गये। उनके साथ भो वही कहारवाली बातचीत होतो रही। दूसरे दिन विचार हुआ कि आज रसखीर खाना चाहिये। श्री सर्रोफ मृ्लचन्द्रजीसे रस मंगवाया हम श्रीर वर्णी मोतीलालजी उसके सिद्ध करनेमें लग गये।

बाईजीने कहा—'भैया ११ वज गये श्रव भोजन कर छो।' हमने एक न सुनी श्रीर खीरके बनानेमें ११॥ बजा दिये। सामायिकका समय हो गया अतः निश्चय किया कि पहले सामायिक किया जाय और बादमें निश्चिन्तताके साथ भोजन।

सामायिकके वाद १२॥ बजे हम दोनों भोजनके लिये बैठे। बाईजीने कहा—'श्रच्छी खोर बनायी।' मैंने उत्तर दिया—'उत्तम पदार्थका मिलना कठिनतासे होता है।' बाईजी ठीक कहकर रोटी परोसने लगीं। मैंने कहा—'पहले खीर परोसिये।' उन्होंने कहा—'भोजनके परचात् खाना।' हमने कहा—'जब पेट भर जावेगा तब क्या खावेंगे ?' उन्होंने कहा—'श्रभी खीर गरम है।' हमने कहा—'थालमें ठण्डी हो जावेगी।'

उन्होंने स्त्रीर परोस दी, हमने फैलाकर प्रास हाथमें लिया,

एक प्रास मोतीलालजीने भी हाथमें लिया। एक एक प्रास मुँहमें जानेके बाद ज्यों ही दूसरा प्रास उठाने लगे त्यों ही दो मिक्लयाँ परस्पर लड़ती हुई आई श्रीर एक हमारी तथा दूसरी मोतीलालजीकी थालीमें गिर गईं। खीर गरम थी श्रतः गिरते ही दोनोंका प्राणान्त हो गया। श्रन्तराय श्रा जानेसे हम दोनों उस दिन भोजनसे विञ्चत रहे। बाईजी बोलीं—'भैया! लोलुपता श्रच्छी नहीं।' मैं सुनकर खुप रह गया।

इस प्रकरणके लिखनेका ऋर्थ यह है कि जो वस्तु भाग्यमें नहीं होती वह थालीमें आने पर भी चली जाती है और जो भाग्यमें होती है वह द्वीपान्तरसे भी आ जाती है। अतः मनुष्यको इचित है कि सुख दुखमें समता भाव धारण करे।

#### असफल चोर

हम वाईजी और वर्णी मोतीलालजी तीनों श्री सिद्धक्षेत्र सोनागिरिकी वन्दनाके लिये गये वहीं बाईजीकी सास और ननद भी त्रा गईं। आनन्दसे यात्रा हुई। श्री चन्द्रप्रभ भगवान्के दर्शन कर सब लोग प्रमोद भावको प्राप्त हुए।

यहां पर भट्टारकजीकी गद्दी है और प्राचीन शास्त्रोंका भण्डार भी। परन्तु वतमानमें जो भट्टारक हैं उन्हें ज्ञानयृद्धिका लक्ष्य नहीं, यन्त्रमन्त्रमें ही अपना काल लगाते हैं। इनका मन्दिर बहुत उत्तम है उसमें ये प्रतिदिन भक्तिभावसे पूजन पाठ करते हैं, स्वभावके सरल तथा दयालु हैं। इनकी धर्मशालामें निवास करनेवाले यात्रियोंको सब प्रकारकी सुविधा रहती है। हो दिन आनन्दसे यात्रा हुई।

तीसरे दिन सिमरासे आदमी श्राया श्रीर उसने समाचार दिया कि वाईजी आपके घरमें चोरी हो गई। सुनकर बाईजीकी सास श्रीर ननद रोने लगीं पर बाईजीके चेहरेपर शोकका एक भी चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुश्रा उन्होंने समकाया कि श्रव रोनेसे क्या छाम ? जो होना था सो हो गया श्रव तो पांच दिन बाद ही घर जावेंगे।

श्रादमीने बहुत कुछ चलनेका आग्रह किया ओर कहा कि

दरोगा साहबने कहा है कि बाईजीको शीघ्र लाना हम प्रयत्नपूर्वक चोरीका पता लगानेको तैयार हैं परंतु हमें माल्म पड़ना चाहिये कि क्या क्या सामान चोरी गया है ? बाईजीने श्रादमीसे कहा तुम जाओ श्रीर दरोगा साहबसे कहो कि—

चोरी तो हो ही गई अब तीर्थयात्रासे क्यों विकवित रहें ? धर्मसे संसारका बन्धन छूट जाता है फिर यह धन तो पर पदार्थ है इसकी मूर्च्छासे ही तो हमारी यह गित हो रही है। यदि आज हमारे परिग्रह न होता तो चोर क्या चुरा ले जाते ? यह इतनी बला है कि वेचारे चोर यदि पकड़े गये तो कारागारकी यातनाएं भोगेंगे और नहीं पकड़े गये तो सुखसे नहीं खा सकेंगे। प्रथम तो निरन्तर शङ्कित रहेंगे कि कोई जान न जावे। वेचने जावेंगे तो लेनेवाला श्राघे दाममें लेवेगा। जितने चोर होवेंगे वे बांटते समय आपसमें छड़ेंगे। लेनेवाला निरन्तर भयभीत रहेगा कि कोई यह न जान लेवे कि यह चोरीका माल लेता है। यदि दैवयोगसे पकड़ा गया तो कारागारकी हवा खावेगा त्र्रोर जुर्माना भुगतना पड़ेगा तथा जब स्त्राप तलाशी लेवेंगे तब निरंपराध व्यक्तियोंको भी सन्देहमें पकड़कर पिटवावेंगे श्रोर इस तरह कितने ही निरपराध दण्ड पावेंगे तथा दरोगा साहब जितने दिन चोरीका पता लगानेमें रहेंगे उतने दिन हलुआ पुड़ो स्रोर रवड़ी खानेके लिये देनो पड़ेगी। देवयोगसे पता भी छग गया परन्तु यदि दरोगा साहबको लालचने धर द्वाया तो चोरसे श्राधा माल लेकर उसे भगा देंगे और आप पुलिस स्थानपर चले जावेंगे श्चन्तमें जिसकी चोरी हुई वह हाथ मलते रह जावेगा। उनका कोई दोष नहीं, परिमहका स्वरूप ही यह है, इसके वशीभृत होकर श्रच्छे अच्छे महानुभाव चकरमें श्रा जाते हैं। संसारमें सबसे प्रवल पाप परिग्रह है, किसी कविने ठीक ही तो कहा है।

'कनक कनक तें सौगुनी मादकता ऋधिकाय । वह खाये वौरात है यह पाये वौराय ॥'

विशेष क्या कहूँ ? बाईजी ५ दिन ग्हकर जो श्रादमी आया था उसके साथ सिमरा चर्टी गईं और मैं सागर चला आया।

कुञ्ज दिनके बाद बाईजीका पत्र आया— 'भैया !

#### आशोर्वाद

में सोनागिरिसे सिमरा आई, चोरी कुछ नहीं हुई, चोर आये और जिस भण्डिरियामें सोना रक्खा था उसीमें १०) के गजाशाही पैसा रक्खे थे उन्होंने पैसाकी जगह खोदी सोना छोड़ गये और पैसा कोठरीमें विखेर गये तथा दाल चांवल भी विखेर गये। क्यों ऐसा किया सो वे जानें, कहनेका तात्पर्य यह है कि पाव त्राना भी नहीं गया, तुम कोई चिन्ता न करना।

ं मुक्ते हर्ष हुआ श्रोर मनमें आया कि सुकृतका पैसा जल्दी नष्ट नहीं होता।

## आज यहाँ कल वहाँ

सागरमें श्री रज्जीलालजी कमरया रहते थे मेरा उनसे विशेष परिचय नहीं था, शास्त्र प्रवचनके समय त्र्याप आते थे उसी समय उनहें देखता था। उन्हें किसी कार्यवश राहतगढ़ जाना था, मुफसे बोले कि आप भी राहतगढ़ चिलये। मैंने कहा—'अच्छा चिलये।'

मार्गमें अनेक चर्चाएं होती रहीं, श्रम्तमें उन्होंने कहा कि कुछ हमारे छिये भी उपदेश दीजिये।

मेंने कहा—'श्राप श्री जिनेन्द्रदेव की पूजा तो करते ही हैं और स्वाध्याय भी। यदि आप मुक्तसे पूछते हैं तो मेरी सम्मत्यनुसार आप समयासारका स्वाध्याय की जिये उसमें अन्तस्तत्त्वके विषयमें बहुत ही स्पष्ट और सरल रीतिसे व्याख्यान है तथा उसके रचियता श्री कुन्द्छुन्द भगवान हैं उनके विषयमें हम क्या कहें ? उनकी प्रत्येक गाथामें अध्यात्मरस टपकता है।'

उन्होंने सहर्प स्वीकार किया, इसके बाद हम दोनों राहतगढ़ पहुंचे, वहां पर एक नदी श्रामके पास बहती है एक छोटा सा दुग है जो कि समभागसे सौ फुटकी ऊँचाई पर है उसके मध्य में एक बड़ा भारी पानीका कुण्ड है जो बहुत गहरा है और जिसे देखनेसे भय माछूम होता है। नदीके तट पर प्रामसे दो मील दूर कई प्राचीन जिनमन्दिर भग्न पड़े हुए हैं उनमें बहुत विशाल-काय प्रतिमाएं विराजमान हैं पूजन पाठका कोई प्रबन्ध नहीं, वहांकी व्यवस्था देखकर मार्मिक वेदना हुई परन्तु कर क्या सकते थे?

श्चन्तमें यह श्रच्छा हुआ कि वे सभी प्रतिमाएं सागर ले श्चाई गई और श्री चौधरन वाईके मन्दिरमें विराजमान कर दी गई। यहां मन्दिरके प्रवन्धक अच्छी तरहसे उनकी पृजादिका प्रवन्ध करते हैं श्चीर यथावसर कलशाभिषक श्चादि उत्सव करते रहते हैं।

हमारा और रज्जीलालजी का यहांसे विशेष परिचय हो गया। यहांसे हम दोनों सागर वापिस ऋा गये।

श्री समैया जवाहर छाछ जी जो कि चैत्या छय के प्रवन्धक थे श्रीप जिनकी कृपासे सत्तर्क सुधातर किणी पाठशा छा को चमेली चौक में विशाल भवन मिछा था। न जाने उनके मनमें क्या विचार आया, मुक्ते बुलाकर कहने छगे कि यदि आप चमेली चौक में पाठशा छा रखना चाहते हैं तो वकायदा किरायानामा छिख दी जिये क्यों कि आपको पाठशाला को यहां रहते हुए दस वर्ष हो गये। कुछ दिन श्रीर रहने पर आपके श्रीधकारी वर्ग सर्वथा कटजा कर छंगे हम लोग ताकते ही रह जावेंगे। मैंने बहुत कुछ कहा कि आप निश्चिन्त रहिये कुछ न होगा। श्रन्तमें वह बोले किस कुछ नहीं जानते, या तो पनद्रह दिनमें मकान खाली करो या कियारानामा लिख दो।'

क्या किया जावे ? बड़ी असमंजसमें पड़ गये क्योंकि तीस लड़के अध्ययन करते थे उनके योग्य मकान मिळना कठिन था। इतनेमें ही श्री बिहारी मोदी श्रीर श्री रज्जीलाल सिंघई बोले कि श्राप चिन्ता मत करें। श्री स्वर्गीय ढाकनलालजो का मकान जो कि घटियाके मन्दिरसे लगा हुआ है उसमें पाठशाला ले चलो श्रीर अभी चलो उसे देख लो। हम सब मकान देखनेके लिये गये और देखकर निश्चय किया कि इसे झाड़ बुहारकर स्वच्छ किया जावे श्रान्तर पाठशाला इसी में लाई जावे। इतने अनाद्रके साथ चैत्यालयके मकानमें रहना उचित नहीं।

चार दिनमें मकान दुरुस्त हो गया और पाठशाला उसमें आ भी गई परन्तु उसमें कई कट्ट थे। यदि एक हजार रुपया मरम्मतमें छगा दिये जावें ता सब कट्ट दूर हो जावें पर रुपये कहांसे आवें ? पाठशालामें विशेष धन न था मांग चूंगकर काम चलता था। पर देव बलवान् था, श्री बट्टे दाऊ जा कि रेली ब्रद्मिके दलाल थे मुक्ते चिन्तित दंखकर बाले कि इतने चिन्तित क्यों हा ? मैंने कहा कि जा पाठशाला चमेली चौकमें थी वह श्री ढाकनलाल सिंघई के मकानमें आ गई परन्तु वहां अनेक कट्ट हैं। मकान स्वच्छ नहीं, वह अभी एक हजार रुपया मरम्मतके लिये चाहता है। पाठशालाके पास द्रव्य नहीं कसे काम चले ?

आप उसी वक्त हमारे साथ पाठशालामें आये और जहां श्री टाकनलाल सिंघईके वैठनेका स्थान था एक कुदारी मंगाकर वहां श्रापने खोदा तो तीन सौ रुपये मिल गये। दूसरे दिनसे ही मरम्मतका काम चालू कर दिया। श्राव एक कच्ची अटारी थी हमने दाऊसे कहा कि इसे गिरवा कर छत बनवा दी जावे। दाऊने कहा ठीक है—वहीं पर उन्होंने एक भीत खोदी जिससे सात सौ रुपये मिल गये। इस तरह एक हजार रुपयेमें अनायास ही पाठशालाके योग्य मकान बन गया और आनन्द पूवक बालक पढ़ने लगे।

मेरे हृदयमें यह बात सदा शल्यको तरह चुभती रहती थी कि इस प्रान्तमें यह एक ही तो पाठशाला है पर उसके पास निजका मकान तक नहीं। वह अपने थोड़े ही कालमें तीन मकानों में रह चुकी। 'श्राज यहां कल वहां' इस द्रिद्रों जैसो दशामें यह पाठशाला किस प्रकार चल सकेगी?

# मोराजीके विशाल प्राङ्गणमं—

श्री ढाकनलाल सिंघईके मकानमें भी विद्यालयके उपयुक्त स्थान नहीं था किसी तरह गुजर ही होती थी। गृहस्थीके रहने लायक मकान और विद्यालयके उपयुक्त मकानमें बड़ा श्रम्तर होता है।

श्री बिहारीलालजी मोदी और सिंघई रज्जीलालजी मन्दिर के महतमिम थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा—कि यदि विद्या-लयको पुष्कल जमीन चाहते हो तो श्री मोराजीकी जगह, जिसमें कि एक अपूर्व दरवाजा है जो आज पचीस हजारमें न बनेगा तथा मधुर जलसे भरे हुए दो कूप हैं पाठशालाके संचालकोंको दे सकते हैं किन्तु पाठशालावाले यह प्रतिज्ञा पत्र लिख देवें कि जबतक पाठशाला चले तब तक हम उस पर काविज रहें और यदि देव प्रकोपसे पाठशाला न चले तो मकानवालोंको सोंप देवेंगे।

इसपर पाठशालाके कुछ अधिकारियोंने पहले तो सम्मित न दी परन्तु समभाने पर सब सम्मत होगये। अब चिन्ता इस बातको हुई कि मकान कैसे बने १ पाठशालाके अधिकारियोंने कमेटी कर यह निश्चय किया कि फिल्हाल पांच हजार रुपया लगा-कर एक मंजला कच्चा मकान बना लिया जावे और इसका भार श्रीमान् करोड़ीमल्छजीको सौंपा जावे। श्रीमान् करोड़ीमल्छजी ने इस भारको सहषं स्वीकार किया। आप पाठशालाके मन्त्री भी थे, तीन मासमें आपने मकान तय्यार कर दिया और पाठशाला श्री ढाकनलालजीके मकानसे मोराजी भवनमें श्रागई। यहां आनेपर सब व्यवस्था ठीक हो गई। यह बात आश्विन सुदी ९ स० १९८० की है।

कई कारणोंसे श्री करोड़ीमल्लजीने पाठशालाके मंत्री पदसे स्तीका दे दिया। आपके स्थानमें श्री पूर्णचन्द्रजी बजाज मन्त्री हुए। आप बहुत ही योग्य श्रीर विशालहृद्यके मनुष्य हैं, बड़ गम्भीर हैं, गुस्सा तो आप जानते ही नहीं हैं। आपकी दुकानमें श्री पन्नालालजी बड़कुर संजाती थे जिनकी बुद्धि बहुत ही विशाल श्रीर सूक्ष्म थी। श्रापके विचार कभी संकुचित नहीं रहे श्राप सदा ही पाठशालाकी उन्नतिमें परामर्श देते रहते थे श्रीर समय समय पर स्वयं भी सहायता देते थे।

पाठशालाका कोष बहुत ही कम है और व्यय ५००) मासिक है...यह देखकर श्रिधकारी वर्ग सदा सचिन्त रहते थे।

एक बार सिंघईजीके मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन हुआ उस समय
मैंने पाठशालाकी व्यवस्था समाजके सामने रख दी फल स्वरूप
श्री मोदी धर्मचन्द्रजीने कहा कि यदि वर्णीजी देहातमें जैनधर्मका
प्रचार करें तो मैं सौ रुपया मासिक पाठशालाको देने लगूं।
मैंने भ्रमण स्वीकार किया और सौ रुपया मासिक मिलने लगा।
इसी प्रकार श्रीयुत कमरयाजीने कहा कि यदि पण्डित द्याचन्द्रजी
हमको दोपहर बाद एक घण्टा स्वाध्यायके लिये देवें तो सौ
रुपया मासिक हम देवेंगे,...इस प्रकार किसी तरह पाठशालाकी
आर्थिक व्यवस्था सुधरी परन्तु स्थायी आमदनीके विना मेरी
चिन्ता कम नहीं हुई।

कुछ दिनके बाद श्री मोदीजीने सहायता देना बन्द कर दिया पर कमरयाजी बराबर देते रहे। पाठशालामें क्वीन्स कालेजके अनुसार पठनकम था इससे बड़े बड़े आत्तेप आने लगे परन्तु भावी अच्छा था इससे सब विघ्न दूर होते गये। पढ़ाईके लिये अध्यापक उच्च श्रेग्णीके थे अतः उस ओरसे में निश्चिन्त रहता था परन्तु धनकी चिन्ता निरन्तर रहा करती थी। यद्यपि पाठशालाके सभापित श्री सिंघई कुन्दनळालजी और उपसभापति श्री चौधरी कन्हैयालाल हुकमचन्द्रजी मानिक चौक-बाले हमको निरन्तर साहस और उपदेश दिया करते थे कि आप चिन्ता मत करो अनायास ही कोप हो जावेगा तथापि मेरी चिन्ता कम न होती थी। सिंघईजी तथा चौ० हुकमचन्द्रजी के द्वारा गल्ले बाजारसे अच्छी आमदनी हो जाती थी, घी के दछाछ श्री मनसुखकाल हजारीलाल, गिरिधारीलाल पल्टूराम, गु चेळाल खूबचन्द्र तथा अनन्तरामजी आदिकी पूरी सहायता थी और किरानाके व्यापारी श्री प्यारेलाल किशोरीलाल मलेया, हीरालाळ टीकाराम मळैया, सिंघई राजाराम मुन्नाळाळजी श्रोर सिं० मौजीलाल लखमीचन्द्रजी पूर्ण सहायता देते थे...पर यह सब चालू सहायता थी-इनकी सहायत।से जो आता था वह खर्च होता जाता था अतः मृलधनकी व्यवता निरन्तर रहा करती थी । कुछ भी रहो परन्तु जब मैं मोराजीके विशाल प्राङ्गणमें बहुतसे छात्रोंको श्रानन्दसे एक साथ खेलते कृदते श्रीर विद्याध्ययन करते देखता था तब मेरा हृदय हर्षातिरेकसे भर जाता था।

## कलकोत्सवमें श्री पं० अम्त्रादासजी शास्त्रीका भाषण

संबत् १६७२ की बात है, सागरमें श्री टीकाराम प्यारेखाळजी महैयाके यहां कछशोत्सवका आयोजन हुआ। उसमें पण्डितों के बुलानेका भार मेरे उपर छोड़ा गया। मैंने भी सब पण्डितों के बुलानेकी व्यवस्था की जिसके फलस्कर श्रीमान् पण्डित माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य, श्रीमान् पं० वंशीधरजी सिद्धान्तर शास्त्री, श्रीमान् व्याख्यानवाचस्पति पं० देवकीनन्दनजी, श्रीमान् वाणीभूषण पं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थ तथा श्रीमान् निखल विद्यावारिध पण्डित श्रम्बादासजी शास्त्रो जो कि हिन्दू विश्वविद्यालय बनारसमें संस्कृतके प्रिन्सपल थे—इस उत्सवमें सम्मिलत हुए। श्रापका शानदार स्वागत हुश्रा उसी समय आयोजित आमसभामें जैन धर्मके अनेकान्तवादपर आपका मार्मिक भाषण हुआ जिसे श्रवण कर श्रच्छे अच्छे विद्वान लोग मुग्ध हो गये। आपने सिद्ध किया कि—

'पदार्थ नित्यानित्यात्मक है अन्यथा संसार श्रोर मोक्षकी व्यवस्था नहीं बन सकती क्योंकि सर्वथा नित्य माननेमें परिणाम नहीं बनेगा, यदि परिणाम मानोगे तो नित्य माननेमें विरोध आवेगा। श्री समन्तभद्र स्वामीने लिखा है—

'नित्यत्वैकान्तपत्ते ऽपि विक्रिया नोपपद्यते । प्रागेव कारकाभावः क्व प्रमाणं क्व तत्कलम् ॥'

यह सिद्धान्त निर्विवाद है कि पदार्थ चाहे नित्य मानो चाहे अनित्य किसी न किसी रूपसे रहेगा ही। यदि नित्य है तो किस अवस्थामें है ? यहां दो ही विकल्प हो सकते हैं या तो शुद्ध स्वरूप होगा या अशुद्ध स्वरूप होगा। यदि शुद्ध है तो सर्वदा शुद्ध ही रहेगा क्योंकि सर्वथा नित्य माना है ओर इस दशामें संसार प्रक्रिया न बनेगी। यदि अशुद्ध है तो सर्वथा संसार ही रहेगा और ऐसा माननेसे संसार एवं मोक्षकी जो प्रक्रिया मानी है उसका लोप हो जावेगा अतः सर्वथा नित्य मानना अनुभवके प्रतिकृत है।

यदि सर्वथा अनित्य है ऐसा माना जाय तो जो प्रथम समयमें हैं वह दूसरेमें न रहेगा छोर तब पुण्य पाप तथा उसके फड़का सर्वथा छोप हो जावेगा। कल्पना कीजिये किसी छात्माने किसीके मारनेका छाभिप्राय किया वह चिणक होनेसे नष्ट हो गया अन्यने हिंसा की, चिणक होनेके कारण हिंसा करनेवाला भी नष्ट हो गया बन्ध अन्यको होगा, चिणक होनेसे बन्धक छात्मा नष्ट हो गया फलका भोक्ता छन्य ही हुआ....इस प्रकार यह चिणकत्वकी कल्पना श्रेष्ठ नहीं, प्रत्यक्ष विरोध आता है अतः केवल अनित्यकी कल्पना सत्य नहीं। जैसा कि कहा भी है—

'परिणामिनोऽप्यभावास्त्रिणिकं परिणाममात्रमिति वस्तु। तत्यामिह परलोको न स्यास्कारणमथापिकार्ये वा।।'

बहुतोंकी यह मान्यता है कि 'कारणसे कार्य सर्वथा भिन्न है, कारण वह कहलाता है जो पूर्व क्षणवर्ती हो, श्रौर कार्य वह है जो उत्तर चणवर्ती हो।' परन्तु ऐसा माननेमें सर्वथा कार्य कारण भाव नहीं बनता। जब कि कारणका सर्वथा नाश हो जाता है तब कार्यकी उत्पत्तिमें उसका ऐसा कीन सा अंश शेष रह जाता है जो कि कार्यरूप परिणमन करेगा ? कुछ ज्ञानमें नहीं आता। जैसे, दो परमागुत्रोंसे द्वयगुक होता है यदि वे दोनों सर्वथा नष्ट हो गये तो द्वथागुक किससे हुआ ? समझमें नहीं आता। यदि सर्वथा असत्से कार्य होने लगे तो मृत पिण्डके अभावमें भी घटकी उत्पत्ति होने लगेगी पर ऐसा देखा नहीं जाता इससे सिद्ध होता है कि परमाग्रुका सर्वथा नाश नहीं होता किन्तु जब वह दूसरे परमाणुके साथ मिलनेके सम्मुख होता है तब उसका सूक्ष्म परिणमन बदलकर कुछ वृद्धिरूप हो जाता है श्रोर जिस परमागुके साथ मिलता है उसका भी सूक्ष्म परिणमन बदलकर वृद्धिरूप हो जाता है...इसी प्रकार जब बहुतसे परमागुश्रोंका सम्बन्ध हो जाता है तब स्कन्ध बन जाता है। स्कन्ध दशामें उन सब परमागुत्र्योंका स्थूलहर पारणमन हो जाता है और ऐसा होनेसे वह चक्षरिन्द्रियके विषय हो जाते हैं। कहने का तारपर्य यह है कि वे सब परमारा स्कन्ध दशामें जितने थे उतने ही हैं केवल उनकी जो सूक्ष्म पर्याय थी वह स्थूल भावको प्राप्त हो गई। एवं यदि कारणसे कार्य सर्वथा भिन्न हो तो कार्य होना श्रसम्भव हो जावे क्योंकि संसारमें जितने कार्य हैं वे निमित्त और उपादन कारणसे उत्पन्न होते हैं उनमें निमित्त तो सहकारीमात्र है पर उपादन कारण कार्यरूप परिणमनको प्राप्त होता है। जिस प्रकार सहकारी कारण भिन्न है उस प्रकार उपादान कारण कार्यसे सर्वथा भिन्न नहीं है किन्तु उपादान अपनी पूर्वपर्यायको त्याग कर ही उत्तर अवस्थाको होता है इसी उत्तर श्रवस्थाका नाम कार्य है। यह नियम सर्वत्र छागू होता है-आत्मामें भी यह नियम लागू होता है-आत्मा भी सर्वथा भिन्न कार्यको उत्पन्न

करती। जैसे सब आस्तिक महाशयों ने आत्माकी संसार श्रीर मुक्ति दो दशाएं मानी हैं यहां पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि कारणसे कार्य सर्वथा भिन्न है तो संसार श्रीर मुक्ति ये दोनों कार्य किस द्रव्यके अस्तित्वमें हैं सिद्ध करना चाहिये। यदि पुद्रल द्रव्यके अस्तित्वमें हैं तो आत्माको भक्ति प्रवृज्या सन्यास यम नियम ब्रत तप श्रादिका उपदेश देना निरर्थंक है क्योंकि आत्मा तो सर्वथा निर्छेप है श्रतः अगत्या मानना पड़ेगा कि आत्माकी ही अशुद्ध अवस्थाका नाम संसार है। श्रव यहां पर यह विचारणीय है कि यदि संसार अवस्था आत्माका कार्य है श्रीर कारणसे कार्य सर्वथा भिन्न है तो श्रात्माका उससे क्या विगाड़ हुआ ? उसे संसार मोचनके लिये जो उपदेश दिया जाता है उसका क्या प्रयोजन है ? अतः कहना पड़ेगा कि जो अशुद्ध अवस्था है वह आत्माका ही परिणमन विशेष है, वही आत्मा-को संसारमें नाना यातनाएं देता है अतः उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है । जैसे, जल स्वभावसे शीत है परन्तु जब अग्निका सम्बन्ध पाता है तब उष्णावस्थाको प्राप्त हो जाता है, इसका यह श्रर्थ हुआ कि जिस प्रकार जलका पहले शीत पर्यायके साथ तादात्म्य था उसी प्रकार अब उष्ण पर्यायके साथ तादात्म्य हो गया परन्तु जलत्वकी अपेक्षा वह नित्य रहा। यह ठीक है कि जलको उष्ण पर्याय अम्बाभाविक है- परपदार्थजन्य है अतः हेय हैं। इसी तरह त्रात्मा एक द्रव्य है उसकी जो संसार पर्याय है वह औपाधिक है उसके सद्भावमें आत्माके नाना विकृत परिणाम होते हैं जो कि आत्माके लिये अहितकर हैं। जैसे जब तक त्रात्माकी संसार अवस्था रहती है तब तक यह त्रात्मा ही कभी मनुख्य हो जाता है, कभी पशु बन जाता है, कभी देव तो कभी नारकी हो जाता है तथा उन उन पर्यायोंके अनुकृत अनन्त

कलशोत्सवमें श्री० पं० अम्बादासजी शास्त्रीका भाषण ३२९

दुःखोंका पात्र होता है इसीसे आर्घ उपदेश प्रवृज्या प्रहण करनेका है

यहां पर कोई कहता है कि यदि पर्यायके साथ द्रव्यका तादातम्य सम्बन्ध है तो वह पर्याय विनष्ट क्यों हो जाती है ? इसका
यह अथ है कि तादात्म्य सम्बन्ध एक तो नित्य होता है और
एक अनित्य होता है। पर्यायोंके साथ जो सम्बन्ध है वह
अनित्य है और गुणोंके साथ जो सम्बन्ध है वह
अनित्य है और गुणोंके साथ जो सम्बन्ध है वह निरन्तर
रहता है अतः नित्य है। इसीलिये आचार्यों ने गुणोंको
सहभावी और पर्यायोंको कमवर्ती माना है। यही कारण
है कि जो गुण परमाणुमें हैं वे ही स्कन्धमें हैं परन्तु जो
पर्यायें इस समय में हैं वे दूसरे समयमें नहीं हो सकतीं। यदि
यह व्यवस्था न मानी जावे तो किसी पदार्थकी व्यवस्था नहीं बन
सकती। जैसे सुवर्णको लीजिये, उसमें जो स्पर्श रस गन्ध और
वर्ण हैं वे सोना चाहे किसी भी पर्यायमें रहे, रहेंगे केवल उसकी
पर्यायों में ही पलटन होगा।

यही व्यवस्था जिन द्रव्योंको सर्वथा नित्य माना है उनमें है। यदि संसार श्रवस्थाका नाश न होता तो मोक्षका कोई पात्र न होता इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो नित्यानित्यात्मक न हो। तथाहि—

> 'श्रादीपमाव्योम समस्वभावं स्याद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु । तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्य— दिति त्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापः ॥'

कहनेका तात्पर्य यह है कि दीपकसे लेकर आकाश पर्यन्त सभी पदार्थ नित्यानित्यात्मक हैं, इसको सिद्ध करनेवाली स्याद्वाद मुद्रा है, उनमें दीपकको सर्वथा अनित्य और आकाशको सर्वथा नित्य माननेवाले जो भी पुरुष हैं वे आपकी आज्ञाके वैरी हैं। यदि दीपक घट पटादि सर्वथा अनित्य ही होते तो आज संसार का विलोप हो जाता। केवल दीपक पर्य्यायका नाश होता है न कि पुद्गलके जिन परमाणुओं से दीपक पर्याय वनी है उनका नाश होता है। तत्त्वकी बात तो यह है कि न तो किसी पदार्थ का नाश होता है श्रीर न किसी पदार्थकी उत्पत्ति होती है। मूल पदार्थ दो हैं जीव और अजीव। न ये उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं। केवल पर्यायों को उत्पत्ति होती है और उन्हीं का विनाश होता है। सामान्यरूपसे द्रव्यका न तो उत्पाद है और न विजाश है परन्तु विशेषरूपसे उत्पाद भी है और विनाश मी है। तथाहि—

'न सामान्यात्मनोदेति न ब्येति व्यक्तमन्वयात् । ब्येत्युदेति विशेषाते स**है**कत्रोदयादि सत् ॥**'** 

जैसे पदार्थ नित्यानित्यात्मक है वैसे ही तन् अतन, सन् श्रमत् और एकानेक रूप भी है। जैसे एक आत्मा द्रव्य लीजिये, वह तन् भी है श्रतन् भी है, एक भी है अनेक भी है, सन् भी है श्रमन् भी है तथा नित्य भी है अनित्य भी है।

यहां पर त्रापाततः प्रत्येक मनुष्यको यह शङ्का हो सकती हैं कि इसप्रकार परस्पर विरोधी धर्म एक स्थान पर कैसे रह सकते हैं त्र्योर इसीसे वेदान्तसूत्रमें व्यासजीने एक स्थान पर लिखा है—

#### 'नैक∉मनसंभवात्'

अर्थात् एक पदार्थमें परस्पर विरुद्ध नित्यानित्यत्वादि नहीं रह सकते। परन्तु जैनाचार्योने स्याद्वाद सिद्धान्तसे इन परस्पर विरोधी धर्मीका एक स्थानमें भी रहना सिद्ध किया है और वह युक्तियुक्त भी है क्योंकि वह विरोधी धर्म विभिन्न अपेक्षाओंसे एक वस्तुमें रहते हैं न कि एक ही अपेचासे। देवदत्त पिता है और पुत्र भी है परन्तु एक की ही अपेचा उक्त दोनों रूप देव-दत्तमें सिद्ध नहीं हो सकते। वह अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है और अपने पिताकी अपेचा पुत्र भी है। इसी प्रकार सामान्यकी अपेचा पदार्थ नित्य है—उत्पाद और विनाशसे रहित है तथा विशेषकी अपेचा अनित्य है—उत्पाद और विनाशसे युक्त है। सामान्यकी अपेक्षा पदार्थ एक है परन्तु अपनी पर्यायोंकी अपेक्षा वही पदार्थ अनेक हो जाता है। जैसे सामान्य जलत्वकी अपेक्षासे जल एक है परन्तु तत्तत्पर्यायोंकी अपेचा वही जल, तरङ्ग बत्रला हिम आदि अनेक रूप होता देखा जाता है। जैनाचार्योंने स्याद्धाद सिद्धान्तसे उक्त धर्मांका अच्छा समन्वय किया है देखिये—

'स्याद्वादो हि सकलवस्तुतत्त्वसः धक्रमेवमेकमस्त्वलितं साधनमर्हद्देवस्य स तु सर्वमनेकान्तमनुशास्ति सर्वस्य वस्तुनोऽनेकान्तात्मकत्वात्। स्रात्र त्वान्त्मवस्तुनो ज्ञानमात्रतयानुशास्यमानोऽपि न तत्परिदोषः ज्ञानमात्रत्यात्म-श्वत्यः स्वयमेवानेकान्तात्मकत्वात्। तत्र यदेव तत् तदेवातत्, यदेवैकं तदेवानेकम्, यदेव सत् तदेवासत्, यदेव नित्यं तदेवानित्यमित्येकवत्त्वन्तिः सत्त्वात्मकवत्त्वनो ज्ञानमात्रत्वेऽप्यन्तश्चकचवायमानरूपेण तत्त्वात् वहिरुन्मिपदनन्तत्त्रेयतापन्नस्वरूपतातिरिक्तपररूपेणासत्त्वात् सहक्षमप्रवृत्तानन्तचिदंशरूपपर्यावभागेकद्रव्यय्यातसहक्षमप्रवृत्तानन्तचिदंशरूपपर्यान्येरनेकत्वात् स्वद्रव्यचेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभावनशक्तिस्वभाववत्त्वेन सत्त्वात्, परद्रव्यचेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभाववत्त्वेन सत्त्वात्, परद्रवित्रकालभावभवनशक्तिस्वभाववत्त्वेन सत्त्वात् क्षप्रवृत्तेकसम्यावच्छिन्नानेकवृत्त्यंशपरिणतत्त्वेन नित्यत्वात् कमप्रवृत्तेकसमयावच्छिन्नानेकवृत्त्यंशपरिणतत्त्वेन।नित्यत्वात् तददन्वमेकानेकत्वं सदसत्त्वं नित्यानित्यत्वच्च प्रकाशत एव ।

ननु यदि ज्ञानमात्रत्वेऽप्यात्मवत्तुनः स्वयमेव नेकान्तः प्रकाशते तर्हि किमर्थमर्हद्धिस्तत्ताधनत्वेनानुशास्यतेऽनेकान्तः १ स्त्रज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्म-

वस्तु प्रसिद्ध यर्थ मिति व मः । न खल्वनेकान्तमन्तरेण ज्ञानमात्रमारमव-स्त्वेव प्रसिद्ध्यति । तथाहि—इह इिस्वभावत एव बहुभावनिर्भरविश्वे सर्वभावानां स्वभावेनाद्वेतेऽपि द्वेतत्य निषेद्धमशक्यत्वात् समस्तमेव वतु स्वपररूपश्रवृत्तिस्यावृत्तिभ्यामुभयभावाध्यवसितमेव । तत्र यदायं ज्ञानमात्रो भावः शेषभावैः सह स्वरसभरप्रवृत्तज्ञातृज्ञे यसन्बन्धतयाऽनादिज्ञेयपरिण्यम-नात् ज्ञानत्वं पररूपेण प्रतिपद्याज्ञानी भुत्त्वा तमुपैति तदा स्वरूपेण तत्वं द्योतियत्वा ज्ञातृत्वेन परिरामनात् ज्ञानीकुर्वन्ननेकान्त एव तमुद्रमयति । १ यदा तु सर्वे वै खिल्वदमात्मेति श्रज्ञानत्वं ज्ञानरूपेण प्रतिपद्य विश्वोपादा-नेनात्मानं नाशयति तदा पररूपेणातत्त्वं द्योतयित्वा विस्वाद् भिननं ज्ञानं दर्शयन् त्रपेकान्त एव नाशयितुं न ददाति । २ यदानेकज्ञेयाकारैः खण्डि-तसक्लैकज्ञानाकारो नाशम्पैति तदा द्रव्येशीकत्वं द्योतयन् श्रानेकान्त एव तमुजीवयति । ३ यदा त्वेकज्ञानाकारोपादानायानेकज्ञयाकारत्यागेनात्मानं नाशयति तदा पर्यायैरनेकत्वं द्योतयन् स्रानेकान्त एव नाशयितं न ददाति । ४ यदा ज्ञायमानपरद्रव्यपरिणमनात् ज्ञातृद्रव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्य नाश-मुपैति तदा स्वद्रव्येश सत्त्वं द्योतयन् श्रमेकान्त एव तमुज्जीवयति । ५ यदा त सर्वद्रव्याण्यहमेवेति परद्रव्यं ज्ञातृद्रव्यत्वेन प्रतिपद्यातमानं नाश्यति तदा परद्रव्येणासन्वं द्योतयन् श्रानेकान्त एव नाशयितं न ददाति । ६ यदा परक्रेत्रगतज्ञेयार्थपरिसमात् परक्षेत्रेस ज्ञानं सत् त्रतिपद्म मुपैति तदा स्वज्ञेत्रेगास्तित्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तमुज्ञीवयति । ७ यदा तु स्वत्तेत्रे भवनाय परत्तेत्रे ज्ञेयाकारत्यागेन ज्ञानं तुच्छीकुर्वन्नात्मानं नाश-यति तदा स्वत्नेत्र एव ज्ञानस्य परत्नेत्रगतज्ञेयाकारपरिणमनस्वभावत्वात् परत्तेत्रेण नास्तित्वं द्यौतयन्ननेकान्त एव नाशियतुं न ददाति । ८ यदा पूर्वालिक्वतार्थविनाशकाले ज्ञानस्यासत्त्वं प्रतिपद्य नाशमुपैति तदा ख-काले न सत्त्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तमुजीवयति । ९ यदा त्वर्थालम्बन-काल एव ज्ञानस्य सत्त्वं प्रतिपद्मातमानं नाज्ञयति तदा परकालेनासत्त्वं द्योतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति । १० यदा ज्ञायमानपरभाव- परिग्रमनात् ज्ञायकभावं परभावत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति तदा स्वभावेन सन्तं द्योतयन्ननेकान्त एव तमुजीवयति । ११ यदा त सर्वे भावा ग्रह-मेषेति परभावं ज्ञायकभावत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परम-विनाशत्वं द्योतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति । १२ यदा नित्य-ज्ञानविशेपैः खण्डितनित्यज्ञ नसामान्यो नाशमुपैति तदा ज्ञान-सामान्यस्पेण नित्यत्वं द्योतयन् श्रमेकान्त एव नाशयितुं न ददाति । १३ यदा तु नित्यज्ञानसामान्योपादानायानित्यज्ञानविशेषत्यागेनात्मानं नाशयित तदा ज्ञानविशेषरूपेणानेकत्वं द्योतयन्ननेकान्त एव तं नाशयितुं न ददाति । १४ ......

यह गद्य श्री अमृतचन्द्र स्वामीने समयसारके अन्तमें जो स्याद्वादाधिकार है उसमें लिखी है। इसका भाव यह है कि—

स्याद्वाद ही एक समस्त वस्तुका साधनेवाला निर्वाध अर्हन्त भगवान्का शासन है श्रीर वह समस्त पदार्थों को श्रानेका निर्वाध अर्हन्त भगवान्का शासन है श्रीर वह समस्त पदार्थों को श्रानेक धर्मन्तात्मक अनुशासन करता है क्यों कि सकल पदार्थ श्रानेक धर्मन्त्रक्ष हैं। इस अनेकान्तके द्वारा जो पदार्थ अनेक धर्मस्त्रक्ष कहे जाते हैं वह असत्य कल्पना नहीं है बिलक वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। यहां पर जो आत्मा नामक वस्तुको ज्ञानमात्र कहा है उसमें स्याद्वादका विरोध नहीं है। ज्ञानमात्र जो श्रात्मवस्तु है वह स्वयमेव अनेकान्तात्मक है। यही दिखलाते हैं—

अनेकान्तका ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत्स्वरूप है वही वस्तु श्रतस्वरूप भी है, जो वस्तु एक है वही श्रनेक भी है, जो पदार्थ सत्स्वरूप है, वही पदार्थ असत्स्वरूप भी है तथा जो पदार्थ नित्य है वही श्रनित्य भी है। इसप्रकार एक ही वस्तुमें वस्तुत्वको प्रतिपादन करनेवाला एवं परस्पर विरुद्ध राक्तिद्वय-को प्रकाशित करनेवाला अनेकान्त है। इसीको स्पष्ट करते हैं—

जैसे आत्माको ज्ञानमात्र कहा है यहां यद्यपि आत्मा अन्तरक्रमें देदीप्यमान ज्ञान स्वरूपकी श्रपेक्षा तत्स्वरूप है तथापि बाह्यमें उदयरूप जो अनन्त ज्ञेय हैं वह जब ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं तब ज्ञानमें उनका विकल्प होता है इसप्रकार ज्ञेयतापन्न जो ज्ञानका रूप है जो कि ज्ञानस्वरूप से भिन्न पररूप है उसकी अपेक्षा श्रतत्स्वरूप भी है अर्थात् ज्ञान ज्ञेयरूप नहीं होता। सह-प्रवृत्त और क्रमप्रवृत्त अनन्त चिदंशोंके समुदायरूप जो अविभागी एक द्रव्य है उसकी अपेचा एकस्वरूप है अर्थात् द्रव्यमें जितने गुण हैं वे अन्वयरूपसे ही उसमें सदा रहते हैं विशेष रूपसे नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रथम समयमें जितने गुए हैं वे ही द्वितीय समयमें रहते हों और वे ही अनन्त कालतक रहे आते हों। चुंकि पर्याय समय समयमें बदलती रहती है और द्रव्यमें जितने गुण हैं वे सब पर्याय शून्य नहीं हैं अतः गुणोंमें भी परिवर्तन होना स्रनिवार्य है। इससे सिद्ध यह हुआ कि गुण सामान्यतया धौव्यरूप रहते हैं पर विशेषकी अपेता वे भी उत्पाद-ज्यय रूप होते हैं। इसका खुलाशा यह है कि जो गुण पहले जिसरूप था वह दूसरे समयमें अन्यरूप हो जाता है जैसे जो आम्र अपनी ऋपक्व अवस्थामें हरित होता है वही पक्व ऋवस्थामें पीत हो जाता है। यहाँ हरितत्व और पीतत्वकी अपेक्षा रूपमें परिवर्तन हुआ है पर सामान्य रूपकी अपेज्ञा क्या हुआ १ दोनों ही दशाश्रों में रूप तो रहता ही है। इसप्रकार एक ही अविभागी द्रव्य, अपने सहभावी गुणों और क्रमभावी पर्यायोंकी अपेचा अनेकरूपसे व्यवहत होता है अर्थात् सह-क्रम प्रवृत्त चिदंश समुदायरूप श्रविभागी द्रव्यकी श्रपेत्ता तो श्रात्मा एक स्वरूप है और चिदंशरूप पर्यायोंकी विवज्ञासे अनेक स्वरूप है।

एवं स्वद्रव्य तेत्र काल भावरूप होनेके योग्य जो शक्ति है,

कलशोत्सवमें श्री० पं० अम्बादासजी शास्त्रीका भाषण ३३५

श्रतः उसके स्वभावसे जब वस्तुका निरूपण करते हैं तब वस्तु सत्स्वरूप होती है श्रीर परद्रत्य क्षेत्र काछ भाव रूप होनेके योग्य जो शक्ति है, श्रतः उसके श्रभावरूपसे जब वस्तुका निरूपण करते हैं तब श्रसत्स्वरूप होती है। श्री समन्तभद्रस्वामीने कहा है कि—

'सदेव सर्वे को नेच्छेत्स्वरूपादिचतुष्टयात् । इयसदेव विषयीसात्र चेन्न ब्यवतिष्ठते ॥'

अर्थात् स्वद्रव्य त्तेत्र काल भावकी अपेत्ता सम्पूर्ण विश्व सत् ही स्थीर परद्रव्य त्तेत्र काल भावकी स्रपेत्ता असत् ही है...इसे कौन नहीं स्वीकृत करेगा ? क्योंकि ऐसा मान विना पदार्थकी व्यवस्था नहीं हो सकती।'......

शास्त्रीजीका व्याख्यान सुनकर सबने प्रशंसा की। इसी अवसर पर श्रीमान न्यायाचार्य पं० माणिकचन्द्रजीका जैनधर्मके ऊपर बहुत ही प्रभावक व्याख्यान हुआ। व्याख्यानवाचस्पति पं० देवकीनन्दनजीने तो अपने व्याख्यानके द्वारा जनताको छोट पोट कर दिया। व्याख्यानभूषण पं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थका समाजसुधार पर मार्मिक भाषण हुआ और इसी समय सिद्धान्त महोद्ध पं० वंशीधरजीका जैन तत्त्वों पर तर्कपूर्ण व्याख्यान हुआ। इस प्रकार इन उद्घट विद्वानोंके समागमसे मछैयाजी का कछशोत्सव सार्थक हो गया।

तीसरे दिन जलविहार होनेके बाद जब सभा विसर्जित होने लगी तब श्रीमान् मानिकचोकवालोंने मुझसे कहा कि आप पाठशालाके लिये श्रपील कीजिये। मैंने उनके कहे श्रमुमार इष्ट देवताका स्मरण कर उपस्थित जनताके समक्ष पाठशालाका विवरण सुनाया श्रीर साथ ही उसके मूल संस्थापक हंसराज जी कण्डयाको धन्यवाद दिया। अनन्तर यह कहा कि धनके विना

पाठशालाकी बहुत ही अवनत अवस्था हो रही है। यदि आप लोगोंकी दृष्टि इस स्रोर न गई तो सम्भव है कि एक या दो वर्ष ही पाठशाला चल सकेगी। अन्तमें उसकी क्या दशा होगी? सो श्राप सब जानते हैं। आजका कार्य भिचा मांगनेका है भिज्ञान्नका उपयोग त्राप ही के बालक विद्यार्जनके लिये करेंगे। यह भिक्षाका मांगना यदि आप छोग करते तो बहुत ही उपयुक्त होता क्योंकि इस विषयमें जितना आपका परिचय है उतना मेरा नहीं। मैं तो एक तरहसे तटस्थ हूँ परन्तु त्रापको भीख मांगनेमें रुजा त्राती है त्रतः मुमसे मंगवा रहे हैं, कुछ हानि नहीं, परन्तु यदि अपील ब्यर्थ गई तो आप ही की हानि है और सफळ हुई तो आप ही का लाभ है। आपके द्रव्यका सहयोग पाकर जो विद्यार्थी विद्यार्जन करेंगे उनका कल्याण होगा श्रौर उनके द्वारा जैनधर्मका विकास होगा। हमारे कुन्दकुन्द, समन्त-भद्र, श्रकलङ्क श्रादि बड़े बड़े आचार्य जैनधर्मके महान् सिद्धान्तों को जिन संस्कृत और प्राकृतके प्रन्थोंमें अङ्कित कर गये हैं आज उन्हें पढ़नेवाले तो दूर रही उनका नाम तक जाननेवाले इस प्रान्तमें नहीं हैं। क्या यही हमारी उनके प्रति कृतज्ञता है? सम्यक पठन पाठनके द्वारा ही उनके प्रन्थोंका प्रचार हो सकता है और सम्यक्पठन पाठनकी व्यवस्था विना पाठशालाके नहीं हो सकती। आपके इतने बड़े प्रान्तमें यह एक ही पाठशाला है जिसमें बड़े बड़े विद्वानोंके द्वारा विधिवत् अध्ययन कराया जाता है परन्तु धनके विना उसकी अवस्था अच्छी नहीं है अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग उसे अपना पूरा पूरा सहयोग देवेंगे। श्राशा है मेरी प्रार्थना व्यर्थ न जावेगी।

उपस्थित जनताने दिल खोलकर चन्दा लिखवाया श्रीर १५ मिनटके अन्दर पन्द्रह हजार रुपयोंका चन्दा हो गया। सागरके कलशोत्सवमें श्री० पं० श्रमबादासजी शास्त्रीका भाषण ३३७

प्रान्तभरने यथाशक्ति उसमें दान दिया पश्चात् सभा विसर्जित हुई। बाहरसे जो विद्वान् व धनाट्य श्राये थे सब अपने अपने घर चले गये। मैं दूसरे ही दिनसे चन्दाकी वसूळीमें लग गया और यहांका चन्दा वसूल कर देहातमें भ्रमणके लिये निकल पड़ा।

# वैशाखिया श्री पन्नालालजी गढ़ाकोटा

एक मास तक देहातमें भ्रमण करता रहा। इसी भ्रमणमें गढ़ा-कोटा पहुँचा जो विशेष उल्लेखनीय है। यहांगर श्री पन्नालालजी वैशाखिया बड़े धार्मिक पुरुष थे। आपके १००००) का परिग्रह था, आप प्रातःकाल सामायिक करते थे अनन्तर शौचादि किया से निवृत्त होकर मन्दिर जाते थे और तीन घंटा वहां रहकर पूजन पाठ तथा स्वाध्याय करते थे।

यहीं पर श्री फुन्दीलालजी थे। छह घरिया के साथ मेरा परि-चय होगया। आप गान विद्या के आचार्य थे। जिस समय आप भैरवीमें गाजे बाजे के साथ सिद्ध गुजा करते थे उस समय श्रोतागण मुग्ध हो जाते थे। त्रापको समयसारका अच्छा ज्ञान था, आप भी मन्दिरमें बहुत काल लगाते थे। यहां पर श्री शोधिया दरयाव-सिंहजी भी कभी कभी इन्दौरसे त्रा जाया करते थे। आप यद्यपि सर सेठ साहबके पास इन्दौरमें रहने लगे थे पर आपका घर गढ़ाकोटा ही था। त्राप बड़े निर्भीक वक्ता थे। उन दिनों दैवयोगसे त्रापका भी समागम मिल गया। त्रापका शिक्षाके विषयमें यह सिद्धान्त था कि बालकों को सबसे पहले धर्मकी शिक्षा देना चाहिये जिससे कि वे धर्मसे च्युत न हो सकें। इसमें उनकी प्रवल युक्ति यह थी कि देखो अंग्रेजीके विद्वान् प्रथम धर्मकी शिक्षा न पानेसे इस ज्यवहार धर्मको दम्भ बताने लगते हैं अतः पहले धर्म विद्या पढ़ाओ प्रश्वात् संस्कृत। पर मेरा कहना यह था कि बालकों को धर्ममें देवदर्शन तथा पूजनकी शिक्षा तो दी ही जाती है अतः बनारसकी प्रथम परीक्षा दिलानेके बाद यदि धर्मशास्त्रका अध्ययन कराया जावे तो छड़के व्युत्पन्न होंगे। कहनेका तात्पर्य यह है कि यहांपर आनन्दसे धर्म चर्चामें पन्द्रह दिन बीत गये।

पन्नालालजी वैशाखिया तीन घण्टा मन्दिरमें विताते थे पश्चात् भोजन करते थे किर सामायिकके बाद एक वजे दुकान पर जाते थे। त्रापके कपढ़ेका ज्यापार था आपका नियम था कि एक दिनमें ५०) का ही कपड़ा बेंचना अधिकका नहीं और एक रुपये पर एक आना मुनाफा लेना अधिक नहीं। आपसे माहक मोल तोल नहीं करता था। यहांतक देखा गया कि यदि कोई माहक बिवाहके लिये १००) का कपड़ा लेने आया तो आपने ५०) ५०) के हिसाबसे दो दिनमें दिया। आप चार वजे तक ही दुकानमें रहते थे वादमें घर चले जाते थे। आपको धर्मपत्नी मुलावाई बड़ी मुशोला थी। आपके तीन या चार किसान थे जो आपसे ३००) या ४००) कर्ज लिये थे कुल अनाज भी लिये थे पर आपको कभी भी उनके घर नहीं जाना पड़ा। वह लोग घर पर आकर गल्ला व रुपया दे जाते तथा ले जाते थे। आपका भोजन ऐसा शुद्ध बनता था कि श्रतिथि—त्यागी ब्रह्मचारीके भी योग्य होता था।

अन्तमें आपका मरण समाधिपूर्वक हुआ, आपकी धर्मपत्नी मुलाबाई पितशोकसे दुखी हुई परन्तु सुबोध थी अतः सागर आकर बाईजीके पास सुखपूर्वक रहने लगी तथा विद्याभ्यास करने लगी। उसे नाटक समयसार कण्ठस्थ था वह बाईजीको माता और मुक्ते भाई मानने लगी।

इसप्रकार चन्दा वसूलकर मैं सागर त्रागया।

## चन्देकी धुनमें

एक मास बहुत परिश्रम करना पड़ा इससे शरीर थक गया।
एक दिन भोजन करनेके बाद गध्याह्व में सामायिकके लिये बैठा,
बीचमें निद्रा आने लगी। निद्रामें क्या देखता हूँ कि एक आदमी
श्राया और कहता है कि 'वर्णीजी! हमारा भी चन्दा लिख छो।'

मेंने कहा—'श्राप तो बड़े श्रादमी हैं यदि कलशोत्सव पर श्राते तो १०००) से कम न लेते परन्तु क्या कहें ? वह तो समय गया अब पछतानेसे क्या लाभ ? श्राप ही कहिये क्या देवेंगे ?

उन्होंने कहा--'तीन सौ रुपया देवेंगे ?

मैं बोला—'यह आपको शोभा नहीं देता, आप विवेकी हैं विद्यांके रसको जानते हैं अतः ऐसा व्यवहार आपके योग्य नहीं।

वह बोले--- 'अच्छा चारसौ रुपया ले लो।'

मैंने कहा--'फिर वही बात, ठीक ठीक कहिये।'

वह बोले-(५००) ये हैं नकद लीजिये।

मैंने दोनों हाथोंसे रुपये फेंक दिये और निद्रा भंग हो गई जमीन पर गिर पड़ा, जमीनमें शिर लगनेसे आवाज हुई। बाईजी त्र्यागईं, बोलीं 'भैया! सामायिक करते हो या शिर फोड़ते हो।'। मैंने कहा—'सामायिकमें स्वप्त आगया।' कहने का तात्पर्य यह है कि जो धारणा हृदयमें हो जाती है वही तो म्बप्तके समयमें आती है। इसप्रकार सागर पाठशालाके धौव्य-फण्डमें २६०००) के लगभग रुपया होगया। श्री सिंघई कुन्दन-लालजीके पिता कारेलालजीने भी अपने स्वर्गवासके समय ३०००) तीन हजार दिये।



## श्री सिंघई रतनलालजी

इतनेमें ही श्री सिंघई रतनलालजी साहय जो कि बहुत ही होनहार और प्रभावशाली व्यक्ति थे तथा पाठशालाके काषाध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष ही नहीं पाठशालाकी पूरी सहायता करते थे श्रीर जिन्होंने सर्व प्रथम अच्छी रकम बोलकर कलशोत्सवके समय हुए पद्रह हजार रुपयोंके चन्देका श्री गरोश कराया था, एकदम ज्वरसे पीडित हो गये। आपने वाईजीको बुलाया श्रोर कहा—

बाईजी! अब पर्यायका कोई विश्वास नहीं, डालचन्द्र अभी बालक है परन्तु इसकी रक्षा इसका पुण्य करेगा में कौन हूँ ? मैं अब परलोककी यात्रा कर रहा हूँ, मेरी माँ व गृहिणी सावधान हैं। मेरी माताका आपसे घनिष्ठ सम्बन्ध है आतः आप इन्हें शोक सागरमें निमन्त न होने देंगी, इनका आपमें अटल विश्वास है। डालचन्द्र मेरा छोटा भाई है इसकी रुचि पूजन तथा स्वाध्यायमें निरन्तर रहती है तथा इसे कोई व्यसन नहीं यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है। मुझ किसी बातकी चिन्ता नहीं यदि है तो केवल इस बातकी कि इस प्रान्तमें कोई विद्यायतन नहीं है। देवयोगसे यह एक विद्यालय हुआ है परन्तु उसमें यथेष्ट द्रव्य नहीं परन्तु अब क्या कर सकता हूँ? यदि मेरी आयु अवशेष रहती तो थोड़े ही

कालमें एक लाख रूपएका धौन्यकोष करा देता पर अब व्यर्थकी चिन्तासे क्या लाभ ? मैं दश हजार रूपए विद्यादानमें देता हूँ।'

बाईजीने कहा-'भैया ! यही मनुष्य पर्यायका सार है।'

सिं० रहनलालजीने उसी समय दस हजार रूपए पृथक् करा दिये और छोटे भाईसे कहा—

'डालचन्द्र! संसार श्रानित्य है इसमें कदापि धौव्य कल्पना न करना न्यायम। गंसे जीवन विताना, जो तुन्हारी आय है उसमें सन्तोष रखना जो अपने धर्मायतन हैं उनकी रक्षा करना तथा जो अपने यहां विद्यालय है उसकी निरन्तर चिन्ता रखना। पुण्योद्यसे यह मानुष तन मिला है इसे व्यर्थ न खोना, श्रव हमारा जो सम्बन्ध था वह खूटना है, माँ को हमारे वियोगका दुःख न हो, यह जो तुम्हारी भौजाई और उसका बालक है वे दुःखी न होने भोवें। हम तो निमित्तमात्र हैं प्राणियोंके पुण्य पापके उदय ही उनके सुख दुःख दाता हैं। अब हम कुछ घंटाके ही मेहमान हैं, कहां जावेंगे ? इसका पता नहीं परन्तु हमें धम पर हद विश्वास है इससे हमारी सद्गति ही होगी।

'बाईजी अब हमारी अन्तिम जयजिनेन्द्र है' रतन जाल जीका ऐसा भाषण सुनकर सबकी धममें हुढ़ श्रद्धा हो गई। वाईजी वहांसे चलकर कटरा आई कि आध घंटा बाद सुननेमें आया कि रतनलाल जीका स्वगंवास हो गया। आपके शवक साथ हजारों आदिमियों का समारोह था। उनके समाधिमरणकी चर्चा सुनकर सब मुग्ध हो जाते थे। आपकी दाह किया कर लोग अपने अपने घर चले गये। आपके वियोगसे समाज बहुत खिन्न हुई परन्तु कर क्या सकते थे? श्रापके छोटे भाई सिं० डालचन्द्रजी भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं आपका शास्त्रमें बहुत श्रच्छा ज्ञान है। यद्यपि आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं तथापि संस्कृतके धर्मशास्त्रमें आपकी अच्छी प्रवृत्ति है। आप प्रतिदिन पूजन करते हैं श्रीर एक घण्टा म्वाध्याय करते हैं। आपके यहां सदावर्त देनेकी जो पद्धति थी उसे श्राप बराबर चलाते हैं। श्राप तथा आपका घराना प्रारम्भसे ही पाठशालाका सहायक रहा है।

### दानवीर श्री कमरया रज्जीलालजी

कमरया र<sup>ु</sup>जीलालजीके विषयमें पहले कुछ लिख आया हूँ। धीरे धीरे उनके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध होगया। एक दिन त्राप बोले—

'वर्णीजी ! इमारा दान करनेका भाव है ।' मैंने कहा--'श्रच्छा है, जो श्रापकी इच्छा हो सो कोजिये ।' 'आप बोले—'हम तो पञ्चकल्याणक करावेंगे ।' मैंने कहा--'श्रापकी इच्छा हो सो कीजिये ।'

आप कलक्टर आदिके पास गये, जमींदारसे भी मिले, परन्तु उन्होंने अपनी जमीन पर मेला भरानेके लिये २०००) मांगे। श्राप न्यर्थ पैसा खर्च करना उपयुक्त नहीं समभते थे अतः जमींदारकी अनुःचित मांगके कारण आपका चित्त पञ्चकल्याणक से विरक्त होगया। फिर हमसे कहा—'हमारी इच्छा है कि पाठशालाका भवन बनवा देवें।' हमने कहा—'जो आपकी इच्छा।' बस, क्या था? श्रापने पाठशालाके सदस्योंसे मंजूरी लेकर पाठशालाका भवन बनवाना प्रारम्भ कर दिया श्रोर अहर्निश परिश्रमकर ५० छात्रोंके योग्य भवन तथा एक रसोई घर बनवा दिया साथमें १००) मासिक भी देने लगे।



आपने ( इतिवीर कमरया रज्ञीलाख्जीन ) महस्योसे मंजूरी की और पहलेसे भी अरुद्धा भवत बनवा दिया। टांना भवनांके गीच में एक बड़ा हाथीदरवाजा बनवाया । ११११ १ । दस्यात्र के इपर संदेशम सैर्यालय यसवा दिया।

30.388

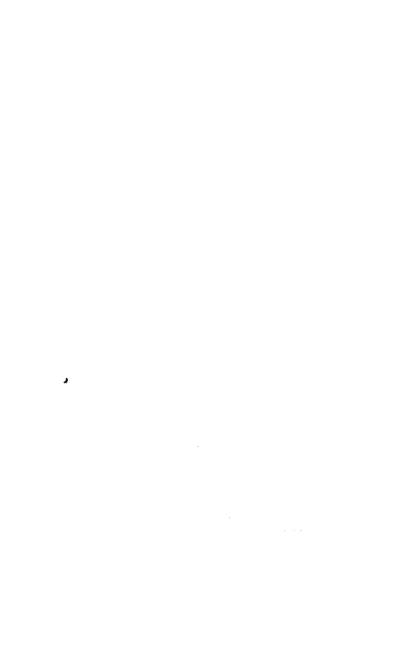



चन्द्रशभ चैत्यालयका कलशोत्सव आपने बड़ी धूमधामके साथ किया था। हजारों आदमियोंकी भीड़ एकत्रित हुई थी, सबके भोजन पानकी व्यवस्था आपने ही की थी। आपके अपूर्व त्यागसे जङ्गलमें मङ्गल होगया, मोराजीका वह बीहड़ स्थान जहां से रात्रिके समय निकलनेमें लोग भयका अनुभव करते थे आपके सर्वस्व त्यागसे सागरका एक दर्शनीय स्थान वन गया। एक छोटी सी पहाड़ोको उपत्यिकामें सड़कके किनारे चूनासे पुते हुए धवल उत्तुङ्ग भवन जब चांदनी रातमें चन्द्रमाकी उड्डवल किरणोंका सम्पर्क पाकर और भी अधिक सफेदी छोड़ने लगते हैं तब ऐसा लगता है मानों यह कमरया रड्जालालजीकी अमर निर्मल कीर्तिका पिण्ड ही हो।

इसी मोराजी भवनके विशास प्राङ्गणमें परवारसभा हुई। सभाके अध्यक्ष थे श्री स्वर्गीय श्रीमन्त सेठ पूरनशाहजी सिवनी। जमस्युर, कटनी, खुरई आदि स्थानोंसे समाजके प्रायः प्रमुख प्रमुख सब लोग आये। कमरयाजी द्वारा निर्मित भव्य भवन देखकर सभी प्रमुदित हुए और सभीने उनके सामयिक दानकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की।

इतना ही नहीं, जब आपका स्वर्गवास होने लगा तब १६०००) दान और भी किया जिसमें १००००) विद्यालयको तथा ६०००) दोनों मन्दिरोंके लिये थे। आप निरन्तर छात्रोंको भोजनादिसे तृप्त करते रहते थे। आपकी प्रशंसा कहांतक करें ? इतना ही बहुत है कि आप योग्य नररत्न थे।

आपके बाद श्रापकी धर्मपत्नी भी निरन्तर पाठशालाकी सहायता करती रहती थीं। आपकी एक सुपुत्री गुलाबबाई है जो कि सहडोल विवाही है परन्तु श्रधिकतर सागर ही रहती है।

# जैन जातिभृषण श्री सिंघई कुन्दनलालजी

सिंघई कुन्दनलालजी सागरके सर्वश्रेष्ठ सहृदय व्यक्ति हैं। आपका हृदय द्यासे सदा परिपृण रहता है। जवतक आप सामने आये हुए दुःखी मनुष्यको शक्त्यनुसार कुछ दे न लें तबतक आप का संतोष नहीं होता। न जाने आपने कितने दुःखी परिवारोंको धन देकर, अन्न देकर वस्न देकर, और पूंजी देकर सुखी बनाया है। आप कितने ही अनाथ छोटे छोटे वालकोंको जहां कहींसे ले आते हैं और अपने खर्चसे पाठशालामें पदाकर उन्हें सिलसिलेसे लगा देते हैं। आप प्रतिदिन पूजन स्वाध्याय करते हैं अतिशय भद्र परिणामी हैं प्रारम्भसे ही पाठशालाके सभापति होते आरहे हैं और आपका वरद हस्त सदा पाठशालाके उपर रहता है।

एकदिन श्राप बाईजीके यहां बैठे थे साथमें आपके साले कुन्दनळालजी घीबाले भी थे। मैंने कहा—'देखो, सागर इतना बड़ा शहर है परन्तु यहां पर कोई धर्मशाळा नहीं है।' उन्होंने कहा—'हो जावेगी।'

दूसरे ही दिन श्री कुन्दनलालजी घीवालोंने कटराके नुक्कड़ पर वैरिष्टर विहारीलालजी रायके सामने एक मकान ३४००) में ले लिया और इतना ही रुपया उसके बनानेमें लगा दिया। आजकल वह २४०००) की लागतका है और सिंघई जी की धर्मशालाके नामसे प्रसिद्ध है। हम उसी मकानमें रहने लगे।

एक दिन मैंने सिंघईजीसे कहा कि यह सब तो ठीक हुआ परन्तु श्रापके मन्दिरमें सरस्वती भवनके छिये एक मकान जुदा होना चाहिये। आपने तीन मासके श्रान्दर ही सरस्वती भवनके नाम से एक मकान बनवा दिया जिसमें ४०० आदमी आनन्दसे शास्त्र प्रवचन सुन सकते हैं। महिलाश्रों श्रौर पुरुषोंके बैठनेके पृथक् पृथक् स्थान हैं।

एक दिन सिंघईजी पाठशालामें आये, मैंने कहा यहां और तो सब सुभीता है परन्तु सरस्वतीभवन नहीं है। विद्याख्यकी शोभा सरस्वती मन्दिरके विना नहीं। कहनेकी देर थी कि आपने मोराजी के उत्तरकी श्रेणीमें एक विशाल सरस्वती भवन बनवा दिया।

'सरस्वती भवनका उद्घाटन समारोहके साथ होना चाहिये श्रीभ इसके लिये जयधवल तथा धवल प्रन्थराज आन। चाहिये'.......आपसे मैंने कहा।

'यहां कहां मिल सकेंगे ?....आपने कहा।

'सीताराम शास्त्री सहारनपुरमें हैं उनसे हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध है उनके पास दोनों ही प्रन्थराज हैं परन्तु २०००) लिखाईके मांगते हैं'......मैंने कहा।

'मंगा लीजियं'......त्रापने प्रसन्नतासे उत्तर दिया।

मैंने दोनों प्रन्थराज मंगा लिये जब शास्त्रीजी प्रन्थ लेकर आये तब उन्हें २०००) के अतिरिक्त सुसिष्जित वस्त्र और विदाई देकर विदा किया। सरस्वती भवनके उद्घाटनका सुहूर्त आया। किसीने आपकी धर्मपत्नीसे कह दिया कि आप सरस्वती भवनमें प्रतिमा भी पधरा दो जिससे निरन्तर पूजा होती रहेगी। सरस्वती भवनसे क्या होगा? उससे तो केवल पढ़े लिखे छोग ही लाभ उठा सकेंगे। सिंघैनजीके मनमें बात जम गयी, फिर क्या था? पित्रका छप गई कि अमुक तिथिमें सरस्वती भवनमें प्रतिमाजी विराजमान होंगी।

यह सब देखकर मुक्ते मनमें बहुत व्ययता हुई। मेरा कहना था कि मोराजीमें एक चैत्यालय तो हैं ही स्त्रब दूसरेकी आव-रयकता क्या है ? पर सुननेवाला कौन था ? मैं मन ही मन व्यय होता रहा।

एक दिन सिंघईजीने निमन्त्रण किया। मैंने मनमें ठान छी कि चूं कि सिंघईजी हमारा कहना नहीं मान रहे हैं अतः उनके यहां भोजनके छिये नहीं जाऊगा। जब यह बात बाईजीने सुनी तब हमसे बोर्छी—

'भैया! कल सिंघईजीके यहां निमन्त्रण है।'

मैंने कहा —'हाँ, हैं तो परन्तु मेरा विचार जानेका नहीं है ।'

बाईजीने कहा—'क्यों नहीं जानेका है ?'

मैंने कहा—'वे सरस्वती भवनमें प्रतिमाजी स्थापित करना चाहते हैं।'

बाई जीने कहा—'बस यही, पर इसमें तुम्हारी क्या क्षिति हुई ? मान छो, यदि तुम भोजनके लिये न गये और उस कारण सिंघई जी तुमसे अप्रसन्न होगये तो उनके द्वारा पाठशालाको जो सहायता मिलती है वह मिलती रहेगी क्या ?'

मैंने कहा—'न मिले हमारा क्या जायगा ?'

हमारा उत्तर सुनकर बाईजीने कहा कि 'तुम अत्यन्त-नादान

हो। तुमने कहा—हमारा क्या जायगा? अरे मूर्ल ? तेरा तो सर्वस्व चळा जायगा। आखिर तुम यही तो चाहते हो कि विद्या- लयके द्वारा छात्र पण्डित बनकर निकलें और जिनधर्मकी प्रभावना करें। यह विद्यालय श्राजकल धनिक वगैके द्वारा ही चळ रहे हैं यद्यपि पण्डित लोग चाहें तो चळा सकते हैं परन्तु उनके पास दृव्यकी त्रुटि है यदि उनके पास पुष्कळ द्रव्य होता तो वे कदापि पराधीन होकर अध्ययन-अध्यापनका कार्य नहीं करते अतः समय को देखते हुए इन धनवानों से मिलकर ही अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो सकेगी। आज पाठशालामें ६००) मासिकसे श्रिधक व्यय है यह कहांसे आता है ? उन्हीं लागोंकी बदौळत तो श्राता है ? अतः भूळकर भी न कहना कि मैं सिंघईजीके यहां भोजनके लिये नहीं जाऊँगा।

मैंने बाईजीकी त्राज्ञाका पालन किया।

, सरस्वती भवनके उद्घाटनके पहले दिन प्रतिमाजी विराजमान करनेका मुहूर्त होगया दूसरे दिन सरस्वती भवनके उद्घाटनका अवसर आया। मैंने दो ऋलमारी पुस्तकें सरस्वती भवनके लिये भेंट कीं। प्रायः उनमें इस्त लिखित प्रन्थ बहुत थे। न्यायदीपिका, परीक्षामुख, आप्तपरीचा, प्रमेयकमलमार्तण्ड, ऋष्टसहस्री, सूत्र जी सटीक, सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, रलोकवार्तिक, जैनेन्द्र व्याकरण, समयसार, प्रवचनसार, आदिपुराण ऋदि ऋनेक शास्त्र इस्तिलिखित थे।

उद्घाटन सागरके प्रसिद्ध वकील स्वर्गीय श्रीरामकृष्ण रावके द्वारा हुआ। श्रन्तमें मैंने कहा कि उद्घाटन ता होगया परन्तु इसकी रक्षाके लिये कुछ द्रव्यकी आवश्यकता है। सिंघईजीने २५०१) प्रदान किये। अब मैंने आपकी धर्मपत्नीसे कहा कि यह द्रव्य बहुत स्वल्प है अतः आपके द्वारा भी कुछ होना चाहिये। श्राप सुनकर

हँस गईं। मैंने प्रकट कर दिया कि २५०१) सिंघैनजी का छिखो इस प्रकार ५००२) भवनकी रज्ञाके छिये होगये।

यह सरस्वती भवन सुन्दर रूपसे चलता है लगभग ५०००) पुस्तकें होंगी।

कुछ दिन हुए कि सागरमें हरिजन आन्दोलन प्रारम्भ होगया। 'मन्दिरोंमें सबको दर्शन मिलना चाहिये क्योंकि भगवान पतित पावन हैं। असवर्ण लोगोंका कहना था कि या तो 'पतित पावन' इस स्तोत्रका पाठ छोड़ दो या हमें भी भगवान के दर्शन करने दो। बात विचारणीय है परन्तु यहां तो इतनी गहरी खाई है कि उसका भरा जाना असम्भव सा है। जब कि यहां दस्सों तकको दर्शन एजंनसे रोकते हैं तब असवर्णोंकी कथा कौन सुनने चला? उसे सुनकर तो बांसो उछलने लगते हैं क्या कहें? समयकी बलिहारी है आत्मा तो सबका एक लक्षणवाला है केवल कर्मकृत भेद है, चारों गतिवाला जीव सम्यग्दर्शनका पात्र है फिर क्या शूदोंके सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता। पुराणोंमें तो चाण्डालों तकके धर्मान्सा होने की कथा मिलती है निकृष्टसे निकृष्ट जीव भी सम्यग्दर्शनका धारी हो सकता है, सम्यग्दर्शनकी बात तो दूर रहो, अस्पृश्य शूद श्रोवक के त्रत धर सकता है—शुल्लक भी हा सकता है। अस्तु इस कथाको छोड़ो।

मैंने सिंघईजी से कहा—'आप एक मानस्तम्भ बनवा दो जिसमें ऊपर चार मूर्तियां स्थापित होंगी हर कोई आनन्दसे दर्शन कर सकेगा।' सिंघईजी के उदार हृदयमें वह बात आ गई, दूसरे ही दिनसे भैयालाल मिस्नीकी देख रेखमें मानस्तम्भका कार्य प्रारम्भ हो गया और तीन मासमें बनकर खड़ा हो गया। पं० मोतीलालजी वर्णीद्वारा समारोहसे प्रतिष्ठा हुई। उत्तुङ्ग मानस्त-

म्भको देखकर समवसरणके दृश्यकी याद आ जाती है। सागरमें प्रतिवर्ष महावीर जयन्तीके दिन विधिपूर्वक मानस्तम्भ श्रीर तत्थ्य प्रतिमाश्रोंका अभिषेक होता है जिसमें समस्त जैन नर-नारियोंका समाव होता है।

इस प्रकार सिंघई कुन्दनलालजी के द्वारा सतत-धार्मिक कार्य होते रहते हैं ऐसा परोपकारी जीव चिरायु हो। आपके लघु श्राता श्री नाथूरामजी सिंघईने भी दस हजार रूपया लगाकर एक गंगा जमुनी चांदी सोनेका विमान बनवा कर मन्दि-रजी को समर्पित किया है। जो बहुत ही सुन्दर है तथा सागरमें अपने ढंगका एक ही है।

## द्रोणगिरि

द्रोणिगिरि सिद्ध क्षेत्र बुन्देलखण्डके तीर्थ क्षेत्रोंमें सबसे अधिक रमणीय है। हरा भरा पवत और समीप हो बहती हुई युगल निद्यां देखते ही बनती हैं। पवत अनेक कन्दराओं और निर्झरों से सुशोभित है। श्री गुरुदत्त आदि मुनिराजोंने अपने पवित्र पाद रजसे इसके कण कणको पवित्र किया है। यह उनका मुक्तिस्थान होनेसे निर्वाणक्षेत्र कहलाता है। यहां आनेसे न जाने क्यों मनमें अपने आप असीम शान्तिका संचार होने लगता है।

यहां प्राममें एक और ऊपर पर्वत पर सत्ताईस जिन मन्दिर हैं। प्रामके मन्दिर में श्री ऋषभदेव स्वामीकी शुभ्रकाय विशाल प्रतिमा है पर निरन्तर अँधेरा रहनेसे उसमें चमगीदड़ें रहने छगीं जिससे दुर्गन्य त्राती रहती थी।

मैंने एक दिन सिंबईजी से कहा—'द्रोणगिरि क्षेत्र के गांवके मन्दिरमें चमगीदड़ें रहती हैं जिससे बड़ी अविनय होती है यदि देशी पत्थरकी एक वेदी बन जावे और प्रकाशके छिये खिड़कियां रख दी जावें तो बहुत अच्छा हो।'

सिंघईजी के विशाल हृदयमें यह बात भी समा गई खतः हमसे बोले कि 'श्रपनी इच्छाके अनुसार बनवा हो।' मैंने भैयाहाह मिस्रोको जिसने कि मानस्तम्भ बनाया था, सब बातें समभा दीं उसने उत्तमसे उत्तम वेदी बना दी। मैं स्वयं वेदी और कारीगिर को लेकर द्रोणगिरि गया तथा मन्दिरमें यथास्थान वेदी लगवा दी एवं प्रकाशके लिये खिड़कियां रखवा दीं। मन्दिरकी दालानमें चार स्तम्भ थे उन्हें अलग कर ऊपर गाटर डलवा दिये जिससे स्वाध्यायके लिये पुष्कल स्थान निकल आया। पहले वहां दस आदमी कष्टसे बैठ पाते थे अब वहां पचास आदमियोंके बैठने लायक स्थान हा गया।

यहां एक बात विशेष यह हुई कि जहां हम लोग ठहरे थे, वहां दरवाजेमें मधु मिक्खयोंने छाता लगा लिया जिससे आने जानेमें असुविधा होने छगी। माछियोंने विचार किया कि जब सब सो जावें तब धूम कर दिया जावे जिससे मधु मिक्वयां उड़ जावेंगी। ऐसा करनेसे सहस्रां मक्खियां मर जातीं अतः यह बात सुनते ही मैंने मालियोंसे कहा कि भाई ! वेदी जड़ी जावे चाहे नहीं जड़ी जावे पर यह कृत्य तो हम नहीं देख सकते। तुम छोग भूलकर भी यह कार्य नहीं करना। भरोसा माली धार्मिक था, उसने कहा कि आप निश्चिन्त रहिये हम ऐसा काम न करेंगे। अनन्तर हम श्री जिनेन्द्रदेवके पास प्राथना करने छगे कि "हे प्रभो ! आपकी मूर्तिके छिये हो वेदी बन रही है। यदि यह उपद्रव रहा तो हम लोग प्रातःकाल चले जावंगे। इम तो श्रापके सिद्धान्तके ऊपर विश्वास रखते हैं पर जीवोंको पीड़ा पहुँचाकर धर्म नहीं चाहते। आपके ज्ञानमें जो आया है वही होगा। सम्भव है यह विघ्न टल जावे…इस प्रकार प्रार्थना करके सो गये । प्रातः काल उठनेके बाद क्या देखते हैं कि वहां पर एक भी मधु मक्खी नहीं है। फिर क्या था ? पन्द्रह दिनमें वेदिका जड़ गई। पश्चात् पण्डित मोतीलालजी वर्णीके द्वारा नवीन वेदिकामें विधिवत श्री विराजमान हो गये।

### रूढ़िवादका एक उदाहरण

यह प्रान्त श्रज्ञान तिमिर व्याप्त है अतः अनेक कुरूढ़ियोंका शिकार हो रहा है। क्या जैन क्या श्रजेन सभी पुरानो लोकको पीट रहे हैं छोर धर्मका ओटमें आपसी वैमनस्यके कारण एक दूसरेको परेशान करते रहते हैं। इसी द्रोणिगिरिकी बात है। नदीके घाटपर एक ब्राह्मणका खेत था उसका लड़का खेतकी रखन्दीके घाटपर एक ब्राह्मणका खेत था उसका लड़का खेतकी रखन्दीके घाटपर एक ब्राह्मणका खेत था उसका लड़का खेतकी रखन्दीके घाटपर एक ब्राह्मणका खेत था उसका लड़का खेतकी रखन्दीके घाटपर एक छोटा सा पत्थर उठाकर मार दिया। गाय भाग गई देवयोगसे वही गाय पन्द्रह दिन बाद मर गई। प्रामके ब्राह्मण तथा इतर समाजवालोंने उस बालकको ही नहीं उसके सर्व कुटुम्बको हत्याका अपराध लगा दिया। वेचारा बड़ा दुखो हुआ। अन्तमें पञ्चायत हुई में भी वहीं था।

बहुतोंने कहा कि इन्हें गङ्गाजीमें स्नान करा कर पश्चात् हत्या-करनेवालोंकी जैसी शुद्धि होतां है वैसी ही इनकी होनी चाहिये। मैंने कहा—'भाई! प्रथम तो इनसे हिंसा हुई नहीं निरपराध दोषी बनाना न्यायसंगत नहीं। इनके लड़केने गाय भगानेके लिये छोटासा पत्थर मार दिया। उसका श्रभिष्राय गाय भगानेका था मारनेका नहीं। यथार्थमें उसके पत्थरसे गाय नहीं मरी पन्द्रह दिन बाद उसकी मौत आ गई स्त्रतः अपने स्त्राप मर गई इसिळये ऐसा दण्ड देना समुचित नहीं।'

बहुतसे कहने छगे ठीक है पर बहुतसे पुरानी रूढिवाले छुछ सहमत नहीं हुए श्वन्तमें यह निएएय हुश्रा कि ये सत्यनारायणकी एक कथा करवार्वे और प्राम भरके घर पीछे एक आदमीका भोजन करार्वे....इस प्रकार शुद्धि हुई। वेचारे ब्राह्मणके सौ रुपया खर्चे हो गये। मैं बहुत खिन्न हुआ तब ब्राह्मण बोछा—श्वाप खेद न करिये मैं अच्छा निपट गया श्वन्यथा गङ्गाके कम करने पड़ते और तब मेरी गृहस्था ही समाप्त हो जाती। यह तो बहांके रूढ़िवाद का एक उदाहरए है इसी प्रकार वहां न जाने प्रतिवर्ष कितने श्रादमी रूढ़ियोंके शिकार होते रहते हैं।

## द्रोणगिरि क्षेत्रपर पाठशालाकी स्थापना

मैं जब परौराके परवारसभाके श्वधिवेशनमें गया तब वहां सेंद्र्पा (द्रोणिनिर्रि) निवासी एक भाई गया था। उसने कई पण्डितोंसे निवेदन किया कि द्रोणिनिरिमें एक पाठशाला होनी चाहिये परन्तु सबने निषेध कर दिया। अन्तमें मुक्तसे भी कहा कि 'वर्गीजी! द्रोणिनिर्में पाठशालाकी महती आवश्यकता है।' मैंने कहा—'अच्छा जब आऊँगा तब प्रयत्न करूंगा।'

जब द्रोग्गगिरि श्राया तब उसका स्मरण हो श्राया अतः पाठशालाके खोळनेका प्रयास किया। पर इस प्राममें क्या धरा था ? यहां जैनियों के केवळ दो तीन घर हैं जो कि साधारण परिस्थितिके हैं। मेळाके अवसर पर श्रवश्य आसपासके लोग एकत्रित हो जाते हैं पर मेळा अभी दूर था, इसळिये विचारमें पड़ा गया। इतनेमें ही घुवारामें जळावहार था वहां जानेका श्रवसर मिला। मैंने वहां एकत्रित हुए छोगोंको समझाया कि—

'देखो, यह प्रान्त विद्यामें बहुत पीछे है आप छोग जलविहार में सैकड़ों रुपये खर्च कर देते हो कुछ विद्यादानमें भी खर्च करो। यदि क्षेत्र द्रोणिगिरिमें एक पाठशाला हो जावे तो अनायास ही इस प्रान्तके बालक जैनधर्मके विद्वान् हो जावेंगे।'



इच्य प्रान्तकार शास्त्र अस्त्यान द्रास्ताम्य प्राटशास्या का प्रश्निकोतन मध्य वर्षद्रम्य सुमन्त्रः इसन् स्थापना में यो सिट कुन्दनस्थायती व मन्त्रा प्रायचन्द्रजा बीच सम्मार्गित सम्मानवासी ने तथा श्री सि , पुनदावन-नो मस्टरम्बर्ग्सन विशेष महाययः दो है।

[ 30 482 ]



बात तो सबको जच गई पर रुपया कहांसे आवे ? किसीने कहा—'अच्छा चन्दा कर हो।' चन्दा हुआ परन्तु बड़ा परिश्रम करने पर भा पचास रुपया मासिकका ही चन्दा हो सका।

घुवारासे गंज गये वहां दो सौ पचास रूपयाके लगभग चन्दा हुआ। सिघई चुन्दावनदासजी मलहरावालोंने कहा—'श्राप चिन्ता न करिये हम यथाशक्ति सहायता करेंगे। इस प्रान्तमें वाजनेवाले दुलीचन्द्रजी बड़े उत्साही नवयुवक हैं उन्होंने कहा—'हम भी प्राणपनसे इसमें सहायता करेंगे।' पश्चात् मेलेका सुश्रवसर आगया, सागरसे पं० मुन्नालालजी राधलीय श्रागये उन्होंने भी घोर परिश्रम किया। सिघई कुन्दनलालजीसे भी कहा कि यह प्रान्त बहुत पिछड़ा हुआ है अतः कुछ सहायता कीजिये। उन्होंने १००) वर्ष देना स्वीकृत किया। अन्तमें पं० मुन्नालालजी और दुलीचन्द्र जीकी सम्मतिसे वैशाल विद ७ सं० १९८५ में पाठशाला स्थापित कर दी। पं० गोरेलालजीको बीस रूपया मासिक पर रख लिया चार'या पांच छात्र भी आगये और कार्य यथावत् चलने लगा।

एक वर्ष वीतनेके बाद हम लोग फिर आये। पाठशालाका वार्षिकोत्सव हुआ। पं० जीके कार्यसे प्रसन्न होकर इस वर्ष सिंघईजीने बड़े आनन्दसे ५०००) देना स्वीकृत कर लिया, सिंघई वृन्दावनदासजीने एक सरस्वतीभवन बनवा दिया, कई आदिमयोंने लान्नोंके रहनेके लिये छात्रालय बना दिया, एक कृप भी छात्रावासमें वन गया। सिंघईजीके छोटे भाई श्रो नत्था सिंघईने भी एक कोठा बनवा दिया, छात्रोंकी संख्या २० हो गई और पाठशाला अच्छो तरह चलने लगी। इसमें विशेष सहायता श्री सिं०कुन्दनलालजी की रहती है आप प्रतिवर्ष मेलाके अवसर पर आते हैं और क्षेत्रका प्रबन्ध भी आप ही करते हैं आप क्षेत्र कमेटीके सभापति हैं।

इस प्रान्तमें आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। अनेक संस्थाओं को यथासमय सहायता करते रहते हैं। हमारे साथ त्रापका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है, आप निरन्तर हमारी चिन्ता रखते हैं। इस पाठशालाका नाम श्रीगुहदत्ता दि० जैन पाठशाला रखा गया।

## दया ही मानवका प्रमुख कर्त्तव्य हैं

द्रोणिगरसे छौट कर हम छोग सागर आ गये एक दिनकी बात है कि — मैं पं वेणीमाधवजी व्याकरणाचार्य और छात्रगणक साथ सायंकालके चार बजे शौचादि क्रियासे नियुत्त होनेके छिये गांवके बाहर एक मील पर गया था । वहीं कूप पर हाथ पैर धोनेकी तैयारी कर रहा था कि इतनेमें एक औरत बड़े जोरसे रोने छगी। हम छोगोंने पूछा—'क्यों रोती हो ?' उसने कहा—'हमारे पैरमें कांटा छग गया है।' हमने कहा—'बतलाओ हम निकाछते हैं।' परन्तु बार बार कहने पर भी वह पैरका न छूने देती थी कहती थी कि 'में जातिको कोरिन तथा छी हूँ आप छोग पण्डित हैं कसे पेर छूने दूं?' मैंने कहा—'बेटी! यह आपित्तकाछ है, इस समय पेर छुवानेमें कोई हानि नहीं।' यह आपित्तकाछ है, इस समय पेर छुवानेमें कोई हानि नहीं।' व मुश्किछ उसने एक लड़केसे कहा—'वेटा देखो।' छड़केने पैर देख कर कहा—'इसमें खजूरका कांटा टूट गया है जो बिना संडक्षीके निकछनेका नहीं।'

सड़कके ऊपर एक छहारकी दुकान थी वहां एक छात्र संडती लेनेके लिये भेजा । छात्रने बड़े अनुनयसे संडसी मांगी पर उसने न दी। श्रीवेणीमाधवजीने कहा जबरदस्ती छीन लास्रो। छात्र बढात्कार छहारसे संडसी छोन छाए। मैंने चाहा कि संहसीसे कांटा निकाल दूँ परन्तु उस औरतने पैर छुवाना स्वीकार न किया। तब कुछ छात्रोंने उसके हाथ पकड़ लिये त्रीर कुछने पर, मैंने संडसीसे कांटा दवा कर ज्यों ही खींचा त्यों हो एक अंगुलका कांटा बाहर त्रा गया साथ ही खींचा त्यों हो एक अंगुलका कांटा बाहर त्रा गया साथ ही खुनकी धारा बहने लगी। मैंने पानी डोलकर तथा धोतो फाड़कर पट्टी बाँध दी उसे मूच्छी आ गई परचात जब मूर्छी शान्त हुई तब लकड़ीकी मौरी उठानेकी चेष्टा करने लगी वह लकड़हारी थी जंगलसे लकड़ियां लाई थी। मैंने कहा तुम धीरे धीरे चलो हम तुम्हारी लकड़ियां लुम्हारे घर पहुँचा देवेंगे। बड़ी कंठनतासे वह मंजूर हुई। हम लोगोंने उसका बोम शिरपर रखकर उसके मोहल्लामें पहुँचा दिया। उस मोहल्लाके जितने मनुष्य थे हम लोगोंको यह प्रवृत्ति देखकर हम लोगोंको देवता कहने लगे और जब कभी भी हम लोग वहांसे निकलते थे तब दूरसे ही नमस्कार करते थे। लिखनेका तात्पर्य यह है कि मनुष्यको सर्वसाधारण दयाका उद्योग करना चाहिये। क्योंकि दया ही मानवका प्रमुख कर्त्तव्य है।

#### वेश्याव्यसन

एक दिन मैं भ्रमणके लिये स्टेशनकी ओर जा रहा था साथमें एक पुलिसके क्लर्क भी थे जिनका वेतन एक सौ पचीस रूपया मासिक था। कटरा बाजारकी बात है— वृच्चके नीचे एक आदमी पड़ा था जो शरीरका सुन्दर था और देखनेमें उत्तम जाति का मालूम होता था। उसकी मुखाकृतिसे प्रतीत होता था कि वह शोकावस्थामें निमग्न है।

ं मैंने जिज्ञासु भावसे पृछा—'भाई! न्त्राप यहां निराश्रितकी तरह क्यों पड़े हुए हैं ? न्त्राप आकृतिसे तो भद्र पुरुष माछ्म होते हैं।'

वह बोला—'मैंने अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ली।' में कुछ नहीं समक सका अतः मैंने पुनः कहा—'इसका क्या तात्पर्य हैं ?'

वह बोळा—'हपारी त्रात्मकथा सुनना हो तो शान्त होकर सुन लो वैसे तो क्लर्क महोदय जो कि आपके साथ हैं सब जानते हैं परन्तु हमसे ही सुननेकी इच्छा हो और पन्द्रह मिनटका अव-काश हो तो सुननेकी चेष्टा कीजिये अन्यथा खुशीसे जा सकते हैं।'

उसके उत्तरसे मेरी उत्कण्ठा बढ़ गई, कलके साहबने बहुत कुछ

कहा—'चिलिये।' मैंने कहा—'नहीं जाऊंगा, कृपाकर त्र्याप भी पन्द्रह मिनट ठहर जाइये।' वह मेरे आग्रहसे ठहर गये।

उसने अपनी कथा सुनाना प्रारम्भ किया-

'सर्व प्रथम उसने सीतारामका स्मरणकर कहा कि हे मङ्गलमय भगवान् ! तेरी लीला अपरम्पार है मैं क्या था श्रीर क्या होगया ? श्रथवा आपका इसमें क्या दोष ? मैं ही अपने पतित कर्तव्योंसे इस श्रवस्थाको प्राप्त हुआ हूँ। मैं जातिका नीच नहीं, ब्राह्मण हूँ मेरे सुन्दर स्त्री तथा दो बालक हैं जो कि श्रव गोरखपुर चले गय हैं। मैं पुलिसमें हवालदार था, मेरे पास पांच हजार नकद रुपये थे, बीस रुपया मासिक वेतन था।

एक दिन में एक श्रफ्सरके यहां वेश्याका नाच दंखनेके लिये चला गया। वहां जो वेश्या नृत्य कर रही थी उसे देखकर में मोहित होगया। दूसरे दिन जब उसके घर गया तब उसने जाल में फॅसा लिया। बहुत कहनेसे क्या लाभ १ मेरे पास जो सम्पत्ति थी वह मैंने उसे दे दी जब रुपया न रहा तब श्रीरतके आभूपण देने लगा। पता लगने पर श्रीरतने मुझे बहुत कुछ समझाया श्रोर कहा कि 'श्रापका इस प्रवृत्तिको धिक्कार है, सुन्दर पतनं का छोड़ कर इस अकार्यमें प्रवृत्ति करते हुए आपको लड़जा न आई। अब में अपने बालकोंको लेकर अपने पिताके घर जाती हूं, बहीं पर इन्हें शिक्षित बनाऊंगी, यदि आपकी प्रवृत्ति श्रापको हु लाय तो घर आ जाना, यह सब पापका फल है श्रापने पुलिसके मुहकमामें रहकर जो गरीबोंको सताया है उसीका यह प्रत्यक्ष फल माग रहे हो श्रीर आगे भोगागे...... 'इतना कहकर बह श्रपने पिताक घर चली गई।

जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तब इधर वेश्याने अपने पास

आनेसे रोक दिया और उधर निरन्तरको गैरह। जिरीसे पुलिसकी नांकरी छूट गई। मैं दोनों ओरसे भ्रष्ट होगया, न इधरका रहा न उधरका रहा। अब मैं इसी पेड़के नीचे पड़ा रहता हूँ मोहल्जेमें जाकर आया सेर आटा मांग लाता हूँ और चार टकक बनाकर खालेता हूँ।

मैंने कहा—'इससे अच्छा तो यह होता कि आप अपने; घर चले जाते और अपने बालकोंको देखते।'

वह बोला—'यह तो असम्भव है।'

मैंने कहा—'जब कि वह आपको अपने घर नहीं ऋाने देता तब यहां रहनेसे क्या छाभ ?'

वह बोछा—'छाभ न होता तो क्यों रहता ?'

मैंने पूछा—'क्या लाभ है ?'

' वह बोला—सुनो, जब वह सायंकाल भ्रमणके लिये बाहर जाती है तब मैं बड़ी अदबके साथ कहता हूँ 'कहिये मिजाज शरीफ'...तब वह मेरे ऊपर पानको पीक छोड़ देती है और १० गालियां देती हुई मुखातिब होकर कहती है कि—वेशरम ? यहांसे घर चला जा, जो रूपया मुझे दिया है वह भी ले जा.. बस मैं इसीसे कुतकृत्य हो जाता हूँ..यही मेरी आत्मकथा है, मेरी इस कथाको सुनकर जो इस पापसे बचें वे धन्य हैं। वेश्या तो उपलक्षण है। परकीय खो मात्रसे आत्मरक्षा करनी चाहिये अथवा पर खी तो त्याज्य है हो विवेकी मनुष्योंको स्वस्त्रीमें भी अत्यासक्ति न रखना चाहिये।'

वेश्या व्यसनकी भयंकरताका ध्यान करते हुए हम उस दिन भ्रमणके लिये नहीं गये वहींसे वापिस लौट आये।

### महिला का विवेक

सागरमें मन्त्री पूर्णचन्द्रजी बहुत बुद्धिमान विवेकी हैं उनके मित्र श्री पत्रालालजी बङ्कुर थे। आप दोनोंकी परस्पर संजातमें कपड़े की दुकान थी। दोनोंमें सहोदर भाइयों जैसा प्रेम था। देवयोगसे श्री पत्रालालजी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। आप चार मास पाठशालाके खच्छ भवनमें रहे परन्तु स्वास्थ्य विगड़ता ही गया चार मास बाद आप घर श्रा गये अन्तमें श्रापको जलो-दर रोग हो गया।

एक दिन पेशाब बन्द हो गई जिससे वेचैनी अधिक बढ़ गई। सदरसे डाक्टर साहब आये उन्होंने मध्यान्हमें मिद्राका पान करा दिया। यद्यपि इसमें न उनकी स्त्रीकी सम्मितिथी और न पूर्णचन्द्र जी की ही राय थी फिर भी कुटुम्बके कुछ लोगोंने बलात्कार पान करा दिया।

उनकी धर्मपत्नीने मुझे बुलाया परन्तु मैं उस दिन दमोह गया था। जब चार बजेकी गाड़ीसे वापिस श्राया श्रीर मुझे उनकी अधिक वीमारीका पता चला तो मैं शीघ ही उनके घर चला गया। उनकी धर्मपत्नीने कहा—'वर्णीजी! मेरे पतिकी श्रवस्था शोचनीय हैं श्रतः इन्हें सावधान करना चाहिये साथ ही इनसे दान भी कराना चाहिये श्रातः अभी तो आप जाईये श्रीर सायंकालकी सामायिक कर आ जाईये।

में कटरा गया श्रीर सामायिक श्रादिकर शामके ७ बजे बड़-कुरजी के घर पहुँच गया। जब मैं वहां पहुँचा तब चमेलीचौक की श्रस्पतालका डाक्टर था उसने एक श्रादमीसे कहा कि हमारे साथ चलो हम बरांडी देंगे उसे एक छोटे ग्लाससे पिला देना, इन्हें शान्तिसे निद्रा आ जावेगी। पन्द्रह मिनट बाद वह आदमी दबाई लेकर श्रा गया। छाटे ग्लासमें दबाई डाली गई उसमें मिद्राकी गन्ध श्राई। मैंने कहा—'यह क्या है ?' कोई कुछ न बोला, अन्तमें उनकी धमपत्नी बोली 'मिद्रा है यद्यपि पूर्णचन्द्र जी ने और मैंने काफी मना किया था फिर भी उन्हें दापहरको मिद्रा पिला दी गई और अब भी वही मिद्रा दी जा रही है।'

मैंने कहा — 'पांच मिनटका अवकाश दो, मैं श्री पन्नालालजी से पृंछता हूँ।' मैंने उनके शिरमें पानीका छींटा देकर पूंछा—'माई साहब ! आप तो विवेकी हैं, श्रापको जो दवाई दी जा रही है वह मिदरा है क्या आप पान करेंगे ?' उन्होंने शक्ति भर जोर देकर कहा—'नहीं आमरणान्त मिदराका त्याग।' सुनते ही सबके होश ठिकाने श्रा गये और औषधि देना बन्द कर दिया। सबकी यही सम्मित हुई कि यदि प्रातःकाल इनका स्वास्थ्य श्रच्छा रहा तो औषधि देना चाहिये।

इसके बाद मेंने पन्नालालजी से कहा कि आपकी धर्मपरनीकी सम्मति है कि आप कुछ दान करें आयुका कुछ विश्वास नहीं। धर्मपरनीने भी कहा कि कितना दान देना इष्ट है ? उन्होंने हाथ उठाया। औरतने कहा कि हाथमें पांच अंगुलियां होती हैं अतः पांच हजार रुपया का दान हमारे पतिको इष्ट है। चूंकि उनका प्रेम सदा विद्यादानमें रहताथा अतः यह रुपया संस्कृत विद्याह्मयको

ही देना चाहिये और मन्त्री पूर्णचन्द्रजी से कहा कि आप स्राज ही दुकानमें विद्यालयके जमा कर लो तथा मेरे नाम खिख दो। स्रब इन्हें समाधिमरण सुनानेका अवसर है वह स्वयं सुनाने लगी और पन्द्रह मिनट बाद श्री पन्नालालजी बड़कुरका शान्तिसे समाधि-मरण हो गया।

इसके बाद उनकी धर्मपत्नीने उपस्थित जनताके समक्ष कहा कि यह संसार है इसमें जो पर्याय उत्पन्न होती है वह नियमसे नष्ट होती है अतः हमारे पतिकी पर्याय नष्ट हो गई। चूंकि ऐसी होता ही अतः इसमें आप लोगोंको क्षोक करना सर्वथा अनु-चित है। यद्यपि आपके बड़े आता व भतीजेका बन्धु वियाग जन्य हानि हुई परन्तु वह अनिवाय थो। इसमें शोक करनेको कोन सी वात ? हम प्रति दिन पाठ पढ़ते हैं—

> 'राजा राखा छुत्रपति हाथिन के स्त्रसवार । मरना सबको एक दिन अपनी स्त्रपनी बार ॥ दल बल देवी देवता मात पिता परिवार । मरती विरियां जीव को कोई न राखन हार ॥'

जब कि यह निश्चय है तब शोक करनेकी क्या बात है ? शोक करनेका मूळ कारण यह है कि हम उस पर पदाथको अपना सम-भते हैं यदि इनमें हमारी यह धारणा न होती कि यह हमारे हैं तो आज यह कुअवसर न आता। अस्तु आपकी जो इच्छा हो उसकी शान्तिक लिये जो उचित हो वह की जिये परन्तु में तो अन्तरङ्गसे शोक नहीं चाहती। हां, लोक व्यवहारमें दिखानेके लिये कुछ करना ही होगा। इतना कहकर वह मूर्च्छित हो गई। प्रातः काल श्री पन्नालालजीके शवका दाह संस्कार हआ।

#### ye

## बालादपि सुभाषितं ग्राह्मम्

इसके पहले की बात है—बण्डामें पञ्चकल्याणक थे हम वहां गये। न्यायदिवाकर पिण्डत पन्नाछालजी प्रतिष्ठाचार्य थे, आप बहुत ही प्रतिभाशाली थे। बड़े बड़े धनाट्य और विद्वान भी आपके प्रभावमें च्या जाते थे। 'उस समय विद्याका इतना प्रचार न था अतः च्यापकी प्रतिष्ठा थी' यह बात नहीं थी। आप वास्तुवमें पण्डित थे। अच्छे च्यच्छे ब्राह्मण पण्डित भी आपकी प्रतिष्ठा करते थे। क्षत्रपुर (छतरपुर) के महाराज तो च्यापके अनन्यभक्त थे। जब आप क्षत्रपुर जाते थे तब राजमहलमें च्यापका व्याख्यान कराते थे।

श्रापने बहुत ही विधिपूर्वक प्रतिष्ठा कराई, जनताने श्रच्छा धर्म लाभ लिया। राज्यगदीके समय मुमे भी बोलनेका अवसर आया। व्याख्यानके समय मेरा हाथ मेज पर पड़ा जिससे मेरी अंगूठीका हीरा निकल गया। सभा विसर्जन होनेके बाद डेरामें आये श्रीर श्रानन्दसे सो गये। प्रातःकाल सामायिकके लिये जब पद्मासन छगाई श्रीर हाथ पर हाथ रक्खा तब अंगूठी गड़ने लगी। मनमें विचार श्राया कि इसका हीरा निकल गया है इसीलिये इसका स्पर्श कठोर लगने लगा है फिर इस विकल्पको त्याग सामायिक करने लगा। सामायिकके बाद जब देखा तब सच्युच

अंगूठीमें हीरा न था। मनमें खेद हुआ कि पांच सौ रुपए का हीरा चला गया। जिससे कहूँगा वहीं कहेगा कि कैसे निकल गया? बाईजी भी रंज करेंगी श्रतः किसीसे कुछ नहीं कहना जो हुआ सो हुआ। ऐसा ही तो होना था, इसमें खेदकी कौन सी बात है? जब तक हमारी अंगूठी में था तब तक हमारा था जब चला गया तब हमारा न रहा अतः सन्तोष करना ही सुखका कारण है। परन्तु फिर भी मनमें एक कल्पना आई कि यदि किसीको मिल गया श्रीर उसने कांच जानकर फेक दिया तो व्यर्थ ही जावेगा अतः मैंने स्वयं सेवकोंको बुठाया और उनके द्वारा मेठामें यह घोषणा करा दी कि वर्णीजी की अंगूठीमें से हीरा निकल कर कहीं मंडपमें गिर गया है जो कि पांच सौ रुपए का है। यदि किसीको मिल जावे तो काच सममकर फेंक न दे। उन्हीं को दे देवे 'यदि न देनेके भाव हों तो उसे बाजारमें पांचसौ रुपया से कममें न देवे श्रथवा न बेचे तो मुद्रिकामें जहवा लेवे।'

वह हीरा जिस बालकको मिला था उसने अच्छा कांच समझ कर रख लिया था। जब मैं भोजन कर रहा था तब हीरा लेकर आया छौर भोजन करनेके बाद यह कहते हुए उसने दिया कि यह हीरा मुक्ते सभा मण्डपमें जहां कि नृत्य होता था मिछा था। मैंने चमकदार देखकर इसे रख लिया था जिस समय मिछा था उस समय यह दूसरा बालक भी वहां था। यदि यह न होता तो संभव है हमारे भाव लोभके हो जाते और आपको न देता। इस कथासे कुछ तत्त्व नहीं परन्तु एक बात आपसे कहना हमारा कर्तव्य है। यदापि हम बालक हैं, हमारी गणना शिक्षकों में नहीं और आप तो वर्णी हैं हजारों आदिमयोंको व्याख्यान देते हैं शास्त्रवचन करते हैं, त्यागका उपदेश भी देते हैं और बहुतसे

जीवोंका आपसे उपकार भी होता है फिर भी मनमें आया इस लिये कह रहा हूँ कि—

'आपकी जो माता हैं वह धर्मकी मूर्ति हैं आपका महान पुण्यका उदय है जो आपको ऐसी माँ मिल गई। उनके उदार भावसे आप यथोचित द्रव्य व्यय कर सकते हो परन्तु मुक्तसे पृछो तो क्या अंगूठी आपको रखनी न्यायोचित है। कोई कहे या न कहे पर यह निश्चित है कि आप अनुचित वेषभूषा रखते हैं। आप ब्रह्मचारी हैं आपको हीराकी अंगूठी क्या शोभा देती हैं? यदि आपके तेलका हिसाब लगाया जावे तो मेरी समझसे उतने में एक आदमीका मोजन हो सकता है। आप दो आना रोजका तेल शिरमें डालते हैं इतने में आनन्दसे एक आदमो का पेट भर सकता है। यह तो तेलकी बात रही। यदि फलादिककी बात कही जावे तो आप स्वयं लिजत हो उठेंगे। अतः आशा करता हूँ कि आप इसका सुधार करगे।'

वह था तो बालक पर उसके मुखसे श्रपनी इतनी खरी समालोचना सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुश्रा और उसी समय मैंने वह हीरा सिंघई कुन्दनलालजी को दे दिया तथा भविष्यमें हीरा पहिननेका त्याग कर दिया। साथ ही सुगिष्धित तेलोंका व्यवहार भी छोड़ दिया। मेला पूर्ण होनेके बाद सागर श्रा गये। श्रीर श्रानन्दसे पाठशालामें रहने लगे।

### श्रीगोम्मटेश्वर यात्रा

संबत् १९७६ की बात है—अगहनका मास था शरदीका
प्रकाप वृद्धिपर था। इसी समय सागर जैन समाजका विचार
श्रीगिरिनारजी तथा जैनवद्रीकी वन्दना करनेका स्थिर हो गया।
अवसर देख बाईजीने मुक्ते कहा—'वेटा! एक बार जैनविद्री
की यात्राके लिये चलना चाहिये। मेरे मनमें श्री १००८ गोम्मटेश्वर खामीकी मूर्तिके दर्शन करनेकी बड़ी उत्कण्टा है।'

मैंने कहा—'बाईजी! सात सौ रुपया व्यय होगा, छिलताकों भी साथ छ जाना होगा।' उन्होंने कहा—'बेटा! रुपयोंकी चिन्ता न करो।' उसी समय उन्होंने यह कहते हुए सात सौ रुपये सामने रख दिये कि मैं यह रुपये यात्राके निमित्त पहलेसे ही रक्खे थी। इतनेमें मुखाबाईने भी यात्राका पक्का विचार कर लिया, सेठ कमलापतिजी बरायठावालोंका भी विचार स्थिर हो गया और श्रीयुत गुलाबी जो कि पं० मनोहरलालजी वर्णीके पिता थे, यात्राके लिये तैयार हो गये। एक जनी कटरा बाजारमें था, मुलाबाईने उसे साथ ले जानेका निश्चय कर लिया। इस प्रकार हम लोगोंका यात्राका पूर्ण विचार स्थिर हो गया सब साममीकी योजना की गई और शुभ मुहूर्तमें मस्थान करनेका निश्चय किया गया।

श्रीसिंघई कुन्दनलालजी जो हमारे परमस्तेही हैं श्राये श्रौर हमसे कहने लगे कि श्रानन्दसे जाईये श्रौर तीनसी रुपया मेरे लेते जाईये। इनके सिवाय दो सौ रुपया यह कहते हुए और दिये कि जहां श्राप सममें वहां व्रतमण्डारमें दे देना। मैंने बहुत कुल्ल कहा परन्तु उन्होंने एक न मानी। जब मैं यात्राके लिये चलने लगा तब स्टेशन तक बहुत जनता श्राई श्रौर सबने नारियल भेंट किये।

हम सागर स्टेशनसे चलकर बीना आये। यहां श्री सिंघई परमानन्दजी अपने घर ले गये तथा एक रात्रि नहीं जाने दिया। आप बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे। बीनामें श्री जैन मन्दिर बहुत रमणीक है, तथा उसीसे लगा हुआ पाठशास्त्राका बोर्डिंग भी है जिसका व्यय श्री सिंघई श्रीनन्दनसार जोके द्वारा सम्थक् प्रकारसे चलता है। यहां भोजन कर नासिकका टिकिट लिया। मार्गमें भेलसा स्टेशन पर बहुतसे सज्जन मिले और श्रीफल भेटमें दे गये।

रात्रिके समय नासिक पहुँचे यहांसे तांगाकर श्री गजपन्था जी पहुंच गये। सात बलभद्र और अाठ कराड़ मुनि जहांसे मुक्ति को प्राप्त हुए उस पवतको देखकर चिक्तमें बहुत प्रसन्नता हुई। मनमें यह विचार आया कि ऐसा निर्मल स्थान धर्म साधनके लिये अत्यन्त उपयुक्त है। यदि यहां कोई धर्मसाधन करे तो सब सामधी सुलभ है, जल वायु उत्तम है तथा खाद्य पेय पदार्थ भी योग्य मिलते हैं परन्तु मूल कारण तो परिणामोंकी स्वच्छता है। जिसका श्रभाव है अतः मनका विचार मनमें रह जाता है।

यहांसे चलकर पूना आयो, शहरमें गये और पूजनादि हरने के बाद भोजन कर बेलगांव चले गये। स्टेशनसे धर्म्मशालामें पहुँचे, धर्मशाला मन्दिरकी एक दहलानमें थी अतः सब लोग उसीमें ठहर गये। मैं दहलानसे मकानमें चला गया। यहां पर क्या देखता हूँ कि एक मनुष्य बैठा हुआ है और उसके कण्ठमें एक पुष्पमाला पड़ी हुई है। मेरा मन उसके देखनेमें लग गया। मैं विचारता हूँ कि ऐसा सुन्दर मनुष्य तो मैंने आजतक नहीं देखा अतः बार बार उसकी ओर देखता रहा। अन्तमें मैंने कहा—'साहब इतने निश्चल बैठे हैं जैसे ध्यान कर रहे हों पर यह समय ध्यानका नहीं, दिनके तीन वज चुके हैं। यह तो कहिये कि धमशालामें एक कोठरी हम लोगोंको ठहरनेके लिये मिलेगी या नहीं।' जब कुछ उत्तर न मिला तब मैंने स्थिर दृष्टिसे फिर देखा और बड़े आश्चर्यके साथ कहा 'अरे! यह तो प्रतिमा है।' वास्तवमें मैंने उतनी सुन्दर प्रतिमा अन्यत्र तो नहीं देखी। अस्तु, यहां पर दो दिन रहे, किला देखने गये, उसमें कई जिन मन्दिर हैं जिनकी कला कुश्लता देखकर शिल्प विद्याके निष्णात विद्वानोंका स्मरण हो आता है। आजकल परथरों में ऐसा बारीक काम करनेवाले शायद ही मिलेंगे। यहां पर कई चैत्यालयों में ताम्रकी मृर्तियां देखनेमें आई।

यहाँसे चलकर श्रारसीकेरी श्राये और वहांसे चलकर मन्दिगिर। यहां पर श्रीमान स्वर्गीय गुरमुखराय मुखानन्दजीकी धर्मशाला है जो कि बहुत ही मनोज्ञ है। यहां हम लोगोंने नदीके ऊपर बालूका चबूतरा बनाकर श्री जिनेद्रदेवका पूजन किया। बहुत ही निर्मल परिणाम रहे। यहीं पर मेरा अत्यन्त इष्ट चाकू गिर गया। इसकी तारीफ सुनकर श्रापको भारत के कारीगिरों पर श्रद्धा होगी। ओरखाके एक लुहारसे वह चाकू लिया था। लेते समय कारीगिरने उसकी कीमत पांच रूपया मांगी। मैंने कहा—'भाई राजिस चाकूकी भी तो इतनी कीमत नहीं होती, श्रूठ मत बोलो।' वह बोला—'श्राप राजिस

चाकूको छड़ाकर इसके गुणकी परी हा करना।' मैंने पाँच रुपये दे दिये। देवयोगसे मैं मांसीसे बरुआसागर आता था, रेखमें एक आदमी मिल गया, उसके पास राजिस चाकू था। वह बोला—'हिन्दुस्तान के कारीगिर ऐसा चाकू नहीं बना सकते।' मैंने कहा—'देखो भाई! यह एक चाकू हमारे पास है।' उसने मुख बनाकर कहा—'श्रापका चाकू किस कामका ? यदि मैं राजिस चाकू इसके ऊपर पटक दूँ तो आपका चाकू दूट जावेगा।' मैंने कहा—'श्राप ऐसा करके देख लो, आज इसकी परी हा लावेगी पाँच रुपयेकी बात नहीं।' उसने कहा—'यह तो एक आनाका भी नहीं।' मैंने कहा—'जल्दी परी हा की जिये।' उसने ज्यों ही अपना राजिस चाकू मेरे चाकू पर पटका त्यों ही वह मेरे चाकूकी धारसे कट गया। यह देख मुक्ते विश्वास हुआ कि भारतमें भी बड़े बड़े कारीगिर हैं परन्तु हम लोग उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते। केवल विदेशी कारीगिरोंकी प्रशंसा कर अपनेको धन्य समसते हैं। अस्तु

यहांसे नौ मील श्रीगोम्मटस्वामीका बिम्ब था। उसके मुखभागके दर्शन यहींसे होने लगे। भाजन करनेके बाद चार वजे श्री जैनिबद्री पहुँच गये। चूंकि प्राममें कुछ प्लेगकी शिकायत थी श्रतः प्रामके बाहर एक गृहस्थके घर पर ठहर गये, रात्रिभर आनन्दसे रहे और श्री गोम्मटस्वामीकी चर्चा करते रहे। प्रातःकाल स्नानादि कार्यसे निवृत्त हो कर श्री गोम्मटस्वामीकी वन्दनाको चले। ज्यों ज्यों प्रतिमाजीका दर्शन होता था त्यों त्यों हृदयमें श्रानन्दकी छहरें उठतीं थीं। जब पासमें पहुँच गये तब श्रानन्दका पारावार न रहा। बड़ी भक्तिसे पूजन किया। जो श्रानन्द श्राया वह वर्णनातीत है। प्रतिमाकी मनोज्ञताका वर्णन करनेके लिये हमारे पास सामग्री नहीं परन्तु

हृदयमें जो उत्साह हुआ वह हम ही जानते हैं, कहनेमें असमर्थ हैं। इसके बाद नीचे चतुर्विंशति तीर्थं इरोंकी मूर्तिके दर्शन किये पश्चात् श्री भट्टारकके मन्दिरमें गये। वहांकी पूजन विधि देख श्राश्चर्यमें पड़ गये। यहां पर पूजनकी जो विधि है वह उत्तर भारतमें नहीं। यहां शुद्ध पाठका पढ़ना आदि योग्य रीतिसे होता है परन्तु एक बात हम री दृष्टिमें अनुचित प्रतीत हुई वह यह कि यहां जो द्रव्य चढ़ाते हैं उसे पुजारी ले जाते हैं और श्रपने भोजनमें लाते हैं।

यहां निर्मा वर्णन श्रवणवेखगोलां इतिहाससे आप जान सकते हैं। यहां पर मनुष्य बहुत ही सज्जन हैं। एक दिनकी बात है—में कूपके ऊपर स्नान करने के छिये गया और वहां एक हजार रुपया के नोट छोड़ आया। जब भोजन कर चुका तब स्मरण आया कि नोटका बटुवा तो कूप पर छोड़ आयो। एकबार व्याकुलता आई। बाईजी ने कहा—'इतनी आकुलता क्यों?' मैंने कहा—'नोट मूल आया।' बाईजी बोली—'चिन्ता न करो प्रथम ता नोट मिल जावेंगे, यह जगदिख्यात बाहुवली स्वामी का क्षेत्र है तथा हम शुभ परिणामोंसे यात्रा करने के लिये आये हैं। इसके सिवाय हमारा जो धन है वह अन्यायोपाजित नहीं है यह हमारा हद विश्वास है। द्वितीय यदि न मिले तो एक तार सिंघई कुन्दनलाल जी को दे दो रुपया आजावेंगे, चिन्ता करना व्यर्थ है, जाओ कूप पर देख आओ।'

मैं कूप पर गया तो देखता हूँ कि बदुवा जहां पर रखा था वहीं पर रखा है। मैंने आश्चर्यसे कहा कि यहां पर जो की पुरुष थे उनमें से किसी ने यह बदुवा नहीं उठाया। वे बोले—'क्यों उठाते ? क्या हमारा था ?' उन्होंने अपनी भाषा कर्णाटकी में उत्तर दिया पर वहीं जो दो भाषाका जाननेवाला था मैंने उससे उनका अभिष्ठाय समका।

यहां पर चार दिन रहकर मूडिवद्रीके लिये प्रस्थान कर दिया। मार्गमें अरण्यकी शोभा देखते हुए श्री कारकल पहुँचे। छः मील मोटर नहीं जाती थी अतः गाड़ीमें जाना पड़ा। मार्गमें बाईजी लघुशङ्काके लिये नीचे उतरीं। चार बजे रात्रिका समय था। उतरते ही बेलने बड़े वेगसे लात मारी जिससे बाईजी की मध्यमा श्रङ्कुली फट गई, हड्डी दिखने लगी, रुधिरकी धारा वह उठी परन्तु बाईजी ने श्राह न की। केवल इतना कहा—'सेठ कमलापतिजी! बेलने अंगुलोमें लात मार दी।' पश्चात् वहांसे चलकर एक धर्मशालामें ठहर गये यहीं पर सामायिकादि कार्य चलकर एक धर्मशालामें ठहर गये यहीं पर सामायिकादि कार्य किये। जब प्रातःकाल हुआ तब हमने कहा—'बाईजी! अस्पताल चलकर दवाई लगवा लीजिये।' बाईजी ने निषयकर दिया कि हम अस्पतालकी दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वरांडी का जुज रहता है। उन्होंने अण्डे कण्डेकी राखको छानकर घी में मन्थन कर लगाया। तीन मासमें अंगुली श्रच्छी हुई परन्तु उन्होंने श्रस्पतालकी दवाई का प्रयोग नहीं किया।

कारकल क्षेत्र बहुत ही रम्य और मनोरम है यहां पर श्री
भट्टारक महाराजके मठमें ठहर गये। यहीं पर हमारे चिरपरिचित
श्री कुमारच्याजी मिल गये त्र्यापने पूर्ण रीतिसे त्रातिथ्य सरकार
किया। ताजे नारियलकी गिरी तथा उत्तम चावल आदि सामप्रो
से भोजन कराया। भोजनके बाद हम लोग श्री गोम्मटस्वामीकी
प्रतिमाके जो कि खड़गासन है दर्शन करनेके लिये गये बहुत ही
मनोज्ञ मूर्ति है। तीस फुट ऊँची होगी सुन्दरतामें तो यही भान
होता है कि मूड़विद्रोंके कारीगरने ही यह मूर्ति बनाई हो। मनमें
यही भाव त्राता था कि हे प्रभो! भारतवषमें एक समय वह था
जब कि ऐसी ऐसी भव्य मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा होती थी। यह काम
राजा—महाराजोंका था। त्राज तो जैनधर्मके राजा न होनसे

धर्मायतनोंकी रक्षा करना किठन हो रहा है यहीं पर मठके सामने छोटीसी टेकरी पर एक विशाल मन्दिर है जिसमें वेदीके चारों तरफ सुन्दर सुन्दर मनोहारी बिग्ब हैं। इसके अनन्तर एक मन्दिर सरोवर में हैं उसके दर्शनके लिये गये। बादमें श्री नेमिनाथ स्वामी की श्यामम् तिंके दर्शन किये। मृतिं पद्मासन थी, अन्दर और भी अनेक मन्दिरोंके दर्शन किये। यहीं पर एक विशाल मानस्तम्भ है जिसके दर्शन कर यही स्मरण होता है कि इसके दर्शनसे प्राणियोंके मान गल जाते थे यह असम्भव नहीं। सब मन्दिरों के दर्शन कर डेरे पर आ गये।

रात्रिके समय आरती देखने गये। एक पर्दा पड़ा था, पुजारी मन्त्र द्वारा आरती पढ़ रहा था। जब पर्दा खुळा तब क्या देखता हूँ कि जगमग ज्योति हो रही है। चावलोंकी तीस या चाळीस फूली फूळी पुड़ी, केला नारियळ आदि फलोंकी पुष्कळतासे वेदी सुशोभित हो रही है। देखकर बहुत ही आअर्थ में पड़ गया, चित्त विशुद्ध भावोंसे पूरित हागया। वहां दो दिन रहे पश्चात् श्री मूडविद्रीको प्रस्थान कर गये।

एक घण्टेके बाद मृडविद्री पहुँच भी गये। यहां पर भी हमारे चिर परिचित श्री नेमिसागरजी मिल गये। यहांके मन्दिरों की शोभा अवर्णनीय है। एक मन्दिर जिसकी त्रेलोक्यतिलक कहते हैं अत्यन्त विशाल है, इसमें प्रतिमाद्योंका समृह है, सभी प्रतिमाए रमणीक हैं। एक प्रतिमा स्फटिकमणिकी बहुत ही मनोहर और चित्ताकषक है। सिद्धान्त मन्दिरके दर्शन किये, रत्नमयी विम्बोंके दशन किये। दशन करानेवाळे ऐसी सुन्दर रचनासे दर्शन कराते हैं कि समवसरणका बोध परोच्चमें हो जाता है। ऐसा सुन्दर दश्य देखनेमें आता है कि मानों स्वर्गका चस्यालय हो। यहीं पर ताइपत्रों पर लिखे गये सिद्धान्त शाक्नोंके दर्शन किये। यह नगर किसी कालमें धनात्य महापुरुषोंकी वस्ती रहा होगा, श्रान्यथा इतने अमूल्य रत्नोंके विम्व कहांसे आते। धन्य है उन महानुभावोंको जो ऐसी श्रामर कीर्त कर गये। यहां पर श्री भट्टाचार्यजी थे जो बहुत ही बृद्ध और विद्वान् थे। श्राप दो घण्टा भी जिनेन्द्रदेवकी श्राचीमें छगाते थे। अर्चा ही में नहीं, स्वाध्यायका भी आपको व्यसन था तथा कोषके रज्ञक भी थे। आपकी भोजनशास्त्रामें कितने ही ब्रह्मचारी त्यागी श्राजावें सबके भोजनका प्रवन्ध था। हमारे छिये जिस वस्तुकी आवश्यकता पड़ी वह श्रापके द्वारा मिल गई। इसके सिवाय हमारे चिर परिचित नेमिसागर छात्रने सब प्रकार श्रातिथ्य सत्कार किया। नारियसकः गिरीका तो इतना स्वाद हमने कहीं नहीं पाया। इस तरह तीन दिन हमारे इतने आनन्दसे गये कि जिस का वर्णन नहीं कर सकते।

, यहांसे फिर वेळगांव हो कर पूना आगये और पूनासे वम्बई न जाकर मनमाड़ आ गये। यहांसे एरोळाकी गुफा देखनेके लिये दौळताबाद चले आये। वहांके मन्दिरके दर्शन कर गुफा देखने गये। बीचमें एक रोजा गाँव मिळता है वहीं पर डाक बंगळामें ठहर गये। बंगलासे एक मीळ दूर गुफा थी, वहां गये। गुफा क्या है महळ है, प्रथम तो कलाश गुफाको देखा। गुफासे यह न सममना कि दो या चार मनुष्य बैठ सकें। उसके बीचमें एक मन्दिर और चारों और चार वरामदा। तीन वरामदा इतने बड़े कि जिनमें प्रत्येकमें पाँच सौ आदमी आ सकें। चतुर्थ वरामदेमें सम्पूर्ण देवताओं की मूर्तियां थीं। बीचमें एक बढ़ा आंगन था, आंगनमें एक शिवजीका मन्दिर था जो कि एक ही पत्थरमें खुदा हुआ है। मन्दिरके सामनेका भाग छोड़कर तीनों ओर भीत पर हाथी खुदे हुए हैं उपर

जानेके लिये सीढ़ियां भी उसी मन्दिरमें हैं, छत है, शिखर है, कछशा भी है और खूबी यह कि यह सब एक पत्थरकी रचना है। इत्यादि कहां तक ि छेखे ? यहांसे श्री पार्श्वनाथ गुफा देखने गये। भीतर जाकर देखते हैं तो मन्दिरके इतने बड़े खम्भे दिखे कि जिनका घेर चार गजसे कम न होगा। मूर्तियोंकी रचना अपूर्व है। बहुत ही सुन्दर रचना है। इसके बाद बौद्ध गुफा देखने गये यह भी अपूर्व गुफा थी। मूर्तिका मुख देखकर मुफे तो जन विम्बका ही निश्चय हो गया। यहां पर पचासों गुफाएं हैं जो एक से एक बढ़ कर हैं।

एक बात विचारणीय है कि वहां सब धर्मवालोंके मन्दिर पाये जाते हैं। उन लोगोंमें परस्पर कितना सामनस होगा। श्राज तो साम्प्रदायिकताने भारतको गारत बना दिया। धर्म तो श्रात्माकी स्वाम्प्रदायिकताने भारतको गारत बना दिया। धर्म तो श्रात्माकी स्वाम्प्रविक परिणति है। उपासनाके भेदसे जनतामें परस्पर बहुत ही वेमनस्य हो गया है जो कि दुःखका कारण बन रहा है। यह आत्मा श्रनादिसे श्रनास्मीय पदार्थोंमें आत्मबुद्धिकी कल्पना कर श्रनन्त संसारका पात्र बन रहा है। इसे न तो कोई नरकल जाता है और न कोई स्वगं। यह अपने ही श्रुभाशुभ कर्मोंके द्वारा स्वर्गादि गतियों में श्रमण करनेका पात्र होता है। मनुष्य जन्म पानेका तो यह कर्तन्य था कि श्रपने सहश सबकी रक्षामें प्रयत्नशील होते। जैसे दुःख अपने लिये इष्ट नहीं वैसे ही अन्यको भी नहीं। फिर हमें अन्यको कष्ट देनेका क्या अधिकार ? श्रस्तु,

यह गुफा हैदराबाद राज्यमें है, राज्यके द्वारा यहांका प्रवन्ध अच्छा है। सब गुफाएं सुरित्तत हैं। पहले समयमें धर्मान्ध मनुष्योंने कुछ ज्ञति श्रवश्य पहुँचाई है। न जाने मनुष्य जातिमें भी कैसे कैसे राज्ञस पैदा होते हैं? जिनका यह अन्ध विश्वास है कि हम जो कुछ उचित वा श्रनुचित करें वही उचित है श्रीर जो अन्य लोग करते हैं वह सब मिथ्या है। इतने मतोंकी सृष्टिका मूळ कारण इन्हीं मनुष्योंके परिणामोंका तो फळ है। धर्म तो ब्रात्मा की वह परिणति है जिससे न तो ब्रात्मा श्राप संसारका पात्र हो ब्रौर न जिस ब्रात्माको वह उपदेश करे वह भी संसार वनमें क्ले प्रयुत ब्रुनुकूल चल पर बन्धनसे छूटे। परन्तु अब तो हिंसादि पञ्च पापोंके पोषक होकर भी आपको धार्मिक बननेका प्रयत्न करने में भी अपनी सम्पूर्ण शक्ति छगा देते हैं जैसे बकरा काटकर भी कहते हैं कि भगवती माता, प्रसन्न होती है। गोकुशी करके परवर्गार जहांपनाह को प्रसन्न करनेकी चेष्टा की जाती है। यह सब अनात्मीय पदार्थों में आत्मा मानने का फल है। यही कारण है कि यहां भी गुफाओं में जो मूर्तियां हैं उनके बहुतसे श्रङ्ग भङ्गका दिये गये हैं। विशेष क्या छिखें? यहां जैसी गुफा भारतवर्षमें श्रन्य नहीं।

, यहांसे आकर दोलतावादका किला देखा। वह भी दर्शनीय वस्तु है मीलों लम्बी सुरङ्ग हैं। एक सुरङ्गमें में चला गया एक फर्लांग गया फिर भयसे छोट आया। आने जानेमें कोई कष्ट नहीं हुआ। चपरासी बोला—'यदि चले जाते तो चार फर्लांग वाद तुम्हें मार्ग मिल जाता।' किला देखकर हम लोग फिर रेल के द्वारा स्टेशन आ गये और वहांसे गाड़ीमें बैठकर गिरिनारकी यात्राके लिये चल दिये।

रात्रिका समय था। बाईजीने श्री नेमिनाथजी के भजन और बारहमासी आदिमें पूर्ण रात्रि सुख पूर्वक विता दी। प्रातःकाल होते होते सूरतकी स्टेशन पर पहुंच गये श्रीर वहांसे धर्मशालामें जाकर ठहर गये। दर्शन पूजनकर फिर रेलमें सवार हो श्री गिरिनारजी के लिये प्रस्थान किया। वहां पहुँचने पर शहरकी धर्मशालामें ठहर गये। श्री नेमिनाथ स्वामीके दर्शन कर मार्ग प्रयासको भूल गये। वादमें तलहटी पहुंचे और वहांसे श्री गिरिनार पर्वत पर गये।

पर्वत पर श्री नेमिनाथ स्वामीका दर्शन कर गदुगदु हो गये। पर्वतके ऊपर नाना प्रकारके पुष्पोंकी वहार थी। कुन्द जातिके पुष्प बहुत ही सुन्दर थे। दिगम्बर मन्दिरके दर्शनकर स्वेताम्बर मन्दिरमें गये। यात्रियोंके लिये इस मन्दिरमें सब प्रकारकी सुविधा है। भोजनादिका उत्तम प्रवन्य है। यदि कोई वास्तविक विरक्त हो और यहां रहकर धर्म सायनकी इच्छा रखता हो तो इस मन्दिरमें बाह्य साधनोंकी सुलभता है। दिगम्बरोंका मन्दिर रमणीक है और श्री नेमिनाथ स्वामीकी मूर्ति भी अत्यन्त मनोज्ञ है परन्तु यदि कोई रहकर धर्मशाधन करना चाहे तो कुछ भी प्रबन्ध नहीं क्योंकि यहां तो पर्वतके उपर रहना महान् अविनय का कारण समझते हैं। जहां ऋविनय है वहां धमेकी संभावना कैसी ? क्या कहें ? लोगोंने धर्मका रहस्य बाह्य कारणों पर मान रक्खा है ओर इसी पर बल देते हैं। पर वास्तविक बात यह है कि जहां बाह्य पदार्थोंकी मुख्यताका आश्रय किया जाता है वहां अभ्यन्तर धर्मकी उद्गृति नहीं होती। विनय अविनयकी भी मर्यादा होती है। निमित्त कारणोंकी विनय उतनी ही योग्य है जो आम्यन्तरमें सहायक हो जैसे सम्यद्र्यनका प्रतिपादक जो द्रव्यागम है उसकी हम मस्तकसे श्रञ्जिख लगाकर विनय करते हैं क्योंकि उसके द्वार। हमको श्रर्थागम श्रीर ज्ञानागमकी प्राप्ति होती है केवल पुस्तककी विनय करनेसे अर्थागम श्रीर ज्ञानागम का लाभ न होगा। पर्वत परम पूज्य है—हमें उसकी विनय करना चाहिये यह सबको इष्ट है परन्तु क्या इसका यह अर्थ है कि पवत पर जाना ही नहीं चाहिये ? क्योंकि यात्राका साधन पदयात्रा है फिर जहां पदतछोंसे सम्बन्ध होगा वहां यदि अविनय मान छी जावे तो यात्रा ही निषिद्ध हो जावेगी, सो तो

नहीं हो सकता। इसी प्रकार पर्वतों पर रहनेसे जो शारीरिक कियाएं आहार विहारकी हैं वे तो करनी ही पड़ेगी। वहां रहकर मानसिक परिणामोंकी निर्मछताका सम्पादन करना चाहिये।

इस प्रकार उहापोह करते हुए हम लोग एक मील न चले होंगे कि साधु लोगोंका अखाड़ा मिळा। कई गाय भी वहां पर थीं अनेक बाह्यसाधन शरीरके पुष्टिकर थे। साधु छोग भी शरीर से पुष्ट थे और श्री रामचन्द्रजी के उप।सक थे। कल्याण इच्छुक श्रवश्य हैं परन्त परिम्रह ने उसमें बाधा डाल रक्खी है। यदि यह परिग्रह न हो तो कल्यागाका मार्ग पास ही है परन्तु परिग्रह पिशाच तो हृदय पर ऋपना ऐसा प्रभाव जमाये है जिससे घरका त्याग किसी उपयोगमें नहीं त्राता । घरका त्यागना कोई कठिन वस्तु नहीं परंतु त्र्यास्यान्तर मृर्छा त्यागना सरल भी नहीं । त्याग तो आभ्यन्तर ही है, आभ्यन्तर कपायके विना बाह्य वेषका कोई महत्त्व नहीं। सर्प बश्च कांचली छोड़ देता है परन्तु विष नहीं त्यागता अतः उसका बाह्य त्याग कोई महत्त्व नहीं रखता। इसी प्रकार कोई बाह्य वसादि तो त्याग दे और अन्तरङ्ग रागादि नहीं त्यागे तो उस त्यागका क्या महत्त्व ? धान्यके ऊपरी छिलकाका त्याग किये विना चावलका मल नहीं जाता श्रतः बाह्य त्यागकी भी श्राव-इयकता है परन्तु इतने ही से कोई चाहे कि हमारा कल्याए हो जावेगा सो नहीं। धान्यके छिलकाका त्याग होने पर भो चावलमें लगे हुए कणको दूर करनेके लिये कूटनेकी आवश्यकता है। फिर भला जिनके बाह्य त्याग नहीं उनके तो अन्तरङ्ग त्यागका लेश भी नहीं। मैं किसी अन्यमतके साधुकी अपेक्षा कथन नहीं करता परन्तु मेरी निजी सम्मति तो यह है कि बाह चत्याग विना श्चन्तरङ्गत्याग नहीं होता और यह भी नियम नहीं कि बाहच-त्याग होने पर श्राभ्यन्तरत्याग हो ही जावे। हां, इतना अवश्य है कि बाह यत्याग होनेसे ही अन्तरङ्गत्याग हो सकता है। दृष्टान्त जितने मिलते हैं सर्वांशमें नहीं मिलते अतः वस्तुस्वरूप विचारना चाहिये दृष्टान्त तो साधक है। अब हमको प्रकृतमें श्राना चाहिये। जहां हमारे परिणामोंमें रागादिकसे उदासीनता आवेगी वहां स्वयमेव बाहच पदार्थीसे उदासीनता आ जावेगी। पर पदार्थके बहुण करनेमें मुळ कारण रागादिक ही हैं। बाह्य पदार्थ ही न होते तो अनाश्रय रागादिक न होते ऐसा कुतर्क करना न्यायमार्गसे विरुद्ध है। जिस प्रकार जीव द्रव्य अनादि कालसे स्वतःसिद्ध है उसी प्रकार अजीव द्रव्य भी अनादिसे ही स्वतःसिद्ध है। कोई किसीको न तो बनाने वाला है श्रीर न कोई किसीका विनाश करनेवाला है। स्वयमेव यह प्रक्रिया चली आ रही है-पदार्थींमें परिणमन स्वयमेव हो रहा है। कुम्भकारका निमित्त पाकर घट बन जाता अवश्य है पर न तो कुम्भकार मिट्टी में कुछ अतिशय कर देता है और न मिट्टी कुम्भकारमें कुछ अतिशय पैदाकर देती है । कुम्भकारका व्यापार कुम्भकारमें होता है श्रौर मिट्टोका व्यापार मिट्टीमें। फिर भी छौकिक व्यवहार ऐसा होता है कि कुन्भकार घटका कर्ता है। यह भी निर्मृत कथन नहीं इसे सर्वथा न मानना भी युक्ति संगत नहीं। यहां मनमें यह कल्पना आई कि साधुता तो संसार दुःख हरनेके त्तिये रामवाण त्र्योषधि है परन्तु नाम साधुतासे कुछ तत्त्व नहीं निकलता 'श्रांखोंके श्रन्धे नाम नैनसुख'।

यहांसे चलकर श्री नेमिनाथ स्वामीके निर्वाणस्थानको जो कि पञ्चम टाँक पर है चल दिये। आध घण्टा बाद पहुँच गये उस स्थान पर एक छोटो सी मिह्या बनी हुई है। कोई तो इसे आदमवाबा मानकर पूजते हैं कोई दत्तात्रेय मानकर उपासना करते हैं और जैनी छोग श्री नेमिनाथजी मानकर उपासना करते

हैं। अन्तिम माननेवालोंमें हम लोग थे। हमने तथा कमलापति संट, स्वर्गीय बाईजी और स्वर्गीय मुलाबाई चादिने खानन्दसे श्री नेप्तिनाथ स्वामीक' भावपूबक पृजा की इसके बाद आध घण्टा वहां ठहरे, स्थान रस्य था परन्तु दस वज गये थे ऋतः ऋधिक नहीं उहर सके। यहांसे चलकर एक घण्टा बाद शेषा वन (सहस्राख्नवन ) में स्त्रा गये। यहां की शाभा अवर्णनाय है। संघन आस वन है, उपयोग विद्युद्धता के लिये एकान्त स्थान है परन्तु ख्याबाद्यारं कारण एक घण्टा वाद पवतक नीचे जो धर्म-शारा है उसमें आ गये आर मोजनादिसे निश्चिन्त ही सो गये। तीन वज उठे, थाडा काल स्वाध्याय किया । यहां पर ब्रह्मचारी भरतपुरवार्टोसे परिचय हुआ। आप बहुत ही विलक्षण जोव हैं यहां रहकर आप धम साधर करते हैं परन्तु जैसे आपने स्थान चुना बसं परिणाम न चुना अन्यथा फिर यहांसे अन्यब जाने को इच्छा न होती। मनुष्य चाहता तो बहुत है परन्तु कर्तव्य पथम उसका अंश भी नहीं लाता। यही कारण है कि आजन्म कास्ट्रुक बैलकी दशा रहतो है। चक्कर तो हजारों मील का हो जाता है परन्तु चेत्रकी सीमा दस या बाहर गज ही रहती होगी । इसी प्रकार इस संसारी जीवका प्रयास है—इसी चतु-र्गातके भीतर ही घूमता रहत। है । जिस प्रयाससे इस चतुरातिमें भ्रमण न हो उस आर लदय नहीं। जो प्रयास हम कर रहे हैं शुभाशुभ भावसे पर नहीं। इससे पर जो वस्तु है वह हमारे ध्यानमें नहीं खाती खतः निरन्तर इसी के चक्रमें पड़े रहते हैं। उस चक्रसे निकलने की योग्यता भी मिल जाती है परन्तु अनादि काळीन संस्कारोंके हृद् प्रभावसे उपयोगमें नहीं लाते। श्रन्तमें जहां योग्यता नहीं उसी पर्यायमें च**ले** जाते हैं । ब्रह्मचारी छाटेलालजी योग्य व्यक्ति हैं परन्तु इतनी कथा करते हैं कि अपनी योग्यताको अयोग्य दशामें हा देते हैं। अस्तु, उनकी कथा क्या लिखें हम स्वयं उसी स्वाँगके पात्र हैं।

यहां दो दिन रहकर पश्चात् बड़ोदाके लिये प्रयाण किया। यहां बहुत स्थान परोपकारके हैं परन्तु उन्हें देखने का न तो प्रयास किया और न रुचि ही हुई। यहांसे चलकर आबूरोड़ पर श्राये और यहांसे मोटरमें बैठकर पहाड़के ऊपर गये। पहाड़के कपर जानेका मार्ग सर्पकी चालके समान छहराता हुआ घमावदार है। ऊपर जाकर दिगम्बर मन्दिरमें ठहर गये। बहुत ही भव्य मूर्ति है यहां पर इवेताम्बरोंके मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ हैं उन्हें देखनेसे ही उनकी कारीगिरीका परिचय हो सकता है। कहते हैं कि इस समय उन मन्दिरोंके निर्माणमें सोलह करोड़ रूपये लगे थे परन्तु वर्तमानमें तो अरबमें भी वैसी सुन्दरता स्त्राना कठिन है ! इन मन्दिरोंक मध्य एक छोटा सा मन्दिर दिगम्बरों का भी है। यहांसे ६ मील दूरी पर एक दैलवाड़ा है जहां एक पहाडी पर इवेताम्बरोंके विशास मन्दिरमें ऐसी भी प्रतिमा है जिसमें बहुभाग सुबर्णका है। एक सरोवर भी है जिसके तटपर सङ्गमर्भरकी ऐसी गाय बनी हुई है जो दूरसे गायके सहश ही प्रतीत होती है। यहां पर दो दिन रहकर पश्चात् अजमेर आ गये। यहां श्री सोनी भागचन्द्रजी रहते हैं जो कि वतमानमें जैनधर्मके संरत्तक हैं, महोपकारी हैं। आपके मन्दिर नशियाजी आदि अपूर्व-अपूर्व स्थान हैं उनके दर्शन कर चित्तमें ऋति शान्ति आई। यहा दो दिन रहकर जयपुर आ गये और नगरके बाहर नशियाजीमें ठहर गये। यहां पर सब मन्दिरों के दशन किये। मन्दिरोंकी विशालताका वर्णन करना बुद्धि वाह्य है। यहां पर जैन विद्यालय है जिसमें मुख्य रूपसे संस्कृतका पाठन होता है। यहां शास्त्र भण्डार भी विशाल है। धर्म साधनकी सब सुविधाएं भी यहां पर हैं। यहां तीन दिन रहकर आगरा श्राये और यहांसे सीधे सागर चले आये । सागरकी जनताने बहुत ही शिष्टताका व्यवहार किया । कोई सो नारियल भेटमें आये ।

यह सब होकर भी चित्तमें शान्ति न आई।

## गिरिनार यात्रा

सन् १९२१ की बात है श्रहमदावादमें कांग्रेस थी, पं० मुत्रालाळजी त्र्योर राजधरलालजी वरया त्र्यादिने कहा कांग्रेस देखनेके लिये चिछये।' मैंने कहा—'मैं क्या करूंगा ?' उन्होंने कहा—'बड़े बड़े नेता आवेंगे ख्रतः उनके दशन सहज ही हो जावेंगे, देखो उन महानुभावोंकी ओर कि जिन्होंने देशके हितके लिये अपने भौतिक सुखको त्याग दिया जो गवर्नमेण्ट ढारा नाना यातनाओंको सह रहे हैं, जिन्होंने लौकिक सुस्रको लात मार दी है श्रीर जो निरन्तर ४० करोड़ जनताका कल्याण चाहते रहते हैं । आज भारत वर्षकी जो दुर्दशा है वह किसीसे छिपी नहीं है जिस देशमें घी दधकी नदियां बहनी थीं वहां आज कर।ड़ों पशुत्रोंकी हत्या होनेसे रुधिरकी निद्यां वह रही हैं। शुद्ध घी दूधका श्रमावसा हो गया है जहां आर्प वाक्योंकी ध्वनिसे पृथिवी गूंजती थी वहां पर विदेशा भाषाका ही दौर-दौरा है। जहां पर पिण्डत लोग किसी पदार्थकी प्रमाणता सिद्ध करनेके लिये अमुक ऋषिने अमुक शास्त्रमें ऐसा लिखा है... इत्यादि व्यवस्था देते थे वहाँ ऋब साहब लोगोंके वास्य ही प्रमाण मान जाते हैं अतः नेता छोग निरन्तर यह यत्न करते रहते हैं कि हमारा देश पराधीनताके बन्धनसे मुक्त हो जावे। कांग्रेसमें जानेसे उन महानुभावोंके व्याख्यान सुननेको मिछंगे और सबसे बड़ा छाभ यह होगा कि श्रीगिरिनार सिद्धक्षेत्रकी वन्द्ना अनायास हो जावेगी।'

में श्रीगिरिनारजी की यात्राके होमसे कांग्रेस देखनेके हिये चहा गया और अहमदावादमें श्री छोटे हाह जी सुपरिन्डेन्टेन्ट के यहां ठहर गया। यहां पर श्री ब्रह्मचारी शीत छप्रसाद जी और श्रीशान्तिसागरजी छाणीवाले ब्रह्मचारी वेठामें पहलेसे ही ठहरे थे। हम तीनों का निमन्त्रण एक सेठके यहां हुआ। चृंकि मुक्ते ज्वर खाता था खतः घर पर पश्यसे भोजन करता था परन्तु उस दिन पूड़ी शाक मिली। खीर भी बनी थी जो उन्होंने मुक्ते परोसना चाही पर मैंने एक बार मना कर दिया परन्तु जब दूसरी बार खीर परोसनेके लिये छाये तब मैंने हालच बश ले ही। फल उसका यह हुआ कि वेगसे ज्वर आगया, बहुत ही वेदना हुई जिससे उस दिनका कांग्रेसका अधिवेशन नहीं देख सका।

दूसरे दिन ज्वर निकल गया द्यतः कांग्रेसका द्राधिवेशन देखनेके लिये गया। वहांका प्रवन्ध सराहनीय था, क्या होता था कुछ समक्तमें नहीं आया किन्तु वहां पेपरोंमें सब समाचार ख्रानुपूर्वी मिल जाते थे। कहनेका ताल्पर्य यह है कि जिनका देश है वे तो पराधीन होनेसे भिक्षा मांग रहे हैं और जिनका कोई स्वत्व नहीं वे पुरुषार्थ बलसे राज्य कर रहे हैं। ठींक ही तो कहा है—

## 'वीरभोग्या वसुन्धरा'

जिन लोगोंका इस भारतवर्षपर जन्मसिद्ध श्रिष्ठकार है वे तो श्रमंघटित होनेसे दास बन रहे हैं श्रोर जिनका कोई स्वत्व नहीं वे यहांके प्रभु बन रहे हैं। जब तक इस देशमें परस्पर मनोमालिन्य और अविश्वास रहेगा तब तक इस देशकी दशा सुधरना कठिन है। यदि इस देशमें श्राज परस्पर प्रेम हो जावे तो विना रक्तपातके भारत स्वतन्त्र हो सकता है परन्तु राही होना असम्भव है। '८ कनविषा ९ चूल्हें' की कहावत यहीं चिरताथ होती है। परस्पर मनोमालिन्य का मूल कारण अनेक मतोंको सृष्टि है। एक दूसरेके शत्रु बन रहे हैं। जो वास्तविक धम है वह तो संसार बन्धनका घातक है उस ओर हमारी दृष्टि नहीं। धर्म तो ऋहिंसामय है वेद भी यही बात कहता है 'मा हिंस्यात् सर्वभृतानि' तथा 'ऋहिंसा परमो धर्मः' यह भी ऋनादि मन्त्र है। जैन लोग इसे अब तक मानते हैं। यद्यपि उनकी भारतमें बहुत अल्प संख्या है फिर भी उसे व्यवहारमें लानेके लिये सतत प्रयत्नशील रहते हैं। श्री महात्मा गांधीने भी उसे ऋपनाया है और उनका प्रभाव भी जनतामें व्याप्त हो रहा है...यह प्रसन्नताकी बात है। अस्तु,

हम लोग कांग्रेस देखकर श्री गिरिनारजी की यात्राके लिये अहमदावादसे प्रस्थान कर स्टेशन पर गये ख्रीर मृतागढ़का टिकिट लेकर ज्यों ही रेलमें बैठे त्यों ही मुक्ते ज्वरने द्या सताया बहुत वेचैनी हो गई। यद्यपि साथमें पं० मुन्नालालजी ख्रीर राजधरलालजी वरया थे परन्तु मैंने किसी से कुछ सकेत नहीं किया चुपचाप पड़ गया। पास ही एक वकील बंठे थे जो राजकोटके रहनेवाले थे और इवेताम्बर सम्प्रदायके थे। उनसे राजधर वरयाका सम्वाद होने लगा। बहुत कुछ बात हुई अन्तमें राजधर वरयाने वकील साहबसे कहा कि मैं तो विशेष वहस नहीं कर सकता यदि आपको विशेष वहस करना है तो यह वर्णीजी जो कि बगलमें लेटे हुए हैं उन्हें जगाये देता हुँ ख्राप उनसे शक्का साहब बहुत ही शिष्ट पुरुष हैं ख्रापसे मतसम्बन्धी चर्चा करना चहते हैं।

में उठकर बैठ गया और कुछ समय तक हमारी वकील साहबसे तत्त्व चर्चा होती रही। चर्चाका विषय था वस्त्रादि परिग्रह हैं या नहीं ? उनका कहना था कि वस्त्र परिग्रह नहीं है। मेरा कहना था कि मोहनीय कर्मके उदयसे जो परिणाम आत्मा

का होता है वास्तविक परिग्रह वहीं है उसके मिध्यात्व, वेदत्रय, हास्यादि नव नोकषाय श्रौर क्रोध मान माया लोभ ये चार कपाय इस प्रकार चौदह भेद आगममें बतलाये हैं यही अन्तरङ्ग परिष्रह हैं ऋतः वस्त्रोंकी चर्चा छोड़ो शरीर भी परिष्रह नहीं है परन्तु यह निश्चित है कि वस्त्रादिका ग्रहण विना मृच्छीके नहीं होता अतः उसे भी भगवानने उपचारसे परित्रह सेंज्ञा दी है। यदि वस्त्रादिके प्रहणमें मूच्छी न हो तो उसे कौन सँभाले ? मैला हो गया, फट गया इत्यादि विकल्प क्यों होवें ? श्री प्रवचनसारमें इसको उपाधि कहा है जहां उपाधि है वहां नियमसे हिंसा है श्रतः श्री कुन्दकुन्द् महाराजने कहा है कि 'जीवके मरने पर हिंसा हो श्रीर न भी हो परन्तु उपाधिके सद्भावमें वह नियमसे होती हैं क्योंकि ईयीपथसे साधु चल रहा है इतनेमें काई सूक्ष्म जीव आया और उसके पनतले दबकर मर गया तो उस समय जीवके मरने पर भी प्रमत्तयोगका अभाव होनेसे साधु हिंसाका भागी नहीं होता और यदि प्रमत्तयोग है तो बाह्य हिंसा न होने पर भी हिंसा अवश्यम्भावी है परन्तु वस्त्रादि उपाधिके सद्भावमें नियमसे हिंसाका सद्भाव है क्योंकि अन्तरङ्गमें मूच्छी विद्यमान है।

श्राप कहते रहे कि दिगम्बर साधु भी तो पीछी, कमण्डल तथा पुस्तक रखते हैं उनको भी परिग्रही कहना चाहिये ?

मेंने कहा—आपका कहना ठीक है परन्तु इस परिग्रह और वस्त्र परिग्रहमें महान् अन्तर है। पीछी दयाका उपकरण है, कमण्डलु शौचका उपकरण है और पुस्तक ज्ञानका उपकरण है पर वस्त्र परिग्रह तो केवल शीतादि निवारणके लिये ही रक्खा जाता है साथ ही इसमें एक दोष यह भी है कि वस्त्र रखनेवाला साधु नग्न परीषह नहीं सहन कर सकता। फिर भी पीछी आदि परिग्रह छठवें गुणस्थान पर्यन्त ही है सप्तमादि गुणस्थानों में यह भी नहीं रहते... इत्यादि बहुत देर तक बात चीत होती रही।

आपकी प्रकृति सौम्य थी अतः त्र्यापने कहा कि अच्छा, इसपर विचार करेंगे अभी में इस सिद्धान्तको सर्वथा नहीं मानता। हां सिद्धान्त उत्तम है यह मैं मानता हूँ।

मेंने कहा—'कल्याणका मार्ग तो पत्तसे बिहर्भू त है।' आपने कहा—'ठीक हे परन्तु जिसकी वासनामें जो सिद्धान्त प्रवेश कर जाता है उसका निकलना सहज नहीं। काल पाकर ही वह निकलता है। सब जानते हैं कि शरीर पुद्गल द्रव्यका पिण्ड है इसके भीतर आत्माके अंशका भी सद्भाव नहीं है। यद्यपि आत्मा और शरीर एक त्तेत्रावगाही हैं फिर भी आत्माका अंश न पुद्गलात्मक शरीरमें है और न पुद्गलात्मक शरीरका आत्मामें हा है। इतना सब होने पर भी जीवका इस शरीरके साथ अनादिसे ऐसा मोह हो रहा है कि वह अहर्निश इसीकी सेवामें प्रयत्नशील रहता है। वह इसके लिये जो जो अनथं करता है वह किसासे गोप्य नहीं है।'

भीं बोला—'ठीक है परन्तु अन्तमें जिसका मोह इससे छूट जाता है वहों तो सुनार्गका पात्र होता है। पर द्रव्यके सम्बन्धसे जहां तक मुर्च्छा है वहां तक कल्यागाका पथ नहीं। हम अपनी दुबलतासे वस्त्रकों न त्याग सकें यह दूसरी बात है परन्तु उसे राग बुद्धसे रखकर भी अपने आपको अपरिग्रही मानें यह खटकनेकी बात है।'

श्रन्तमें स्रापने कहा—'यह विषय विचारणीय है।' मैं बोला—'आपको इच्छा'

इसके बाद मैंने कहा कि मुक्ते निद्रा श्राती है श्रातः कृपा कर आप अपने स्थान पर पधारिये श्रापके सद्भावमें मैं लेट नहीं सकता। श्राप एक वकील हैं पर कहनेमें आपको जरा भो कष्ट न होगा, सट कह उठोगे कि देखो यह लोग धार्मिक कहलाते हैं श्रीर हमारे बैठे हुए सो गये यही असम्यता इन लोगोंमें हैं। वकील साहब बोले—'आप सो जाइये, मैं किस प्रकृतिका मनुष्य हूं? श्रापको थोड़ी देरमें पता लग जावेगा। सम्यता असम्यता विद्यासे नहीं जानी जाती, मेरा तो यह सिद्धान्त व अनुभव है कि चाहे संस्कृतका विद्वान हो, चाहे भाषाका हो और चाहे अंग्रेजीका डाक्टर हो जो सदाचारी है वह सम्य है और जो असदाचारी है वह असम्य है। श्रान्य कथा जाने दीजिये जो श्राप्ट होकर भी सदाचारी हैं वे सम्यगणनामें गिननेके योग्य हैं और जो सब विद्याश्रोंके पारगामी होकर भी सदाचारसे रिक्त हैं वे असम्य हैं।'

वकील साहबकी विवेकपूर्ण बात सुनकर में बहुत प्रमन्न हुआ श्रीर मेरे मनमें विचार श्राया कि श्रात्माकी श्रान्त राष्ट्रि है न जाने किस आत्मामें उसके गुणोंका विकास हो जावे। यह कोई नियम नहीं कि अमुक जातिमें ही सदाचारी हो अमुकमें नहीं।

मैंने कहा—'महाशय! में आपके इस सुन्दर विचारसे सहमत हूं श्रव में लेटना हूं. अपराध चमा करना'.... इतना कह कर में लेट गया। चूं कि ज्वर था ही श्रवः पैरों में नीव वेदना थी। मनमें ऐसी कल्पना होती थी कि यदि नाई मिलता तो श्रमी मालिश करवा लेता एक कल्पना यह भी होती थी कि वरया तीसे कहूँ कि मेरे पैरों में बड़ी वेदना है जरा दाव दो परन्तु संकोच वश किसीसे कुछ कहा नहीं। मैं इस प्रकार विचारों में ही निमग्न था कि वकील साहब मेरे पैर अनायास दवाने लगे। मैंने कहा—'वकील साहब आप यह क्या कर रहे हैं?' उन्होंने कहा—'कोई हानिकी बात नहीं, मनुष्य मनुष्य हीके तो काम आता है आप निश्चिन्ततासे सो जाओ।' में श्रन्तरङ्गसे खुश हुआ क्योंकि यही तो चाहता था, कर्मने वह सुयोग स्वयं मिला दिया। लिखनेका तात्पर्य यह है कि यदि उदय बलवान हो तो

जहां जिस वस्तुकी संभावना न हो वहां भी वह वस्तु मिल जाती है और उदय निवंत हो तो हाथमें आई हुई वस्तु भी पट्टायमान हो जाती है। इस प्रकार दस वजेसे लेकर तीन बजे तक वकील साहब मेरी वैयावृत्य करते रहे जब प्रातःकालके तीन बजे तब वकील साहबने कहा कि श्रव गिरिनारजीके लिये आपकी गाड़ी बदलेगो, जग जाइय।

हम जग गये और वकील साहबकी धन्यवाद देने लगे। उन्होंने कहा कि इसमें धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, यह तो हमारा कतव्य ही था यादे आज हमारा भारत वप अपने कर्तव्य का पालन करने लग जावे तो इसकी दुरवस्था अनायास ही दूर हो जावे परन्तु यही होना कितन है। अन्तमें वर्काल साहब चले गये और हम लोग प्रातःकाल क्नागढ़ पहुंच गये। स्टेशनसे धर्मशालामें गये प्रातःकाल की सामायिकादिसे निश्चिन्त होकर मन्दिर गये और श्री नेमिनाथ स्वामीके दशन कर तृप्त हो गये।

प्रभुका जीवन चरित्र समरण कर हृद्यमें एकदम स्फूर्ति आ गई और मनमें आया कि हे प्रभो ! ऐसा दिन कब आवेगा जब हम लोग आपके पथका अनुकरण कर सकेंगे। आपको धन्य है कि आपने अपने हृद्यमें सांसारिक विषय सुखकी आकां जाके लिये स्थान नहीं दिया प्रत्युत अन्तियादि भावनाओं का चिन्तवन किया उसी समय लोकान्तिक देवोंने अपना नियाग साधन कर आपकी स्तुति का और आपने देगम्बरी दीजा धारण कर अनन्त प्राणियोंका उपकार किया .....इत्यादि चिन्तवन करते हुए हम लोगोंने दो घण्टा मन्दिरमें विताये। अनन्तर धर्मशालामें आकर भोजनादिसे निवृत्त हुए फिर मध्यान्हकी सामायिक कर गिरिनार पर्वतकी तलहटी में चले गये। प्रातःकाल तीन वजेसे वन्दनाके लिये चले और छः वजते वजते पर्वत पर पहुँच गये। बहाँ पर श्री नेमि प्रभुके मन्दिरमें सामायिकादि

कर पूजन विधान किया। मूर्ति बहुत ही सुभग तथा चित्ता-कर्षक है।

गिरिनार पर्वत समधरातलसे बहुत ऊंचा है बड़ी बड़ी चट्टानोंके बीच सीढ़ियां छगाकर मार्ग सुगम बनाया गया है। कितनी ही चोटियां तो इतनी अंची है कि उनसे मैघ मण्डल नीचे रह जाता है और उपरसे नीचेकी श्रोर देखनेपर ऐसा लगता है मानो मेघ नहीं समुद्र भरा है। कभी कभी वायु आघात पाकर काले काले मेघोंको टुकड़ियां पाससे ही निकल जाती हैं जिससे ऐसा मालम देता है मानों भक्तजनोंके पाप पुञ्ज ही भगवद्भक्ति रूपी छेनीसे छिन्न भिन्न होकर इधर उधर उड़ रहे हों। ऊर अनन्त आकाश और चारों ओर क्षितिज पर्यन्त फैली हुई वृक्षोंकी हर्रातिमा देखकर मन मोहित हो जाता है। यह वहीं गिरिनगर है जिसकी उत्तुङ्ग चोटियोंसे कोटि कोटि मुनियोंन निर्वाणधाम प्राप्तिकया है।यह वही गिरिनगर है जिसकी कन्दराओंमें राजुल जैसी सती आर्याओंने घनघार तपश्चरण किया है। यह वही गिरिनगर है जहां कृष्ण और बलभद्र जैसे यदुपुङ्गव भगवान नेमिनाथकी समवसरण सभामें बड़ी नम्रता के साथ उनके पवित्र उपदेश अवरा करते थे। यह वही गिरिनगर है जिसकी गुहामें ऋासीन होकर श्री धरसेन ऋाचार्यने पुष्पदन्त श्रौर भूतविल आचार्य के छिये पट्खण्डागम का पारायण कराया था।

मन्दिरसे निकलकर इवेताम्बर मन्दिरमें जानेका विचार किया। यद्यपि राजधर वरयाने कहा कि पञ्चम टोंक पर चलो जहां कि श्री नेमित्रभुका निर्वाण हुआ है तो भी देखनेकी उत्कट अभिलापासे हम और पण्डित मुन्नालालजी इदेताम्बर मन्दिरमें चले गये। मन्दिर बहुत विशाल है एक धमंशाला भी वहीं है जिसमें कि सब प्रकार की सुविधाएं हैं खाने पीनेका भी पूर्ण प्रवन्ध है यहां पर यदि कोई साधर्मी भाई धर्म साधनके लिये रहना चाहे तो उसे व्यप्रता नहीं हो सकती। सुविधाकी दृष्टिसे यह सब ठीक है परन्तु यह पञ्चम काल है तपोभूमि भोगभूमि बना दी गई है। मन्दिर गये श्रीर श्रा नेमिप्रभुकां मूर्ति देखी, ऐसा प्रत्यय हुआ जैसे कोई राजा बेठे हो। हाथों में सुवंशके जड़ाऊ कटक, मस्तकमें कीमती मुकुट, अंगमें बहुमूल्य श्रंगी, कण्ठमें पुष्पादिसे सुसिष्जत बहुमूल्य हार तथा इत्रांस सुचर्चित कितना शृङ्गार था हम वर्शन नहीं कर सकते।

मनमें आया कि देखों इतना सब विभव होकर भी भगवान् संसारसे विरक्त हो गये। यदि उस मूर्तिके साथमें देगम्बरी दीक्षा की मूर्ति भी होती तो संसारकी असारताका परिज्ञान करनेवालों को बहुत शीघ परिज्ञान हो जाता परन्तु यहां तो पक्षपातका इतना प्रभाव है कि दिगम्बर मुद्राको देख भी नहीं सकते। संसारमें यदि यह हठ न होती तो इतने मतोंकी सृष्टि न होती।

वहांसे चलकर पञ्चम टोंक पर पहुंचे वहां जो पूजाका स्थान है इसे वेष्णव लोग दत्तात्रय कहकर पूजते हैं कितने ही आदम वावा कहकर अर्चा करते हैं और दिगम्बर सम्प्रदायवाले श्रो नेमिनाथ स्वामीकी निर्वाण भूमि मानकर पूजते हैं । स्थान अत्यन्त पवित्र और वराग्यका कारण है परन्तु यहां तो केवल स्थानकी पूजा और नेमिप्रभुका कुछ गुण गानकर लौटनेकी चिन्ता हो जाती है ।

वहांसे चलकर बीचमें एक बैष्णव मन्दिर मिलता है जिसमें साधु लोग रहते हैं पचासों गाय त्रादि का परित्रह उनके पास है, श्री रामके उपासक हैं। वहांसे चलकर सहश्राम्र बनमें त्राये जो पहाड़से नीचे तलमें है जहां सहस्रों आम्रके वृत्त है बहुत ही रम्य त्रीर एकान्त स्थान है। आधा घण्टा रहकर भूखर्की वेदना होने लगी श्रतः स्थानसे जो लाभ लेना चाहिये वह न ले सके और एक घण्टा चलकर तलहटी की धर्मशालामें आ गये। वहां भोजनादिसे निवृत्त होकर लंट गये।

यहांसे चलकर पश्चात् रेलमें सवार होकर श्रहमदाबाद होते हुए बड़ौदा श्राये। यहां पर बहुतसे स्थान देखने योग्य है परन्तु शरीरमें स्वास्थ्यके न रहनेसे दाहोद चले आये। यहां एक पाठशाला है जिसमें पं० फूलचन्द्रजी पढ़ाते हैं। ये बिद्रान् हैं और सन्तोषी भी। उनके श्रायहसे श्राठ दिन यहां ठहर गये।

यहां सन्तोपचन्द्रजी अध्यात्म शास्त्रके अच्छे विद्वान् हैं। आपकां स्त्रीका भी अध्यात्म शास्त्रमें अच्छा प्रवेश है। इनके सिवाय और भी बहुत भाई अध्यात्मके प्रेमी ही नहीं परीक्षक भी हैं। एक दिन मैं सायंकाल सामायिक करके टहल रहा था इतनेमें एक बाईजी कहती हैं 'यदि प्यास लगी है तो पानी पी लीजिये अभी तो रात्रि नहीं हुई।' मैंने कहा—'यह क्यों? क्या मेरी परोज्ञा करना चाहती हां?' उसने कहा—अभिप्राय तो यही था पर आप तो परीक्षामें फल नहीं हुए बहुतसे फेल हो जाते हैं।'

यहां जितने दिन रहा तत्त्व चर्चामें काल गया पश्चात् यहां से चलकर उद्जैन आया स्त्रीर वहांसे मोपाल होता हुस्रा सागर आ गया।

## भिक्षासे शिक्षा

पहलेकी एक बात लिखना रह गई है। जब मैं कटराकी धर्म शालामें नहीं आया था बड़ा बाजारमें श्री सिं० बालचन्द्रजीके ही मकानमें रहता था तब की बात है। मेरे मकानके पास ही एक लम्पूलाल रहते थे जो गोलापूर्व वंशज थे, बहुत ही बुद्धिमान् श्रौर विवेकी जीव थे। हमेशा श्री सिं० बालचन्द्रजीके शास्त्र प्रवचनमें आते थे। पांच सौ रूपयासे ही आप व्यापार करते थे। आपको स्त्री भी बड़ी धर्मात्मा थी उनका हमसे वड़ा प्रेम था। जब रम्पूलारुजी बीमार पड़े तब समाधिमरणसे देहका त्याग किया त्र्योर उनके पास जो द्रव्य था उसका यथायोग्य विभाग कर ७५) हमारे फल खानेके लिये दे गये। वे बाईजी से कहा करते थे कि वर्गीजी श्रापसे श्रधिक खर्च करते हैं न जाने आप इनका निर्वाह कैसे करती हैं। ये प्रकृतिके बड़े उदार हैं। बाईजी हँसकर कह देती थीं कि जब सम्पत्ति समाप्त हो जावेगी तब देखा जायगा श्रभीसे चिन्ता क्यों करूँ। ये व्यवहारके भी बड़े पक्के थे। एक दिन बाईजीके पास आकर बोले 'बाई जी ! आज दही खानेकी इच्छा है। वाईजीने एक कटोरामें दहीं दे दिया वे घर ले गये शामको कटोरा और दो आना पैसे देगये। बाईजी ने कहा—'भैया! दो आने पैसे किस छिये रक्खे हैं ?' उन्होंने कहा—'यह दहीकी कीमत है।' बाईजीने कहा-'क्या मैंने पैसेके छिये दही दिया था ?' उन्होंने कहा-'तो क्या मुफ्तमें मांगने आया था ? मुफ्तको चीज हमेशा तो नहीं मिलती।' बाईजी चुप हो रहीं। मैं उनके इस स्पष्ट व्यवहारसे बहुत विस्मित हुआ, अस्तु।

यह दूसरी बात है—एक दिन मैं भोजन कर रहा था इतने में एक भिखमंगा आया और गिड़गिड़ा कर मांगने लगा। मुक्से भोजन नहीं किया गया। मैंने दो रोटी और कड़ी लेकर उसे दी तथा पानी पिलाया। पानी पीते समय उसका कपड़ा उघड़ गया जिससे उसका पेट भरा हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा—'इतने करूण खरसे क्यों मांगते हो? तुम्हारे पेटके देखनेसे तो मालूम होता है कि तुम भूले नहीं हो शब्दों से अवश्य ऐसा लगता है कि तुम श्राठ दिनके बुमुक्तित हो।' वह बोला—'यदि इस तरह न मांगा जावे तो कौन साला देवे ?' मैं उसके शब्द मुनकर एकदम कुपित होगया. परन्तु यह सोचकर शान्त रह गया कि भिस्तमगा है यदि इसे डाटता हूँ तो पचास गालियां सुनावेगा—नीचके मुँह लगना अच्छा नहीं।

मैंने नम्न शब्दों में उससे कहा—'भाई! चमा करो हम भूळ गये परन्तु यह तो बताओ कि आपके पास कितना रुपया है ?' वह बोळा—'वर्णीजी! आप बड़े भोलेभाले हो ऋरे हम तो भिज्ञक हैं, दुकड़ा मांगकर उदर पोषण करते हैं हमारे पास क्या ब्यापार है जिससे रुपया आवे।'

मैंने कहा—'श्राप ठीक कहते हैं परन्तु हम ऐसा सुनते रहते हैं कि भिखमंगों के पास गृहड़ियों में हजारों रूपये रहते हैं।'

वह बोला—'यह तो सरासर सफेद सूठ है सैंकड़ों रह सकते हैं परन्तु इस चर्चामें क्या रक्खा है? अथवा आप पूछना ही चाहते हैं तो सुनो—मेरे पास १००) नकद, १ जोड़ी चूड़ा और १० सेर गेंह चांवल आदिका संग्रह है इसके अतिरिक्त एक स्त्री भी है जिसकी उमर ४० वर्षकी है।' मैंने कहा—'स्त्री कहांसे आई ?'

वह वोळा—'ऋाप बड़े भोले हो, जैसे हम भिखमंगे हैं वैसे वह भिखमंगी है आप कुछ नहीं समझते संसारमें बड़ी दुघंटनाएँ होती है।

मेंने कहा—'जबिक तुम्हारे पास इतनी सामग्री है तब इस प्रकार भीख क्यों मांगते हो?'

वह बोला—'देखो, फिर वही बात ? यदि इस तरहसे न मांगें तो कौन साला देवे ?

मैंने कहा- 'जाईये।'

वह बोळा—'जाते हैं, केवल तुम्हारा ही घर **है** क्या ? तुम्हारे से बीसों उल्लू हमको देनेवाले हैं । हममें मांगनेका वह पुरुषार्थ है कि मांगकर दश श्रादमियोंको खिला सकते हैं। अब आप एक शिक्षा हमारी मानना वह यह कि केवल ऊपरी वेष दंखकर ठगा न जाना। 'दया करना धर्म है' यह ठोक है क्यों कि सर्वमत-वाज़े इसे अपने ऋपने शास्त्रोंमें पाते हैं परन्तु यह समफना कठिन है कि यह दयाका पात्र है। तुम छोग शास्त्रमात्र पढ़ लेते हो परन्तु शास्त्र प्रतिपाद्य विषयमें निपुण नहीं होते। जैसे मैंने त्र्यापको ठग छिया अथवा में तो उपलच्चण हूँ। अभी दो घण्टा वाद एक लूला यहांसे निकलेगा मैं देखता हूँ कि आपको माताजी उसे प्रतिदिन १ रोटी देती हैं परन्तु आपको नहीं मालूम उसके पास क्या है ? उसके पास २०००) की नकदी है और इतने पर भी वह मांगता है। यह भारतदेश है इसमें धर्मके नाम पर मनुष्योंने प्राण तक न्यौछावर कर दिये परन्तु अब यहांके मनुष्योंमें विवेककी मात्रा घटती जाती है पात्र श्रपात्रका विचार उठता जाता है सैकड़ों ऐसे परिवार हैं कि जिनकी रचा करनी चाहिये पर उनकी स्रोर दान देनेवालोंकी दृष्टि नहीं। अन्वे खुळों

को देखकर त्र्याप लोगोंका दयाका स्रोत उमड़ पड़ता है पर इतना विवेक नहीं रहता कि इनके रहनेके स्थान भी देखें। वहां ये क्या क्या बातें करते हैं यह आप लाग नहीं जानते । मैं जहां रहता हूं वहां पर बहुतसे दुरिद्र भिखमंगोंक। निवास है उनमें कोई भो श्रभागा मंगता होगा जिसके कि पास द्रव्य न हो प्रत्यकके पास कुछ न कुछ रूपया होगा। खानेका सामन्रा तो एक मास तककी होगी । त्र्याप क्षोग हमारी दशा दंखकर वस्त्रादि देते हैं पर जी नवीन वस्त्र मिलता है उसे हम वेंच देते हैं चाहे एक रूपयांक स्थानमें चार स्थाना ही क्यों न मिल ? हमारा क्या गया जो निछा सो ही भछा। यहां कारण है कि भारतमें भिख-मंगे बढ़ते जाते हैं। आप लोग यदि विवेकसे काम लेते तो जो परिवार वास्तवमें दरिद्र हैं, जिनके बालक मारे मारे फिरते हैं उनका पोषण करते, उन्हें शिक्तित बनाते ब्यापार नोकरासे लगाते परन्तु वह तो दूर रहा आप ऋयोग्य ऋादमियांका दान देकर भिखा गोंकी संख्या बढ़ा रहे हैं। जब विना कुछ किये ही हम लोगोंको त्र्यापकी उदारतासे बहुत कुछ मिल जाता है तब हमें काम करनेको क्या आवश्यकता है। भारतवषमें अकर्मण्यता इन्हीं श्रविवेकी दानवीरोंकी बदौलत ही तो अपना स्थान बनाये हुए है। आप लोगोंके पास जो द्रव्य है उसका **उपयोग या तो ऋाप हमारे लिये दान देकर** करते हैं या ऋधिक भाव हुए तो मन्दिर बनवा दिया या संघ निकाल दिया या ऋन्य कुछ कर दिया। यदि वैष्णव सम्प्रदायमें धन हुआ तो शिवालय बनवा दिया, राममन्दिर बनवा दिया या साधुमण्डलीको भोज दे दिया। श्राप लोगोंने यह कभी विचार नहीं किया कि जातिमें कितने परिवार त्र्याजीविका विहीन हैं, कितने बालक आजीविकाके विना यहाँ वहाँ घूम रहे हैं छोर कितनी विधवाएं आजीविका के विना श्राह आहे करके आयु पूर्ण कर रही हैं।

असलमें बात यह है कि श्राप लोग न्यायसे द्रव्य उपार्जन नहीं करते अन्यथा आपके धनका इतना दुरुपयोग न होता। किसी कविने ठीक कहा है—

> 'गङ्गाजी के घाट पर खाई खीर ऋर खांड़। यों का धन यों ही गया तुम वेश्या हम भांड़॥'

शायद इसका तारपर्य आप न सममे होंगे। तात्पर्य यह है कि एक वेश्याने धाजन्म व्यभिचारसे पैसा उपार्जन किया श्रन्तमें उसे दानकी सुभी। उसने विचारा कि मैंने जन्म भर बहत पाप किये अब अन्तमें कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिये। ऐसा विचार कर उसने प्रयागके लिये प्रयाण किया। कुम्भका मेला था, लाखों यात्रीगण स्नानके लिये जा रहे थे उस वेश्याको देखकर एक भांडने विचार किया कि देखो 'हजारों चूहे खाकर बिल्ली हज्जको जा रही है' मैं भी आज इसे अपना प्रभाव दिखा कर मोहित कहाँगा ? ऐसा विचार कर वह भांड साधुका वेष बना एक घाट पर निश्चल आसनसे आंख मुदकर ईश्वरका भक्त करने लगा। उसने ऐसी मुद्रा धारण की कि देखनेवाले विना नमस्कार किये नहीं जाते थे। कोई कोई तो बीस बीस मिनट तक साधु महाराजकी स्तुतिकर अपने आपको कृतकृत्य सममते थे और जब वहांसे जाते थे तब साधु महाराजकी प्रशंसा करते हुए अपनेको धन्य सममते थे। महाराजके सामने पुष्पोंका ढेर लग गया सेरों मिठाईके दोने चढ़ गये। इतनेमें वह वेश्या वहां पहुंची और महाराजकी मुद्रा देखकर मोहित हो गई। धन्य मेरे भाग्य कि इस कालमें भी ऐसे महात्माके दर्शन मिल गये, कैसी सुन्दर मुद्रा है ? मानों शान्तिके अवतार ही हैं महाराज... इत्यादि शब्दों द्वारा महाराजकी प्रशंसा करने छगी। महाराज ने वेश्याको देखकर एकदम सांस रोक ली और पत्थर की मुर्ति की तरह निश्चल हो गये।

वेश्या घूमघाम कर फिर छाई और महाराजको निश्चल देखकर दस मिनट खड़ी रही छनन्तर मन ही मन विचारने लगी कि यदि महाराज मेरे यहां भोजन कर लें तो मैं जन्म भर के पापसे मुक्त हो जाऊगी परन्तु कोई पटरी नहीं बैठी। ऐसा तक वितर्क करती हुई सामने खड़ी रही और महाराज उसी प्रकार निश्चल बने रहे। अन्तमें वेश्याने कहा—'महाराज ! धन्य है आपकी तपस्याको छौर धन्य है आपकी ईश्वर भक्तिको। छात्र भी इस किल्कालमें आप जसे नर रत्नोंसे इस वसुन्धराकी महिमा है मैं बारम्बार आपको नमस्कार करती हूँ। मैं वह हूँ जिसने सैकड़ों घरोंके लड़कोंको कुमार्गमें लगा दिया और सैकड़ोंको दिरद्र बना दिया। अब आपके सामने उन पापों की निन्दा करती हूं। यदि आपकी समाधि खुलतो और आप मेरा निमन्त्रण अंगीकार करते तो मेरा भी कल्याण हो जाता। इतना कहकर वेश्या चली गई। महाराजके मनमें पानी आ गया—उन्होंने मन ही मन कहा—अच्छा बनाव बना।

श्राध घण्टा वाद वेश्या फिर श्रा गई और पहले ही के समान नमस्कारादि करने लगी। उसकी भक्ति देखकर महाराज श्रपनी समाधिको श्रव अधिक देर तक कायम न रख सके। समाधि तोड़कर आशीर्वाद देते हैं—'तुम्हारा कल्याण हो' साथ ही हाथ ऊपर उठाकर कहने छगे कि 'हम अपने दिन्य ज्ञानसे तुम्हारे हृदयकी बात जान गये तू अमुक गांवकी रहनेवाछी वेश्या है तूने युवावस्थामें बहुत पाप किये पर अब वृद्धावस्थामें धर्मके विचार हो गये हैं तू यहां किसी साधुको खीर खांडका भोजन कराने आई है, तेरा विश्वास है कि साधुको भोजन देने से मेरे पाप छूट जावेंगे और मेरी पर छोकमें सद्गति होगी। यहां पर कुम्भका मेळा है हजारों साधु ब्राह्मण श्राये हैं तू यद्यपि उन्हें दान दे सकती है पर तेरी यह दृष्टि हो गई है कि

मेरा सा साधु यहां नहीं है सो ठीक है परन्तु मैं तो कोई साधु नहीं केवल इस वेषमें बेठा हूँ जिससे तुमे साधु सा माल्म होता हूँ। देख, सामने सैकड़ों दोना मिठाई और सैकड़ों फूळों की मालाएं पड़ी हुई हैं पर मैं कितना खा सकता हूँ ? लोक अविवेकी हैं विना विचारे ही यह मिठाई चढ़ा गये। यदि विवेक होता तो किसी गरीबको देते, इन छोगोंने यह भी विचार नहीं किया कि यह साधु इन सैकड़ों फूलोंकी माछाओंका क्या करेगा ? परन्तु लोग तो भेड़ियाधसानका अनुकरण करते हैं। व्यासजीने ठीक हो कहा है—

'गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः । बालुकापुञ्जमात्रेण गतं मे ताम्रभाजनम् ॥'

इसका यह तात्पर्य है कि एक बार एक ऋषि गंगा स्नान करने के लिये गया चूं कि भीड़ बहुत थी ख्रतः विचार किया कि यदि तटपर कमण्डलु रखकर गोता लगाता हूँ और तबतक कोई कमण्डलु ले जाय तो क्या करूँ गा ? ऋषिको तत्काल एक उपाय सूझा और उसके फल स्वरूप अपना कमण्डलु बालुका पुंजसे टककर गोता लगाने के लिये चले गये। दूसरे लोगोंने देखा कि महाराज बाल्का देर लगाकर गंगा स्नानके लिये गये हैं ख्रतः हमको यही करना चाहिये। फिर क्या था ? हजारों ख्रादमियों ने बाल्के देर लगा कर गंगा स्नान किये। जब साधु महाराज गंगाजी से निकले तो क्या देखते हैं कि हजारों बाल्के देर लगे हुए हैं कहां कमण्डलु खोजें ? उस समय वह बड़े निवंदसे बोले कि 'गतानगितको लोकः'—

श्रतः तूहठ छोड़ दे कि यहां यही एक उत्तम साधु है सेकड़ों एकसे एक बढ़कर साधु श्राये हुए हैं तू उन्हें दान देकर अपनी इच्छा पूर्ण कर श्रोर पापसे मुक्त हो। हमारा आशीर्बाद ही बहुत है मैं तो तेरा भोजन नहीं कर सकता हूं। साधु महाराजकी उपेक्षा पूर्ण बात सुनकर वेश्याकी और भी अधिक भक्ति हो गई। वह बोली—'महाराज! मैं तो आपको ही महात्मा समभती हूं आशा है मेरी कामना विफल न होगी। जब जैसाको तैसा मिलता है तभी काम बनता है। किसी किव ने ठीक ही कहा है—

'उत्तमसे उत्ताम मिले मिले नीच से नीच। पानी से पानी मिले मिले कीच से कीच॥'

साधुने कहा—'ठीक, परन्तु तेरे भोजनसे मेरी तपस्या भंग हो जावेगी। खौर में वेश्याका अन्न खानेसे फिर तपस्या करने का पात्र भी न रहूँगा। शुद्ध होनेके छिये मुफे स्वयं एक ब्राह्मण साधुको भोजन कराना पड़ेगा जिसमें एक छाख रुपयेकी खावश्य-कता पड़ेगी। में किसीसे याचना तो करता नहीं यदि तरा सावकाश हो तो जो तेरी इच्छा हो सो कर मेरी इच्छा नहीं कि हुके इतना ब्यय कर शुद्ध होना पड़े।'

उसने कहा—'महाराज! रुपयाकी कोई चिन्ता नहीं, पापका पैसा है यदि सुकृतमें लगजावे तो अच्छा है।' 'श्राच्छा तो संकल्प पद्धं ?' महाराजने द्वी जवानसे कहा और उसने उसी समय एक लाखके नोट उनके सामने रख दिये। महाराजने मन ही मन संकल्प पढ़ा और कहा—'ला खीर और खांड़ भोजन करखं।'

वेश्याने बड़ी प्रसन्नताके साथ खीर और खांड़ समर्पित कर दी साधु महाराजने आनन्दसे भोजन किया और कुछ प्रसाद उसे भी दे दिया। वेश्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि रुपया तो हाथका में छ हैं फिर हो जायगा पर पापसे शुद्ध तो हुई। अन्तमें महाराजको धन्यवाद देकर जब वह जाने लगी तब महाराजने अपने असली भांड़का रूप धारण कर यह दोहा पढ़ा 'गङ्गाजीके घाट पर..........' समसे।

उस भिखमंगेने कहा—िक यही हाल आप लोगोंके धन उपार्जनका है। प्रथम तो आपकी आयका बहुत सा अंश इनकम टेक्सके रूपमें गवनमेन्ट ले जाती है, बहुत सा विवाह आदिमें चला जाता है, बहुत सा वैद्य डाक्टरोंके पेटमें चला जाता है और कुछ अंश हम जैसे कंगाल भाई फकड़वाजीसे मांग ले जाते हैं। हम तो मूर्ख हैं यदि कोई विद्वान हो तो इसकी मीमांसामें एक पुराण बना सकता है।

मैं जन्मसे भिखमंगा न था एक धनाट्य कुत्तमें उत्पन्न हुत्रा था जातिका द्विज वर्ण हूँ, मेरे जमीदारी होती थी, और लेन देन भी था। मेरे दुर्भाग्यसे मेरा बाप मर गया मेरा धन मेरे चाचा आदिने हड़प लिया मेरी स्त्री इसी शोकमें मर गई। मैं दुखी हो गया खानेको इतना तंग हुआ कि कभी कभी शाम तक भोजन मिलना भी कठिन हो गया । अन्तमें यह विचार किया कि ईसाई या मुसलमान हो जाऊं परन्तु धर्म परिवर्तनकी अपेचा भीख मांगना ही उचित सममा। मैं सात क्लास हिन्दी पढ़ा हूँ इससे मांयनेका ढंग अच्छा है। जबसे भिक्षा मांगने छगा हूँ सुखसे हूँ। विषयकी लिप्सासे एक भिखमंगीको स्त्री और एकको दासी बना लिया है। यद्यपि मुक्ते इस बातका पश्चात्ताप है कि मैंने अन्याय किया, और धर्मशास्त्रके विरुद्ध मेरा आचरण हुन्ना परन्तु करता क्या ? 'श्रापत्काले मर्यादा नास्ति'। यह हमारी राम कहानी है। अब आप विवेकसे भिक्षा देना अन्यथा पैसा भी खोशोगे और गाली भी खाओगे । पुण्यका लेश भी पाना तो दृर रहा अविवे**कसे** दान देना मुर्खता है 'अच्छा अब मैं जाता हूँ'......इतना कह कर वह आगे चला गया और हम समीप ही इकट्टे हुए लोगोंके साथ इन भिखमंगोंकी चालाकी पर श्रवस्था करने लगे।

## प्रभावना

व्यवहार धर्मकी प्रवृत्ति देश कालके अनुसार होती है श्रभी श्राप मारवाड़में जाईये वहां आपको गेहूँ आदि श्रमाज धोकर खानेका रिवाज नहीं मिलेगा परन्तु चुगनेकी पद्धित बहुत ही उत्तम मिलेगी। भोजन करनेके समय वहांके लोग पैरोंके धोनेमें सेरों पानीं नहीं ढोलेंगे और स्नान श्रल्प जलसे करेंगे इसका कारण यह है कि वहां पानीकी बहुलता नहीं परन्तु हमारे प्रान्त में विना धोया अनाज नहीं खावेंगे, भोजनके समय लोटा भर पानी ढोल देवेंगे और स्नान भी अधिक जलसे करेंगे इसका मूल कारण पानीकी पुष्कलता है। इन क्रियाश्रों से न तो मार-वाड़की पद्धित अच्छी है श्रीर न हमारी वुरी है। त्रसिहंसा वहां भी टालते हैं श्रीर यहां भी टालते हैं। यह तो बाह्य क्रियाश्रोंकी बात रही श्रब कुल धार्मिक बातों पर भी विचार कीजिये—

जिस ग्राममें मन्दिर और मूर्तियोंकी प्रचुरता है यदि वहां पर मन्दिर न बनवाया जाय, तथा गजरथ न चलाया जावे तो कोई हानि नहीं। वहीं द्रव्य दिद्र लोगोंके स्थितीकरणमें लगाया जावे, बालकोंको शिच्तित बनाया जावे, धर्मका यथार्थ स्वरूप समभाकर लोगोंकी धर्ममें यथार्थ प्रवृत्ति करायी जावे, प्राचीन शास्त्रोंकी रच्चा की जावे, प्राचीन मन्दिरोंका जीणोद्धार कराया जावे या सब विकल्प छोड़ यथायोग्य विभागके द्वारा साधर्मी भाईयोंको धर्म साधनमें लगाया जावे तो क्या धर्म नहीं हो सकता ?

प्रभावना दो तरहसे होती है एक तो पुष्कल द्रव्यको व्ययकर गजरथ चलाना, पचासों हजार मनुष्योंको भोजन देना, संगीत मण्डलीके द्वारा गान कराना और उसके द्वारा सहस्रों नर नारियोंके मनमें जैनधमंकी प्राचीनताके साथ साथ वास्तविक कल्याणका मार्ग प्रकट कर देना......यह प्रभावना है। प्राचीन समयमें लोग इसी प्रकारकी प्रभावना करते थे परन्तु इस समय इस तरहकी प्रभावनाकी आवश्यकता नहीं है और दूसरी प्रभावना यह है जिसकी कि लोग आज अत्यन्त आवश्यकता बतलाते हैं वह यह कि हजारों दिर्दोंको भोजन देना, अनाथों को वस्त्र देना, प्रत्येक ऋतुके अनुकूल व्यवस्था करना, अन्न क्षेत्र खुलवाना, गर्मोंके दिनोंमें पानी पीनेका प्रवन्ध करना, आजीविका विहीन मनुष्योंको आजीविकासे लगाना, शुद्ध औषधियोंकी व्यवस्था करना, स्थान-स्थानपर ऋतुओंके अनुकूल धर्मशालाएं बनवाना और लोगोंका अज्ञान दूरकर उनमें सम्य-ग्जानका प्रचार करना।

'श्री समन्तभद्र स्वामोने प्रभावनाका यह स्वक्षण बतसाया है-

'स्रज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाऋत्य यथायथम् । जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥'

अर्थात् अज्ञानान्यकारसे जगत् आच्छन्न है उसे जैसे बने वैसे दूरकर जिन शासनका माहात्म्य फैलाना सो प्रभावना है। आज मोहान्धकारसे जगत् त्याप्त है उसे यह पता नहीं कि हम कोन हैं? हमारा कर्तत्य क्या है? प्रथम तो जगत्के प्राणी स्वयं अज्ञानो हैं दूसरे मिथ्या उपदेशों के द्वारा आत्मज्ञानसे बञ्चित कराये जाते हैं। भारतवषमें करोड़ों आदमी देवीको बलिदान कर धर्म मानते हैं। जहां देवीको मूर्ति होती है वहां दशहराके दिन सहस्रों बकरोंकी बिल हो जाती है रुधिरके पनाले वहने लगते हैं हजारों महिषोंका प्राण्घात हो जाता है यह प्रथा नेपालमें हैं। करकत्तामें भी काळीजी के सम्मुख बड़े बड़े विद्वान लोग इस करवे करनेमें धर्म सममते हैं। उन्हें जहां तक बने सन्मागंका उपदेश देकर सन्मागंकी प्रभावना करना महान् धर्म है परन्तु हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जाती। धर्मका स्वरूप तो द्या हे वे भी तो हमारे भाई हैं जो कि उपदेशके अभावमें कुमार्गगमी हो गये हैं। यदि हमारा लक्ष्य होता तो उनका कुमार्गसे सुमार्गपर आना क्या दुर्लभ था। वे संज्ञी हैं, मनुष्य हैं, साज्ञर हैं, बुद्धिमान् हैं फिर भी सदुपदेशके अभावमें आज उनकी यह दुर्दशा हो रही है। यदि उन्हें सदुपदेशका लाभ हो तो उनका सुधरना कठिन बात नहीं परन्तु उस ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं।

श्रन्यकी कथा छोड़िये देहातमें जिन जैन लोगोंका निवास है उन्हें जैनधर्मके परिचय करानेका कोई साधन नहीं है। जो उपदेशक हैं वे उन्हीं बड़े बड़े शहरों में जाते हैं जहां कि सवारी आदिके पुष्कळ सुभीते होते हैं। अथवा देहातकी बात जाने दीजिये तीर्थ स्थानों पर भी शास्त्र प्रवचनका कोई योग्य प्रवन्ध नहीं केवळ पूजन पाठसे हो मनुष्य सन्तोष कर लेते हैं। सबसे महान् तीर्थ गिरिराज सम्मेदाचल है जहांसे अनन्तानन्त प्राणी मोचलाभ कर चुके परन्तु वहां पर भी कोई ऐसा विद्वान् नहीं जो जनताको मार्मिक शब्दों में चेत्रका माहात्म्य समझा सके। जहां पर हजारों रुपये मासिकका व्यय है वहां पर ज्ञान दान का कोई साधन नहीं।

जिस समय श्रीशान्तिसागर महाराजका वहां शुभागमन हुआ था उस समय वहां एक लाखसे भी अधिक जनताका जमाव हुआ था। भारतवर्ष भरके धनाळा, विद्वान् तथा साधारण मनुष्य उस समारोहमें थे पण्डितोंके मार्मिक तत्त्वों पर बड़े बड़े ज्याख्यान हुए थे। महासभा, तीथ तेत्र कमेटी आदिके श्राधिवेशन हुए थे, कोठियों में भरपूर श्रामदनी हुई, लाखों रुपये रेलवे कम्पनीने कमाये श्रोर लाखों ही रुपये मोटरकार तथा बैल गाड़ियों में गये परन्तु सबदाके लिये कोई स्थायी कार्य नहीं हुआ। क्या इस समय दश लाखकी पूंजीसे एक ऐसी संस्थाका खाला जाना दुर्लभ था जिसमें कि उस प्रान्तके भीलोंके हजारों बालक जैनधर्मकी शिचा पाते, हजारों गरीबोंके लिये श्रोषधिका प्रबन्ध होता और हजारों मनुष्य श्राजीविकाके साधन प्राप्त करते परन्तु यह तो स्वप्नकी वार्ता है क्योंकि हमारी दृष्टि इन कार्योंको न्यथं समक रही है। यह कलि कालका माहात्म्य है कि हम द्रव्य न्यय करके भी उसके यथेष्ट लाभसे विच्चत रहते हैं।

ईसाई धर्मवालोंको देखिये, उन्होंने अपनी कर्तव्य पटुतासे लाखों आदमियोंको ईसाई धर्ममें दीक्षित कर लिया। हम यहां पर उस धर्मकी समीक्षा नहीं करते परन्तु यह निश्चित है कि वह धर्म भारतवषका नहीं उसका चलानेवाला यूरोपकाथा।

एक दिनकी बात है बरुवासागरमें मूलचन्द्रके इवसुरके उसके पुत्रने शिरमें लाठी मार दी उससे शिर फूट गया और रुधिर बहने लगा हम व मूलचन्द्र सराफ वहीं पर बेटे थे केवल बचनोंसे प्रलाप करने छगे कि 'देखो, कैसा दुष्ट है ? पिताका शिर जर्जर कर दिया, अरे ! कोई है नहीं, इसे पकड़ो, दरोगा साहबके यहां पुलिसमें रिपोट कर दो, पता लगेगा कि मारनेका यह फल होता है, देखों कैसा दुष्ट है, पिता बृद्ध है, इसको उचित तो यह था कि इसकी वार्धक्य अवस्थामें सेवा करता पर वह तो दूर रही उल्टा लाठीसे शिर जर्जरित कर दिया, हा भगवन ! भारतमें कैसे कैसे अधम पुरुष होने छगे हैं ? यही कारण है कि यहां पर दुर्भिक्ष और मारीका प्रकोप बना रहता है, जहां पापी मनुष्योंका निवास रहता है वहां दु:खकी सब साममी रहती है.......' इत्यादि जो कुछ मनमें आया उसे वचनों द्वारा प्रकट

कर हम दोनोंने सन्तोष कर लिया पर यह न हुआ कि उस युद्धकी कुछ सेवा करते। इतनेमें क्या देखते हैं कि एक मनुष्य जो वहां भीड़में खड़ा हुआ था एक दम दोड़ा हुआ अपने घर गया और शीघ ही कुछ सामान लेकर वहां आगया। उसने जलसे उस युद्धका शिर धोया और घावके ऊपर एक बोतलमेंसे कुछ दबाई डाली पश्चात् एक रेशमका टुकड़ा जला कर शिरमें भर दिया किर एक पट्टी शिरमें बांध दी साथमें दो आदमी लाया था उनके द्वारा उस युद्धको उसके घर पहुंचा दिया। भोड़में खड़े हुए पचासों आदमी उसको इस सेवावृक्तिकी प्रशंसा करने लगे।

हम लोगोंने उससे पूछा—'भाई! त्राप कौन हैं ?' वह बोला 'इससे आपको क्या प्रयोजन ? हम कोई रहें आपके काम तो श्राये।' फिर हमने आप्रहसे पूछा—'जरा बतलाइये तो कौन हैं ?' उसने कहा-'हम एक हिन्दूके बालक हैं ईसाई धममें हमारी दीचा हुई है हमारा बाप जातिको कोरी था इसी गांवका रहनेवाला था जब दुर्भिक्ष पड़ा श्रीर हमारे बापकी किसीने परवरिश न की तब लाचार होकर उन्होंने ईसाई धर्म अंगीकार कर छिया। इमारी मां अब भी सीतारामका रमरण करती हैं इमारी भी रुचि हिन्दू धर्मसे हठी नहीं है परन्तु खेद है आप तो जनी हैं, पानी छानकर पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, किसी जीवका वध न हो जावे इसिंछये चुग चुगकर अन्न खाते हैं, कण्डा नहीं जलाते क्यों कि उसमें जीवराशि होती है, खटमल होनेपर खटिया घाममें नहीं डालते और किसी स्त्रीके शिरमें जुवां हो जावें तो उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं... यह सब होने पर भी त्रापके यहां जो दया बताई है उससे न्याप लोग विज्वत रहते हैं। एक बृद्धको उसके लड़केने लाठी मार दी यह तुम छोग देखते रहे। क्या एकदम लाठी मार दी होगी ? नहीं, पहले तो वृद्धने उसे कुछ अनाप सनाप गाली दी होंगी, पश्चात् लड़केने भी कुछ कहा होगा धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते यह अवसर आ गया कि छड़केने पिताका शिर फोड़ दिया। आप लोगोंको उचित था कि उसी समय जब कि उन दोनोंकी बात बढ़ रही थी उन्हें समझाकर या स्थानान्तरित करके शान्त कर देते परन्तु तुम लोगों की यह प्रकृति पड़ गई है कि भगड़ामें कौन पड़े? यह शूरता नहीं यह तो कायरता है। पीछे जब छड़केने वृद्धका शिर फोड़ दिया तब चिल्लाने लगे कि हाय रे हाय! कैसा दुष्ट बालक हैं? पर हम आपसे ही पूछते हैं कि ऐसी समवेदना किस काम की? तुम लोग केवल बोलनेमें शूर हो जिसका समवेदनामें कर्तव्य नहीं उससे क्या लाभ ? कार्य करनेमें नपुंसक हो। उचित तो यह था कि उस वृद्धकी उसी समय औषधि आदिसे सेवा करते परन्तु तुम्हें तो खून देखनेसे भय लगता है, पराये शरी की रुणावस्था देख ग्लानि आती है, तुम लोग अपने मां बापकी शुश्रूषा नहीं कर सकते, व्यर्थ ही अहिंसा धमकी अवहेलना कर रहे हो।

• इसमें कोई सन्देह नहीं कि अहिंसा ही परम धर्म है परन्तु तुम लोगोंकी भाषा ही बोलनेमें मधुर है तुम्हारा श्रन्तरङ्ग शुद्ध नहीं। हम लोगोंसे आप लोग घृणा करते हो परन्तु कभी एकान्तमें यह विचारा कि हम ईसाई क्यों हो गये। खानके लिये अन्त न मिला पहिननेके लिये वस्त्र नहीं मिले उस हालतमें श्राप ही वतलाइये क्या करते ? श्रापका धर्म इतना उत्कृष्ट है कि उसका पालन करनेवाला संसारमें श्रलों किक हो जाता है परन्तु तुम्हारे आचरणको देखकर मुफे तो दया आती है। मुफे तो ऐसे स्वार्थी लोगोंको मनुष्य कहते हुए भी लज्जा आती है श्रतः मेरी तो आप से यह विनय है कि श्राप लोग जितना बोलते हैं उसका सौवा हिस्सा भी पालन करनेमें लावें तो श्रापकी उपमा इस समय भी मिलना कठिन हो जावे।

श्राप लोगों में इतनी अज्ञानता समा गई है कि आप होग मनुष्यको मनुष्य नहीं मानते। सबसे उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय है उसका आप होगों को ध्यान नहीं। यदि इनका ध्यान होता तो आपके धनका सदुपयोग मनुष्यत्वके विकासमें परिणत होता। श्राप होगों के यहां एक भी ऐसा श्रायतन नहीं जिसमें बालकों को प्रथम धार्मिक शिचा दी जाती हो। आप लोगों के लाखों रूपये मन्दिर प्रतिष्ठा तथा तीर्थयात्रा श्रादिमें व्यय होते हैं परन्तु बालकों को वास्तविक धमका ज्ञान हो इस ओर किसीका लक्ष्य नहीं, किसीका प्रयत्न नहीं। अस्तु, हमको क्या प्रयोजन! केवल आपकी चेष्टा देख हमने श्राप होगों की कुछ त्रुटियों का आभास करा दिया है। अच्छा हम जाते हैं.....।

हम उसकी इस खरी समालोचनासे बहुत ही प्रसन्त हुए। जिन्हें हम यह समभते हैं कि ये लोग धर्म विरुद्ध आचारण करते हैं वे लोग भी हमारे कार्योंको देखकर हमें उत्तम नहीं मानते। कितना गया बीता हो गया है हमारा आचरण?

वास्तवमें धर्मकी प्रभावना आचरणसे होती है। यदि हमारी प्रवृत्ति परोपकार रूप है तो छोग अनायास ही हमारे धर्मकी प्रशंसा करेंगे और यदि हमारी प्रवृत्ति तथा आचार मिलन है तो किसीकी श्रद्धा हमारे धर्ममें नहीं हो सकती। यही कारण है कि अमृतचन्द्र सूरिने पुरुषार्थसिद्युपायमें लिखा है—

'त्र्यात्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव । दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैश्च जिनधर्मः॥'

निरन्तर ही रत्नत्रय रूप तेजके द्वारा आत्मा प्रभावना सहित करनेके योग्य है। तथा दान तप जिनपूजा विद्याभ्यास आदि चमत्कारोंसे जिनधर्मकी प्रभावना करनी चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि संसारी जीव अनादि कालसे श्रविद्या श्रन्ध-कारके द्वारा श्राच्छन्न हैं उन्हें आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं, वे शरीर को ही श्रात्मा मान रहे हैं, निरन्तर उसीके पोषणमें उपयोग हगा रहे हैं तथा इसीके छिये अनुकूलमें राग और प्रतिकूलमें द्वेष करने लगते हैं। चूंकि श्रद्धाके अनुकूल ही ज्ञान और चारित्र होता है श्रद्धा सर्व प्रथम श्रद्धा को ही निर्मल बनानेका प्रयत्न करना चाहिये। उसके निर्मल होते ही ज्ञान और चारित्र का प्रादुर्भाव अनायास हो जाता है। इसीका नाम रत्नत्रय है और यही मोक्षमाण है। अरे यह तो श्रात्माकी निज विभूति है जिसके हो जाती है वह संसार वन्धनसे छूट जाता है वह मुक्त कहलाने लगता है। वास्तवमें मोक्ष प्राप्ति होना ही निश्चय प्रभावना है इसकी महिमा वचनके द्वारा नहीं कही जा सकती। मोक्षका लक्षण आचार्योंने इस प्रकार लिखा है—

'मुलमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिशाह्यमतीन्द्रियम् । तं वै मोत्त् विजानीयाद् दुष्प्राप्यमञ्जतातमभिः ॥'

जहां अविनाशी अतीन्द्रिय श्रौर केवल बुद्धिके द्वारा ग्रहण्में श्रानेवाला सुख उपलब्ध हो उसे ही मोत्त जानना चाहिये। यह मोक्ष श्रकर्मण्य श्रथवा श्रकुशल मनुष्योंको दुर्लभ रहता है।

प्रभावना अङ्गकी महिमा अपरम्पार है परन्तु हम लोग उस पर छद्य नहीं देते। एक मेलेमें छाखों व्यय कर देवेंगे पर यह न होगा कि ऐसा कार्य करें जिससे सर्वसाधारण लाम उठा सकें। आज कछ प्रायः अन्येजी दवाका विशेष प्रचार हो गया है इसका मूळ कारण यह है कि ऐसे औषधाळय नहीं रहे जिनमें शुद्ध औषधि तैयार मिल सके। यद्यपि इसमें लाखों रुपयोंका काम है पर समुदाय क्या नहीं कर सकता? उत्तमसे उत्तम वैद्योंकी नियुक्ति की जावे, शुद्ध औषधिकी सुलभता हो, ठहरने आदिके सब साधन उपलब्ध हों तो लोग अनुपसेट्य औषधका सेवन क्यों करेंगे?

एक भी विद्यालय ऐसा नहीं जिसमें सौ छात्र संस्कृत पढ़ते हों। बनारसमें एक विद्यालय है, सबसे उत्तम स्थान है, जो पण्डित अन्यत्र सौ रुपयेमें मिलेगा वहां वह बोस रुपयेमें मिल सकता है। प्रत्येक विषयके विद्वान वहां अनायास मिल सकते हैं पर आज तक उसका मूल धन एक लाख भी नहीं हो सका। निरन्तर अधिकारी वगको चिन्तित रहना पड़ता है आज तक उस संस्थाको स्थापित हुए चालीस वर्ष हो चुके पर कभी पचाससे अधिक छात्र उसमें नहीं रह सके। धनाभावके कारण वहां केवल जैन छात्रोंको ही स्थान मिल पाता है आज यदि पचीस रुपया मासिक छात्रवृत्ति बाइण छात्रोंको दी जावे तो सहस्रों छात्र जनधमके सिद्धान्तोंके पारगामी हो सकते हैं छोर अनायास ही धमका प्रचार हो सकता है।

जब लोग धर्मको जान छंगे तब अनायास उस पर चछेंगे। आत्मा स्वयं परीक्षक है,परन्तु क्या करे ? सबके पास साधन नहीं, यदि धर्म प्रचारके यथार्थ साधन मिछें तो विना किसी प्रयत्नके धर्म प्रसार हो जावे। धर्म वस्तु कोई बाह्य पदार्थ नहीं, आत्माकी निर्मल परिणतिका नाम ही तो धर्म है। जितने जीव हैं सबमें उसकी योग्यता है परन्तु उस योग्यताका विकास संज्ञी जीवके ही होता है जो असंज्ञो हैं अर्थात् जिनके मन नहीं उनके तो उसके विकासका कारण ही नहीं है। संज्ञी जीवों में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके उसका पूर्ण विकास हो सकता है। यही कारण है कि मनुष्य पर्याय सब पर्यायों उत्तम पर्याय मानी गई है। इस पर्यायसे हम संयम धारण कर सकते हैं अन्य पर्यायों में स्यमकी योग्यता नहीं। पञ्चेन्द्रियों के विषयसे चित्त- वृत्तिको हटा छेना तथा जीवोंकी रक्षा करना ही तो संयम है। यदि इस ओर हमारा छक्ष्य हो जावे तो आज ही हमारा कल्याण हो जावे। हमारा ही क्या समाज भरका कल्याण हो जावे।

पहले समयमें मुनिमार्गका प्रसार था, गृहस्थ लोग संसारसे विरक्त हो जाते थे और उनका गृहिणी आर्यो अर्थात् साध्वी हो जाती थीं। उनका जो परिप्रह बचता था वह अन्य लोगों के उपभोगमें आता था तथा सहस्रों बालक अल्पावस्थामें ही त्यागी—मुनि हो जाते थे अतः उनका विभव भी हम ही लोग भोगते थे परन्तु आजके लोग तो मरते मरते भोगोंसे उदास नहीं होते उन्हें आनन्दका अनुभव कहांसे आवे? मरते मरते यही शब्द सुने जाते हैं कि यह बालक आपकी गोदमें हैं रक्षा करना...इत्यादि। यह दुरवस्था समाज की हो रही है।

जिनके पास पुष्कल धन है वे अपनी इच्छाके प्रतिकृछ एक पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते। यदि आप वास्तवमें धर्मकी प्रभावना करना चाहते हैं तो जाति पक्षको छोडकर प्राग्रीमात्रका उपकार करो। आगममें तो यहां तक छिखा है कि श्री आदिनाथ भगवान् जब अपने पूर्वभवमें राजा वज्रजङ्घ थे और वज्रदन्त चक्रवर्ती के विरक्त होनेके वाद उनकी राज्य व्यवस्थाके छिये जारहे थे तब बीचमें एक सरोवरके तट पर ठहरे थे। वहां उन्होंने चारण ऋद्धिधारी मुनियोंके छिये श्राहार दान दिया। जिस समय वे आहार दान दे रहे थे उस समय शुक्रर, सिंह, नकुछ और वानर ये चार जीव भी शान्त भावसे बैठे थे श्रीर श्राहार-दान देख कर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। भोजनानन्तर राजा वज्रजङ्घने चारण मुनियोंसे प्रश्न किया कि हे मुनिराज ! यह जो चार जीव शान्त बैठे हुए हैं इसका कारण क्या है ? उस समय मुनिराजने उनके पूर्व जन्मका वर्णन किया जिसे सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उनका अवशिष्ट जीवन धर्ममय होगया और आयुका अवसान होने पर जहां राजा वज्रजङ्घ और उनकी रानी श्रीमतीका जन्म हुन्ना वहीं पर इनका भी जन्म हुन्ना तथा राजाके मन्त्री, पुरोहित, सेनापित और श्रेष्ठी ये चारों जीव भी

वहीं उत्पन्न हुए। परचात् वज्ज जङ्घका जीव जब कई भवोंके वाद श्री त्रादिनाथ तीथं द्वर हुआ तब वे जीव भी उन्हों प्रभुके बाहुबिल आदि पुत्र हुए। कहनेका तात्पर्य यह है कि धर्म किसी जाति विशेषका पैतृक विभव नहीं त्रापि तु प्राणीमात्रका स्वभाव धर्म है कर्मकी प्रबळतासे उसका अभावसा हो रहा है अतः जिन्हें धर्मकी प्रभावना इष्ट है उन्हें उचित है कि प्राणीमात्रके ऊपर द्या करें, अहम्बुद्धिको तिलाञ्जिल देवें, तभी धर्मकी प्रभावना हो सकती है।

बाह्य उपकरणोंका प्राचुर्य धर्मका उतना साधक नहीं जितना कि आत्मपरिणतिका निर्मल होना साधक है। भूखे मनुष्यको आभूषण देना उतना तृतिजनक नहीं जितना कि दो रोटियां देना है। इस पञ्चम कालमें प्रायः दुखी प्राणी बहुत हैं अतः अपनी सामर्थ्य के अनुकूछ उनके दुःख दूर करनेमें प्रयास करो, वे आपसे आप धर्ममें प्रेम करने छगेंग। 'जैनधर्मके अनुयायी केवल पन्द्रह छाख रह गये'...इतना कहनेसे ही काम न चलेगा। 'पञ्चम काल है इसमें तो धर्मका हास होना ही है, वीरप्रभुने ऐसा ही देखा है'...इस प्रकारके विचारोंमें कुल सार नहीं। प्रतिदिन व्यापार करते हो टोटा भी पड़ता है और नफा भी होता है। क्या जब टोटा पड़ता है तब व्यापार त्याग देते हो? नहीं, तब धर्ममें इतनी निराशताका उपयोग क्यों १ धर्मके लिये यथा शक्ति द्रव्यका सदुपयोग करो यही सची प्रभावना है।

बहुतसे ऐसे महानुभाव हैं कि जिनके सजातीय बन्धु तो आजीविका विहीन होकर इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं पर वे हजारों रुपये प्रतिष्ठा आदिमें त्यय कर रहे हैं और खूबीकी बात यह कि सजातीय बन्धुऋोंकी अवस्थाके सुधारमें एक पैसा देनेमें भी उदारताका परिचय नहीं देते। क्या यह प्रभावना है?

यहांसे चल कर फिर सागर आगये और देख कर सन्तुष्ट हुए कि पाठशालाकी व्यवस्था ठीक चल रही है। यहांके कार्य-कर्ता और समाजके लोगोंमें मैंने एक बात देखी कि वे अपना उत्तरदायित्व पूर्णक्षसे संभाखते हैं।



# बाईजी का सर्वस्व समर्पण

एक बार में बनारस विद्यालयके लिये बाईजीके नाम एक हजार रूपया लिखा आया पर भयके कारण बाईजीसे कहा नहीं। बाईजी मुक्ते आठ दिनमें तीन रूपया फल खानेके लिये देती थीं, मैं फल न खा कर उन रूपयोंको पोष्ट आफिसमें जमा कराने लगा। एक दिन बाईजीने पूछा—'भैया फल नहीं लाते ?' मैंने कह दिया—'आज कल बाजार में अच्छे फल नहीं आते।'

बाईजी ने कहा—'अच्छा'

एक दिन बाईजी बड़े बाजार गईं जब छोटकर आ रही थीं तब मार्गमें फलवाले सफीकी दुकान मिल गई । बाईजीने सफीसे कहा—'क्यों सफी! भैयाको फल नहीं देते ?' सफीने कहा— 'वह दूरसे रास्ता काटकर निकल जाते हैं।'

बाईजीने दो रूपयाके फल लिए श्रौर धर्मशालामें श्राकर मुक्तसे कहा-'यह फल सफोने दिये हैं पर तुम कहते थे कि अच्छे फल नहीं आते, यह मिथ्या ज्यवहार श्रच्छा नहीं।'

इतनेमें ही वहां पड़ी हुई पोष्ट आफिस की पुस्तक पर उनकी हिष्ट जा पड़ी। उन्होंने पूछा-'यह कैसी पुस्तक है ?'

में चूप रह गया।

वहां डाक पीन खड़ा था, उसने कहा—'यह डाकखानेमें रूपया जमा कराने की पुस्तक है।' वाईजीने कहा—'कितने रूपये जमा हैं ?' वह बोला—'पच्चीस रूपये। बाईजी बोटीं—'हम तो एलके लिये देते थे खौर तुम डाकखानेमें जमा कराते हो इसका श्चर्य हमारी समझमें नहीं आता।'

मैंने कहा—'मैंने बनारस विद्यालयके लिये आपके नामसे एक हजार रूपये दिये हैं उन्हें अदा करना है।'

वाईजीने कहा-'इस प्रकार कय तक ऋदा होंगे ?'

मैं चुप रह गया।

वह कहती रहीं—िक जिस दिन दिये उसी दिन देना उचित था। दानकी रकम है वह तो ऋग है पाँच रुपया मासिक उसका व्याज हुआ। तुन्हें दस रुपया मासिक ही ता देती हूँ इनसे किस प्रकार अदा करोगे ? जब तुन्हें हमारा भय था तब दान देनेकी क्या आवश्यकता थी ? जो हुआ सा हुआ अभी जाओ और एक हजार रुपया आज ही भेज दो।'

में सब सुनता रहा, बाईजीने यह आदेश दिया कि दानकी रकमको पहले दो पीछे नाम लिखास्रो। दान देना उत्तम है परन्तु देते समय परिणाममें उत्साह रहे। वह उत्साह ही कल्याणका बीज है, दानमें लोभका त्याग होना चाहिये। 'स्वपरानुप्रहार्थ स्वस्थातिसभों दानम्'—अपना स्थौर परका अनुप्रह करनेके लिये जो धनका त्याग किया जाता है वही दान कहलाता है। देनेके समय हमारे यह भाव रहते हैं कि इससे परका उपकार हो अर्थात् जब हम ब्रतीको दान देते हैं तब हसारे यह भाव होते हैं कि इसके द्वारा इनका शरीर स्थिर रहेगा और उस शरीरसे यह मोक्षमागका साधन करने। यद्यपि मोक्षमार्ग आत्माके गुणोंके निर्मल विकाससे होता है तथापि शरीर उसमें निमित्त कारण

है। जैसे वृद्ध मनुष्य अपने पैरोंसे चलता है परन्तु उसमें यष्टि सहकारी कारण होती है अथवा जब नेत्र निबल हो जाते हैं तब चश्माके द्वारा मनुष्य देखता है। यद्यपि देखनेवाला नेत्र ही है तो भी चश्मा सहकारी कारण है।

दान देनेमें परका यही उपकार हुआ कि ज्ञानादिके निमित्त कारणों में स्थिरता छा सका परन्तु परमार्थसे देनेवालेका महान् उपकार हुआ । वह इस प्रकार कि दान देनेके पहने छोभकषायकी तीत्रतासे इस जीवके पर पदार्थके ग्रहण करनेका भाव था परन्तु दान देते समय आत्मगुण घातक छोभका निरास हुआ। छोभके अभावमें आत्माके चारित्र गुणका विकास हुआ स्रोर चारित्र गुएका श्रांशिक विकास होनेसे मोक्षमार्गका आंशिक वृद्धि हुई अतः दान देनेके भाव जिस समय हों उसी समय उस द्रव्यका पृथक कर देना उचित है। तत्काल न देनेसे महान् अनर्थकी सम्भावना है। कल्पना करो त्राज तो सातोदयसे तुम्हारे पास द्रव्य है यदि कल असातोदय आजावे और तुम स्वयं द्रिद्री होकर परकी आशा करने छगो तो दत्त द्रव्यको कहासे चुकाओगे ? अथवा कल यह भाव हो जावें कि किस चक्रमें फँस गये ? इस संस्थासे अच्छा काम नहीं चलता वड़ी अन्य बस्था है अतः यहां दान देना ठीक नहीं था आदि नाना श्रमत्कल्पनाएं होने छगें तो उनसे केवछ पाप बन्ध ही होगा। इसलिये जिस समय दान देनेके भाव हों उस समय सम्यक् विचार कर बोलो और बोलनेके पहले दे दो यही सर्वोत्तम माग है यदि बोलते समय न दे सको तो घर आकर भेज दो। कलके लिये उस रकमको घरमें त रक्खो। यह हमारा अभिप्राय हैं सो तुमसे कह दिया। अब आगेके छिये हमारे पास जो कुछ है वह सब तुम्हें देती हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, भयसे मत करो, आजसे हमने इस द्रव्यसे ममता त्याग दी।

हां, इतना करना कि यह लिलताबाई जो कि तीस वर्षसे हमारे पास है यदि ख्रपने साथ न रहे तो पाँच सौ रुपयेका सोना ख्रौर पन्द्रह सौ रुपये इसे दे देना तथा दो सो रुपया सिमराके पान्दिरको भेज देना अब विशेष कुछ नहीं कहना चाहती।'

बाईजीके इस सर्वस्व समर्पणसे मेरा हृदय गद्गद हो गया और में उठकर बाहर चला गया।



### बण्डा की दो वार्ताएं

एक बार सागरमें एठेग पड़ गया हम छोग बण्डा चले गये साथमें पाठशाला भी लेते गये। उस समय श्रीमान् पं० दीपचन्द्र जी वर्णी पाठशालाके सुपरिन्टेन्डेन्ट थे द्यतः वे भी गये और उनकी मां भी। दीपचन्द्र जी के साथ हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध था आपका प्रवन्ध सराहनीय था।

एक दिन की बात है—एक लकड़ो वेचनेवाली आई उसकी लकड़ी चार आनेमें टहराई मेरे पास अठन्नी थी मैंने उसे देते हुए कहा कि चार आना वापिस दे दे। उसने कहा—'मेरे पास पंसा नहीं है।' मैंने सोचा—'कोन बाजार लेने जावे अच्छा आठ आना ही ले जा।' वह जाने लगी, उसके शरीर पर जो धोती थी वह बहुत फटो थी। मैंने उससे कहा—'ठहर जा' वह टहर गई, मैं ऊपर गया वहां बाईजी की रार्टा बनाने की घोतो सूख रही थी मैं उसे लाया और वहीं पर चार सेर गेंहूँ रक्खे थे उन्हें भी लेता आया। नीचे आकर वह घोती और गेहूँ-दोनों ही मैंने उस लकड़ीवाली को दे दिये।

श्री दीपचन्द्रजों ने देख लिया, मैंने कहा—आप बाईजी से न कहना। वे हँस गये, इतने में बाईजी मन्दिरसे आ गई और ऊपर गई, चृल्हा सुलगा कर धोती बदलनेके लिये ज्यों ही छत पर गई त्यों ही धोती नदारत देखी। हमसे पूळने लगीं—'भेया! धोती कहां गई ? मैंने कहा—'बाईजी ! मुक्ते पता नहीं'—यह कहते हुए मुक्ते कुछ हँस आया। अब बाईजी ने दीपचन्द्रजी से पूंछा—'अच्छा तुम बताओ कहां गई ?' उन्होंने कह दिया कि वर्णीजी ने धोती और च।र सेर गेंहूँ लकड़ी वेचनेवाली को दे दिये।'

वाईजी खुश होकर कहने छगीं कि धोती देने का रब्ज नहीं किन्तु दूसरी दे देते, गेंहूँ भी दूसरे दे देते। ऋब जब धोती सूखेगी तब रोटी बनेगी भोजनमें विलम्ब होगा। भृखा रहना पड़ेगा।

मैंने कहा—बाईजी ! आपका कहना बहुत उचित है परन्तु मैं पर्यायबुद्धि हूँ जिस समय मेरे सामने जो उपस्थित हो जाता है वहीं कर बैठता हूँ।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

एक दिन श्री सुनू शाहके यहां भोजनके लिये गया उन्होंने बढ़े स्नेहसे भोजन कराया। उनकी स्त्रीका मुमसे बड़ा स्नेह था—वह बोली दो रुपये लेते जाईये और खानेके लिये सागरसे फल मंगा छोजिये। मैं भाजन कर चलने लगा इतनेमें एक भिक्षुक रोटी मांगता हुआ सामने आ गया मैंने उसे दो रुपये दे दिये। इतनेमें सुनू शाह आ गये और उन्होंने भिज्जकको दो रुपया देते हुए देख लिया। ... यह देखकर वे इतने प्रसन्न हुए कि मैं वहां से चलकर चार मास नैनागिर में रहा जिसका पूरा ज्यय उन्हीं ने दिया।

# पुण्य-परीक्षा

एक दिनकी बात है सब लोग नैनागिरमें धर्म चर्चा कर रहे थे। मैना सुन्दरी आदिकी कथा भी प्रकरणमें आ गई। एक बोला—'वर्णीजीका पुण्य अच्छा है वे जो चाहें हो सकता है।'

एक बोला—'इन गणों में क्या रक्खा है ? इनका पुण्य अच्छा है यह तो तब जानें जब इन्हें आज भोजनमें अंगूर मिल जावें।

नैनागिरमें श्रंगूर मिलना कितनी कठिन वात है ? मैंने कहा—'मैं तो पुण्यशाली नहीं परन्तु पुण्यात्मा जीवोंको सर्वत्र सब वस्तुएं सुलभ रहती हैं।'

वह बोला—'सामान्य बात छोड़िये, आपकी बात हो रही है यदि आप पुण्यशाली हैं तो श्रभी श्रापको भोजनमें अंगूर मिल जावें। यों तो जगत्में चाहे जिसको जो चाहो कह दो मैं तो श्रापको पुण्यात्मा तभी मानूंगा जब आज आपको अभी अंगूर मिल जावेंगे।' मैंने हँसते हुए कहा—'यदि मेरे पल्ले पुण्य है तो कौन सी बड़ी बात है ?'

वह बोला—'बातोंमें क्या रक्खा है ?'

मैंने कहा—'बातों ही से तो यह कथा हो रही है।'

एक बोला—'अच्छा, इसमें क्या रक्खा है ? सब लोग भोजनके लिये चलो, पुण्यकी परीक्षा फिर हो लेगी।' हँसते हँसते सब लोग भोजनके लिये बैठे ही थे कि इतनेमें दिल्लीसे अयोध्याप्रसादजी दलाल सागर होते हुए नैनागिर ऋएपहुँचे और आते ही कहने लगे—'वर्णीजी! भोजन तो नहीं कर लिये मैं ताजा श्रंगूर लाया हूँ।'

सब हँ मने छंगे, उस दिनके भोजनमें सबसे पहछा भोजन उन्हींके अंगुरोंका हुआ।

यह घटना देखकर सबको बड़ा श्राश्चर्य हुश्चा। इससे यह सिद्ध होता है कि जो भवितज्य है वह दुर्निवार है।



# अपनी भृल

नैनागिरसे चलकर सागर आ गया। यहां एक दिन बाजार जाते समय एक गाड़ी छकड़ीकी मिळी। मैंने उसके मालिकसे पूछा—'कितनेमें दोगे ?' वह बोछा—'पौने तीन रूपयामें।' मैंने कहा—'ठीक ठीक कहो।' वह बोछा—'ठीक क्या कहें ? दो दिन बैछोंको मारते हैं हम पृथक् परिश्रम करते हैं इतने पर भी सबेरे से घूम रहे हैं दोपहर हो गये अभी तक कुछ खाया नहीं फिर भी लोग पाने दो रूपयासे अधिक नहीं छगाते।'

मैंने कहा—'श्रच्छा चलो पौने तीन रुपया ही देवेंगे।' वह खुशीसे कटराकी धर्मशालामें गाड़ी छाया और लकड़ी रखने लगा।

मेंने कहा-'काटकर रक्खो।'

वह बोला—'काटनेके दो त्राना श्रोर दो।'

मेंने कहा—'हमने पौने तीन रुपया दिये सच कहो क्या पौने तीन रुपयाकी गाड़ी है।'

वह बोला—'नहीं, पौने दो रूपयासे अधिककी नहीं परन्तु आपने पौने तीन रूपयामें ठहरा ली इसमें मेरा कौन सा अपराध है ? आपने उस समय यह तो नहीं कहा था कि काटना पड़ेगा।'

मैंने कहा-'नहीं।'

वह बोला—'तब दो आना के लिये क्यों वेईमानी करते हो ?

मैं एकदम बोला—'अच्छा नहीं काटना चाहता है तो चला जा मुफ्ते नहीं चाहिये।'

वह बोला—'आपकी इच्छा, मैं तो काटकर रखे देता हूँ पर श्राप अपनी भूल पर पछताश्रोगे परन्तु यह संसार है भूलोंका घर है।'

अन्तमें उसने लकड़ी काटकर रख दी मैंने पौने तीन रुपया उसे दे दिया वह चला गया।

जब मैं भोजन करनेके छिये बैठा तब आधे भोजनके बाद मुफे अपनी भूछ याद आई। मैने एकदम भोजनको छोड़ हाथ धो छिये।

बाईजी ने कहा-'वेटा ! अन्तराय हो गया ?

, मैंने कहा—'नहीं।'

लकड़ीवालेकी सब कथा सुनाई।

बाईजीने कहा—'तुमने बड़ी गलती की जब पोने दो रूपयाके स्थान पर पौने तीन रूपया दिये तब दो आना और दे देता।'

अन्तमें एक सेर पक्वान्न और दो श्वाना लेकर चला। दो मील चलनेके वाद वह गाड़ीवाला मिला, मैंने उसे दो आने और पक्वान्न दिया। वह खुश हुआ, मुक्ते श्वाशीर्वाद देता हुआ बोला—'देखो, जो काम करो विवेकसे करो, आपने पौने दो रुपये के स्थानमें पौने तीन रुपया दिये यह भूल की,पौने दो रुपया ही देना थे। यदि मेरा उपकार करना था तो एक रुपया स्वतन्त्र देते तथा दो-आनाके लिये वेईमान न वनना पड़ता। अब भविष्य में ऐसी भूल न करना। जिनना सुख त्रापको एक रुपया देनेका नहीं हुत्रा उतना दुःख इस दो आना की भूलका होगा। व्यवहार में यथार्थ बुद्धिसे काम लो यों ही त्रावेग में त्राकर न टगा जाओ तथा दानकी पद्धितमें योग्य त्र्ययोग्यका विचार श्रवश्य रक्खो। आशा है त्रब ऐसी मूल न करोगे।



### विल्ली की समाधि

सागर को ही घटना है—हम जिस धर्मशालामें रहते थे उसमें एक बिल्ली का बच्चा था उसकी मां मर गई। मैं बच्चे को दूध पिलाने लगा। बाईजी बोलीं—'यह हिंसक जन्तु है इसे मत पालो।'

में बोळा—'इसकी मां मर गई त्रातः दृध पिछा देता हूँ क्या अनर्थ करता हूँ ?'

वाईजी बोलीं—'प्रथम तो तुम त्रागम की त्राज्ञाके विरुद्ध काम करते हो दूसरे संसार है तुम किस किस की रक्षा करोगे ?'

में नहीं माना उसे दूध पिछाता रहा। जब वह चार मासका हुआ तब एक दिन उसने एक छोटासा चूहा पकड़ छिया। मैंने हरचन्द कोशिश की कि वह चूहे को छोड़ देवे पर उसने न छोड़ा। मैंने उसे बहुत डरवाया पर वह चूहा खा गया।

इस घटना से जब मैं आता था तब वह डरकर भाग जाता था परन्तु जब बाईजी भोजन करती थीं तब आ जाता था और जब तक बाईजी उसे दूध रोटी न दे देतीं तब तक नहीं भागता था। बाईजीसे उसका अत्यन्त परिचय हो गया। जब बाईजी वरवासागर या कहीं अन्यत्र जाती थीं तब वह एक दिन पहले से भोजन छोड़ देता था और जब तांगा पर बैठकर स्टेशन जाती थीं तब वहीं खड़ा रहता था। तांगा जानेके वाद ही वह धम- शाला छोड़ देता था और जब वाईजी आ जाती थीं तव पुनः आ जाता था।

अन्त में जब वह वीमार हुआ तब दो दिन तक उसने कुछ भी नहीं लिया श्रौर बाईजी के द्वारा नमस्कार मन्त्रका श्रवण करते हुए उसने प्राणविसर्जन किया।

कहनेका तात्पर्य यह है कि पशु भी शुभ निमित्त पाकर शुभ गतिके पात्र हो जाते हैं मनुष्यांकी कथा कीन कहे ?



# बाईजीकी हाजिर जबाबी

बाईजीकी विलक्षण प्रतिभा थी, उन्हें तत्काळ उत्तर सूमता था। एक दिनकी बात हैं—

कटरा बाजारके मन्दिरमें पाठशालाके भोजनकी अपीछ हुई एक दिनका भोजन खर्च दस रुपया था बहुत छोगोंने एक एक दिनका भोजन लिखाया, मैंने भी बाईजीके नामसे एक दिनका भोजन छिखा दिया। एक बोछा कि बाईजी आप भी वर्णीजीके नामसे एक दिनका भोजन लिखा दो।

बाईजीने कहा—'अच्छा है, परन्तु आप लोग भी इसीके अनुकूल लिखा दो। लोग हँस पड़े।'

एक बार श्रीमान सिंघई कुन्दनलालजीके सरस्वती भवनकी प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठाचार्यने केलेके स्तम्म द्वारपर लगवाये, श्रामके पत्तोंके वन्दनमाल बँधवाये और घमलोंमें यवके अंकुर निकलवाये। सिंघईजी बोले—'बाईजी! बड़ी हिंसा होती हैं धमके कार्यमें तो ऐसा नहीं होना चाहिये' बाईजीने कहा—'भैया! प्रतिष्ठाचार्यसे पूं लो। सिंघईजीने कहा—'हम तो श्रापसे पूलते हैं।' बाईजीने कदा—'भैया! मंगज्ञ कार्य है उसमें मङ्गलके लिये यह सब किया जाता है।'

सिंघईजीको संतोष न हुन्ना वे फिर भी बोलें—'यदि यह सब न कराया जाता तो।' वाईजीने हँसकर उत्तर दिया-

'भेया! जब आसोजमें गल्ला वेचते हो और उसमें टुक-नियों तिरूले आदि जीव निकलते हैं तब उनका क्या करते हो? आरम्भके कार्योंमें त्रस जीवोंकी रत्ता न हो और माङ्गलिक कायमें एकेन्द्रिय जीवकी रक्षाको बात करो। जब तुम्हारे आरम्भ त्याग हो जावेगा तब तुम्हें मन्दिर बनानेका कोई उपदेश न करेगा। यह तुम्हारा दोप नहीं स्वाध्याय न करनेका ही फल है।

कहनेका तात्पर्य यह है कि वे समय पर उचित उत्तर देनेसे न चुकती थीं।



ऐसा देखा गया है कि मनुष्य जिनसे हजारों रुपये अर्जन कर इस छोकमें प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए हैं और जिनके द्रव्यसे धर्म कर सिंघई, सेठ या श्रीमन्त बननेके पात्र हुए हैं उन्हींके नन्हें नन्हें बातकों पर जो कि अन्नके छिये तरस रहे हैं दया न करके मनोनीत कार्यों में द्रव्य व्यय कर धर्मात्मा बननेका प्रयत्न करते हैं यह क्या उचित है ? यह क्या धर्मका स्वरूप है ?

इसका मूल कारण अन्तरङ्गमें अभिप्रायकी मिलनता है, जिनका अभिप्राय निर्मल है वे जो भी कार्य करेंगे यथायोग्य करेंगे। गर्मीके दिनमें प्राणी तृष्णासे आतुर रहते हैं अतः उन्हें पानीसे संतुष्ट करना उचित है।

आज कल संसारमें ऋधिकतर मनुष्य वेकार हो गये हैं उन्हें यथायोग्य कार्यमें लगा देना ही उचित है, आगमकी तो यह त्राज्ञा है कि द्रव्य चेत्रादि निमित्तको देखकर द्रव्यादिकी व्यवस्था करना चाहिये। वर्तमानमें अनेक मनुष्य त्रन्नके विना अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म अंगीकार कर लेते हैं कोई उनकी रत्ता करनेक्शला नहीं। द्रव्यका सदुपयोग यही है कि दुखी प्राणियोंकी रचामें लगाया जावे। प्रत्येक आत्मामें धर्म है परन्तु कर्मोदयकी बळवत्तासे उसका विकास नहीं हो पाता। यदि भाग्योदयसे तुम्हारी आत्मामें उसके विकासका अवसर आया है तो इस बाह्य द्रव्यसे ममता छोड़कर नैर्घन्थपद धारण करो यदि इतनी योग्यता नहीं तो जो बाह्य सामग्री तुम्हें उपलब्ध है उसे उसीके साधनोंमें व्यय करो। जितना जितना कष।यका उपशम होता जावे उतना उतना त्यागको वृद्धिह्व करते जान्नो। सबसे पहले गृहस्था-वस्थामें अन्यायसे जो धनार्जन करते थे उसका संवर करो एवं अन्यायके जो विषय थे उन्हें त्यागो। भोजन ऐसा करो जो अभद्य न हो, दानशाला खोलो परन्तु उनमें शुद्ध भोजनादिकी व्यवस्था हो, श्रोषधालय खोलो परन्तु शुद्ध औषधिकी व्यवस्था

करो, विद्यालय खोलो परन्तु उनमें स्वपर भेद ज्ञानकी शिचाके मुख्य साधन जुटाओ, मन्दिर बनवाओ परन्तु उनमें ऐसी प्रतिमा पधरावो कि जिसे देखकर प्राणीमात्रको शान्ति श्राजावे । मेरी निजी सम्मति तो यह है कि एक ऐसा मन्दिर बनवाना चाहिये कि जिसमें सब मतवाळोंकी सुन्दरसे सुन्दर मृर्तियां श्रौर उनके ऊपर सङ्गमर्मरमें उनका इतिहास लिखा रहे। जैसे कि दुर्गाकी मूर्तिके साथ दुर्गा सप्तशती। इसी प्रकार प्रत्येक देवताकी मूर्तिके साथमें सङ्गमर्मरके विशाल पटिये पर उसका इतिहास रहे। इन सबके अन्तमें श्री आदिनाथ स्वामीकी मूर्ति श्रपने इतिहासके साथमें रहे और अन्तमें एक सिद्ध भगवानकी मूर्ति रहे । यह तो देव मन्दिरकी ब्यवस्था रही । इसके वाद सांधु वर्गकी व्यवस्था रहना चाहिये। सर्वमतके साधुओंकी मूर्तियाँ तथा उनका इतिहास और अन्तमें साधु उपाध्याय आचार्यकी मूर्तियां एवं उनका इतिहास रहे । मन्दिरके साथमें एक बड़ा भारी पुस्तकालय हो जिसमें सर्व आगमोंका समृह हो प्रत्येक मतवालोंको उसमें पढ़नेका सुभीता रहे । एक विभागमें निष्णात विद्वान रहे जो कि अपने मतकी मार्मिक स्थिति सामने रख सके। यह ठोक है कि यह कार्य सामान्य मनुष्योंके द्वारा नहीं हो सकता पर असम्भव भी नहीं है। एक करोड तो मन्दिर और सरस्वती भवनमें लग जावेगा त्रौर एक कराडके व्याजसे इसकी व्यवस्था चल सकती है। इसके लिये सर्वोत्तम स्थान बनारस है । हमारी तो कल्पन है कि जैनियोंमें अब भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अकेले ही इस महान् कार्यको कर सकते हैं। धर्मके विकासके लिये तो हमारे पृवज लोगोंने बड़े बड़े राज्यादि त्याग दिये—जैसे माताके उदरसे जनमे वैसे हो चले गये। ऐसे ऐसे उपाख्यान श्रागमों में मिलते हैं कि राजाके विरक्त होने पर सहस्रों विरक्त हो गये। जिनके भोजनके

लिये देवोंके द्वारा सामग्री भेजी जाती थी वे दिगम्बर पदका आलम्बन कर भिक्षावृत्ति अंगीकार करते हैं। जिनके चलनेके लिये नाना प्रकारके वाहन सदा तैयार रहते थे वे युग प्रमाण न्मिको निरखते हुए नंगे पैर गमन करते हुए कर्म बन्धनको नष्ट करते हैं।

आगममें यहां तक लिखा है कि आदि प्रभुको छ: मास पर्यन्त अन्तरायके कारण चर्याकी विधि न मिली फिर भी उनके चित्तमें उद्वेग नहीं हुआ। ऐसे ही विशाल महानुभाव जगत्का कल्याण कर सकते हैं अत: जिनके पास वर्तमानमें पुष्कल द्रव्य है उन्हें जैनधमके विकासमें व्ययकर एकवार प्रभावनाका स्वरूप संसारको दिखा देना चाहिये।

पर वास्तवमें बात यही है कि लिखनेवाले बहुत हैं श्रौर करनेवाले विरले हैं। जब कि लिखनेवालेको यह निश्चय हो गया कि इस प्रकार धर्मकी प्रभावना होती है तब स्वयं उसे उस रूप बन जाना चाहिये। पर देखा यह जाता है कि लेखक स्वयं वैसा बननेकी चेष्टा नहीं करते केवल मोहके विकल्पोंमें जो कुछ मनमें श्राया वह लेखबद्ध कर देते हैं या वक्ता बनकर मनुष्योंके बीच उसका उपदेश सुना देते हैं तथा लोगों द्वारा 'धन्य हो, धन्य हो' यह कहला कर श्रपनेको कृतकृत्य समभ लेते हैं। क्या इसे वास्तविक प्रभावना कहा जाय ? वास्तविक प्रभावना यही है कि आत्मामें सम्यग्दर्शनादि गुणोंका विकास किया जाय। इस प्रभावनाका प्रारम्भ सातिशय मिण्यादृष्टिसे शुक्त होता है और पूर्णता चतुद्शगुणस्थानके चरम समयमें होती है।

#### परवारसभाके अधिवेशन

एक बार परवारसभाका उत्सव सागरमें हुआ। श्रीमन्त सेठ पूरनशाहजी सिवनीवाले सभापित थे सभामें परस्पर बड़ा भगड़ा हुआ। भगड़ेकी जड़ चार सांकें थीं। श्रीमन्त सेठ मोहन-छालजी खुरईकी सम्मित आठ सांकोंकी थीं। जो प्राचीन प्रथा है उसे आप अन्यरूपमें परिवर्तित नहीं करना चाहते थे।

मैंने लोगोंसे बहुत विनयके साथ कहा कि समय पाकर चार सांकें क्या दो ही रह जावेंगीं इस समय त्राप लोग श्रीमन्त साहबकी वात रहने दीजिये त्राप इस प्रान्तके कर्णधार हैं। सबने स्वीकार किया विवाद शान्त हो गया।

हमारे परमस्नेही श्रीरज्ञीलालजी कमरयाको सभाकी तरफसे 'दानवीर' पदवीके देनेका श्रायोजन हो चुका था परन्तु परस्पर चार सांकके मनोमालिन्यसे वह पदवी स्थागित कर दी गई। इस प्रान्तमें वह एक ही विलक्षण पुरुष था जिसने एक लाख रूपया लगाकर विद्यालयका भवन निर्माण कराया था।

इसके वाद एक बार पपौरामें परवार सभाका अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्त में था परन्तु इस प्रान्तमें सुधारकों की दाल नहीं गळ पाई। श्री पं० मोतीळाळजीके द्वारा स्थापित वीर विद्याळयको कुछ सहायता अवश्य मिल गई पर वह नहीं के तुल्य थी। श्राज जो सवत्र परवार छोग फैंले हुए हैं वे इसी प्रान्तके हैं परन्तु उनकी दृष्टि इस ओर नहीं यह अज्ञानताको ही महिमा है।

पपौरा जैसा उत्तम स्थान इस प्रान्तमें नहीं। यहां ७५ जैन भन्दिर हैं, वड़े बड़े जिनालय हैं, त्र्याज कल छाखों रुपयोंमें भी वैसो सुन्दर और सुदृढ़ इमारतें नहीं बन सकतीं। यहां बड़गैनीका एक बहुत ही भव्य मन्दिर है। उसकी दन्त कथा इस प्रकार सुनी जाती है।

वड़गैनीका पित बहुत वीमार था उनके कोई पुत्र न था। 'जिनके कोई वारिस न हो उनके धनका स्वामी राज्य होता था किन्तु वह द्रव्य यदि धर्म कार्यमें छगा दी जावे तो राज्यकी ओरसे धर्ममें पूर्ण सहायता दी जाती थी और वह द्रव्य राज्यमें नहीं जाती थी'...ऐसा वहांके राज्यका नियम था। जिस रात्रिको वड़गैनीका पित मरनेवाला था उस रात्रिको बड़गैनीने सबसे कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाईये। जब सब छोग चले गये तब बड़गैनीने अन्दरसे किवाड़ छगा छिये और सब धन जो छार्ध रपयेसे ऊपर था आंगनमें रख कर उस पर हलदी चांवल छिड़क दिये। रात्रिके बारह वजे पितका अन्त हो गया।

प्रातः काल दाह किया होनेके वाद राज्य कर्मचारो गण खाये। बड़गैनीने कहा—धन तो आंगनमें रक्खा है आप छोग ले जाईये परन्तु मैंने अपने मृत पितकी आज्ञानुसार यह सब धन धर्म कार्यमें लगानेका निश्चय कर लिया है। कर्मचारी गणने वापिस जाकर दीवान साहवको सब व्यवस्था सुना दी। दीवान साहवने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि वह जो भी धर्म कार्य करना चाहे आनन्दसे करे राज्यकी आरसे उसमें पूर्ण सहायता दी जाना चाहिये।

बड़गैनीने पपौरा जाकर बड़े समारोहके साथ मन्दिरकी नींव डाल दी श्रौर शीघ्र ही मन्दिर बनवा कर पञ्चकत्याणक करनेका निश्चय कर लिया। अन्तमें गजरथ उत्सव हुआ जिसमें एक लाख जैनी श्रीर एक लाखसे भी श्रिधक साधारण लोग एकत्रित हुए थे। राज्यकी ओरसे इतना सुन्दर प्रबन्ध था कि किसी की सुई भी चोरी नहीं गई। तीन पंगतें हुई जिनमें प्रत्येक पंगतमें पचहत्तर हजारसे कम भोजन करनेवालोंकी संख्या न होती थी। तीन लाख आदमियोंका भोजन बना था। आज कल तो इस प्रथाको व्यर्थ बताने लगे हैं। श्रस्तु,समयकी वलिहारी है।

एक बात श्रोर विल्र ए हुई सुनी जाती है जो इस प्रकार है—मेलाके समय कुवोंका पानी सृख गया जिससे जनता एक-दम वेचेन हो डठी। किसीने कहा मन्त्रका प्रयोग करो, किसीने कहा तन्त्रका उपयोग करो पर बड़गैनी बोली—मुझे कूपमें बैठा दो। लोगोंने बहुत मना किया पर वह न मानी। श्रान्तमें बड़गैनी कुएमें उतार दी गई। वह वहां जाकर भगवान्का स्मरण करने लगी—'भगवन! मेरी लाज रक्खो।' उसने इतने निर्मल भावोंसे स्तुति की कि दस मिनटके भीतर कुश्रा भर गया श्रोर बड़गैनी ऊपर आगई। चौबीस घण्टा पानी ऊपर रहा रस्सीकी आवश्यकता नहीं पड़ी। आनन्दसे मेला भरके प्राणियोंने पानीका उपयोग किया। धर्मकी अचिन्त्य महिमा है पश्चात् मेला विघट गया...यह दन्तकथा आज तक प्रसिद्ध है।



### निस्पृह विद्वान् और उदार गृहस्थ

इसी पपौराकी बात है—यहां पर रामवगस सेठके पञ्च-कल्याणक थे। उनके यहां श्री स्वर्गीय भागचन्द्रजी साहब प्रतिष्ठा-चार्य थे। जब आप आये तब सेठजीके सुपुत्र गङ्गाधर सेठने पूछा कि महाराज! आपके छिये कैसा भोजन बनवाया जावे कचा, या पक्का या कचा पक्का, श्री पण्डितजीने उत्तर दिया—'न कचा न पका न कचा पक्का।' तब गङ्गाधर सेठने कहा—'तो आपका भोजन कैसा होगा?' पण्डितजी बोले—'सेठजी! मेरे प्रतिश्वा है कि जिसके यहां प्रतिष्ठा करनेके छिये जाऊं उसके यहां भोजन न कहाँगा।'

सेठजीके पिता बहुत चतुर थे उन्होंने मुनीमको आज्ञा दो कि 'जितने स्थानों पर गजरथकी पत्रिका गई है उतने स्थानों पर निष्धके पत्र भेजो और उनमें छिख दो कि अब सेठजीके यहां गजरथ नहीं है। जितना घास हो प्राप्त भरकी गायोंको डाल दो, छकड़ी घड़ा आदि गरीब मनुष्योंको वितरण कर दो, घी आदि खाद्य सामप्रीको साधारण रूपसे वितरण कर दो तथा राज्यमें इत्तिला कर दो कि सेठजीके यहां गजरथ नहीं है अतः सरकार प्रबन्ध आदिका कोई कष्ट न उठावे। श्री पण्डितजी महाराजको सवारीका प्रबन्ध कर दो जिससे वे श्री पंपापुर (पपौरा) के जिनालयोंके दशन कर आवें, जब वहांसे वापिस आवें तब लिछतपुर तक सवारीका योग्य प्रबन्ध कर देना और लिछतपुर तक आप स्वयं पहुँचा आना।

पण्डितजी बोले—'सेठजी यह क्यों ?' सेठजीने कहा— 'आप हमारा अन्न भक्षण कपने में समर्थ नहीं अर्थात् आप उसे अयोग्य समभते हैं। जब यह बात है तब हम श्रन्य समाजको श्रयोग्य श्रत्न खिला कर पातकी नहीं बनना चाहते।

पिटितजी बोले—'सेठजी! मेरे प्रतिज्ञा है अतः में लाचार हूँ।' सेठजीने कहा—'महाराज! हम तो श्रज्ञानी हैं श्रीर आप बहुज्ञानी हैं पर क्या यह आगम कहता है कि जिसके यहां पश्च-कल्याणक हों उसके यहां भोजन न करना?'

पण्डितजो बोले—'आगमको त्राज्ञा तो ऐसी नहीं परन्तु हमने लोभकी मात्रा न बढ़ जावे इससे त्याग कर दिया।' सेठजीने कहा—'त्रापका यह त्याग हमारी समममें नहीं आता अथवा आपकी इच्छा हो सो करें हमारी इच्छा अब पञ्चकल्याणक करनेकी नहीं। जब कि हम त्राप जैसे महान् पुरुषका ही त्रादर करनेके पात्र नहीं तब इतना महान् पुण्य करनेके पात्र हो सकेंगे इसमें संदेह होता है।'

अन्तमें पण्डितजी निरुत्तर होकर बोले—'श्रच्छा सेठजी भोजन बनवाइये हम सब छोग भोजन करेंगे।' सेठजी बहुत प्रसन्न हुए श्रोर शीघ्र ही मुनीमसे बोले कि 'जाश्रो शोघ्र ही पपौरा सामान भेजनेका प्रबन्ध करो। महाराज! चिछये भोजन करिये।'

पण्डितजी मुसकराते हुए भोजनके लिये गये साथमें सेठजी भी थे। बुन्देलखण्डका कचा पक्का भोजन कर पण्डितजी बहुत प्रसन्न हुए। भोजनके पश्चात् पपौराके लिये प्रस्थान कर गये। कई मील तक मेलाकी भीड थी।

उस समय पंपापुर की शोभा स्वर्गखण्डके समान हो रही थी, लाखों जैनी आये थे। मेला सानन्द समाप्त हुआ श्रीर सब लोग अपने स्थान पर चले गये। श्रीयुत पं० भागचन्द्रजी साहब भी जानेके लिये प्रस्तुत हुए तब सेठजीने कहा कि 'महाराज! एक दिन और ठहर जाइये मैं आगन्तुक महानुभावोंको विदाकर आपको भेजूंगा।'

पण्डितजी रह गये, रात्रिको मन्दिरमें सभा हुई। सेठजीने राज्यके सब कर्मचारियोंको निमन्त्रण दिया। पण्डितजीने धर्मके ऊपर व्याख्यान दिया सब मण्डली प्रसन्न हुई। प्रातःकाल पण्डितजीके गमनका सुअवसर आया सम्पूर्ण जैन मण्डलीने पुष्प मालाओंसे पण्डितजीका सत्कार किया। सेठजीने प्रतिष्ठा-चार्यका जैसा सत्कार विद्दित था वैसा किया। यद्यपि पण्डितजीने बहुत मना किया परन्तु सेठजीने एक न सुनी श्रोर शास्त्रानुकूल उनका सत्कार किया। पण्डितजी भी अन्तरङ्गसे बहुत प्रसन्न हुए।

अब समयका परिवर्तन हो गया। श्राज पण्डित चाहते हैं पर समाज देना नहीं चाहती; उन दिनों जो पण्डितोंका आदर था आज उसका शतांश भी नहीं। दो मीलतक सब लोग पण्डितजीको पहुँचानेके लिये गये और सबने विनम्र भावसे प्रार्थना की कि 'महाराज ! फिर भी इस प्रान्तमें आपका शुभागमन हो। हम लोग ऐसे प्रान्तमें रहते हैं कि जहां विद्याकी न्यूनता है परन्तु महाराज ! हम लोग सरल बहुत हैं आप जो शिज्ञा देवेंगे उसका यथाशक्ति पालन करेंगे। महाराज ! हमारे देशकी औरतें हाथसे ही चाटा पीसती हैं और हाथसे ही पानी भरती हैं। किसी अन्य जातिका भोजन हम छोग नहीं करते। हमारे यहां बाजारकी मिठाई खानेका रिवाज नहीं हैं। अष्टमी चतुर्दशीको प्रायः लोग एकाशन करते हैं। वर्षा ऋतुके आते हो बैल और बैलगाड़ियोंका चलाना छोड़ देते हैं श्राघे कुवांरसे पुनः काममें लेते हैं। मन्दिरमें जब शास्त्र वांचते हैं तब शुद्ध वस्त्रोंका उपयोग करते हैं। बाजारके कपड़ोंको पहिनकर शास्त्रका स्पर्श नहीं करते। हमारे प्रान्तमें प्रायः जल विहार करनेका बहुत " रिवाज है। तीर्थयात्राके वाद दो सौ या चार सौ आदिमयोंकी पंगत प्रायः सभी छोग करते हैं.....यह सब ऊपरी क्रिया होते हुए भी हम लोग विद्यासे शुन्य हैं। इस प्रान्तमें श्री देवीदासजी आदि श्रव्छे अच्छे विद्वान् हो गये हैं। वर्तमानमें पं० विहारी-लालजी सतना तथा पं० रामलाछजी खिमछासा श्रादि श्रव भी हैं फिर भी विरछता है। श्राशा है हमारी प्रार्थना पर श्रापका चित्त द्यार्द्र हुआ होगा'.....इतना कह कर सबके नेत्र अश्रुओंसे प्छावित होगये।

श्रीमान् पण्डितजी भी गद्गद स्वरसे कहने छगे कि समय पाकर हम श्रवश्य इस प्रान्तमें श्रावेंगे। इस प्रकार पण्डितजी साहबको विदाकर सब छोग श्रपने अपने घर गये।...यह कथा वहां अब भी खूब प्रसिद्ध हैं।



# जबलपुरमें शिक्षा मन्दिर

लिलतपुरमें पञ्चकल्याणक महोत्सव था, तीन गजरथ थे, शास्त्रिपरिषद्का उत्सव था, परवारसभाका ऋधिवेशन था, साथ ही मोरेना विद्यालयका भी उत्सव था। इस महोत्सवमें एक छाख जैनी थे। परवारसभाके सभापति सिंघई पन्नालाळजी अमरातीवाले थे। इसी अवसर पर गोलापूर्व सभाका भी ऋधिवेशन था। उसके सभापति सिंघई कुन्दनलाळजी थे। गोला-लारे सभाका भी आयोजन था।

सभाओं में व्याख्यातात्रोंकी लम्बी लम्बी वक्तृताएं हुईं। फल क्या हुआ ? सो त्राज कलकी सभात्रोंसे त्रानुमान कर लेना चाहिये। मोरेना विद्यालयका उत्सव हुआ परन्तु पारस्परिक मनोमालिन्यके कारण विशेष लाभ नहीं हुआ।

स्वर्गीय पूज्य गोपालदासजीके प्रभावसे ही आज सिद्धान्तका प्रचार जैनियों में हो रहा है। आपके स्मरणसे ही हमें शान्ति आती है आपने मोरेनामें एक उचकोटीके सिद्धान्त विद्यायलकी स्थापना की थी जहाँ वंशीधरजी, पं० माणिकचन्द्रजी, पं० देवकीनन्दनजी आदि बड़े उत्साहके साथ काम करते थे किन्तु उनके पश्चात् पत्तपातके कारण सिद्धान्त महोद्धि पं० वंशीधरजी साहब वहांसे जबलपुर चलेगये, श्री मान् न्यायाचार्य पं० माणिक चन्द्रजी साहब सहारनपुर चले गये, और श्रीमान् व्याख्यान वाचस्पति पं० देवकीनन्दनजी साहब कारखा चले गये।

शास्त्रि परिषद्का भी अधिवेशन हुन्ना पर कुछ शास्त्री लोगों की कृपासे द्याधा यहां हुत्र्या द्याधा दिल्लीको गया। श्रीमान् पं० तुलसीरामजी वाग्गीभृषण, पं० वंशीधरजी तथा पं० देवकी-नन्दनजीके उद्योगसे ,बुन्देळखण्ड प्रान्तमें एक शिक्षामन्दिरकी स्थापना हुई। श्रीमान् सेठ मथुरादासजी टड़ैयाने, जिनके कि यहां गजरथ था, कहा—'चिन्ता मत करो सब कार्य निर्विघ्न होगा। श्रीत्रभिनन्दन स्वामीका वह श्रचिन्त्य प्रताप है कि एक ही बार उनके दर्शन करनेसे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं श्रतः श्राप छोग एक बार चेत्रपालमें स्थित श्री श्रमिनन्दननाथ स्वामीकी मूर्तिका समरण करो परन्तु यह भाव निष्कपट हो। तिरस्कारकी भावना कार्यकी बाधक है। आज कल हम जिस धर्म कार्यकी नींव डालते हैं उसमें यह अभिप्राय रहता है कि अमुकके धर्मकार्यसे हमारा धर्मकार्य उत्तम है। अस्तु इन कथाओंको छोड़िये और शिक्षा मन्दिरकी उन्नतिका यत्न कीजिये।' इस कार्यमें श्रीयुत सिंघई कुंवरसेनजी सिवनी, सिंघई पत्रालालजी अमरावती, सिंघई फतहचन्द्रजी नागपुर श्रोर श्री सरीफ मूलचन्द्र जी बरुआसागर आदिका मुख्य प्रयत्न था।

चूंकि जबळपुर बुन्देळखण्ड प्रान्तका एक सम्पन्न नगर है अतः वही शिक्षामन्दिरके लिये स्थान चुना गया। यहां एक कमेटीमें यह निश्चित हुन्ना कि शिज्ञामन्दिरके प्रचारके लिये एक डेपुटेशन मध्यप्रान्तमें जाना चाहिये और डेपुटेशनका प्रथम स्थान अमरावती होना चाहिये।

श्रन्य श्रनेक गण्यमान्य व्यक्ति अमरावती पहुंचे। श्रीयुत सिं० पन्नाळालजीने सबका श्रच्छा स्वागत किया वहांसे नागपुर, वर्धा, आरवी, रायपुर, डोंगरगढ़, अकलतरा आदि कई स्थानों पर गये। श्रच्छी सफलता मिली, प्रायः बीस हजार रुपये हो गये। जबलपुरमें शिक्षा मन्दिर खुल गया। श्रीमान् पं० वंशीधरजी सिद्धान्तवाचस्पति मुख्याध्यापकके स्थान पर त्र्यौर श्री पं० गोविन्दरायजी काज्यतीर्थ सहायक अध्यापकके स्थान पर नियुक्त हुए। छात्रसंख्या भी अच्छी हो गई और काम यथावत् चलने लगा।

एक लाख रुपया स्थायी करनेका संकल्प था श्रीर यदि लोग चार मास अमण करते तो होना अशक्य नहीं था परन्तु जबल-पुरवालोंने ऐसा टपाया कि चन्दा एकदम बन्द हो गया और दो तीन वर्षके वाद शिक्षामन्दिरकी इति श्री हो गई।



### परवारसभामें विधवाविवाहका प्रस्ताव

**त्र्यबतक सागर** पाठशालाकी व्यवस्था अच्छी हो **ग**ई थी, छात्र गण मनोयोग पूर्वक अध्ययन करने छगे थे। आज जो पण्डित जीवन्धर जी न्यायतीर्थ इन्दौरमें रहते हैं उन्होंने इसी विद्यालयमें मध्यम परीचा तक अध्ययन किया था । पं० पन्ना-<mark>ळाल</mark>जी काव्यतीर्थ जो कि **ऋाजकल हिन्दू विश्वविद्यालय बनारसमें** जैनधर्मके फ्रोफ़ेसर हैं इसी विद्यालयके विद्यार्थी हैं। पं० दयाचन्द्रजी शास्त्रो, पं० माणिकचन्द्रजी श्रोर पं० पन्नालालजी साहित्याचार्यं ये तीनों विद्वान् इसी पाठशालाके प्रमुख छात्र थे और आजकल इसी पाठशालामें ऋध्यापन कर रहे हैं। भी पं० कमलकुमारजी व्याकरणतीर्थ जो कि सर सेठ साहबके विद्यालयमें व्याकरणाध्यापक हैं इसी पाठशालाके प्रमुख छात्र रह चुके हैं। श्री पं० पन्नालालजी जो कि अकलतराके प्रसिद्ध व्यापारी त्र्यौर लखपित हैं इसी पाठशालाके छात्र हैं। कहां तक लिखें ? बहुतसे उत्तमोत्तम विद्वान् इस विद्यालयसे निकलकर जैनधर्मको सेवा कर रहे हैं।

यहाँ चार मास रहकर मैं फिर काशी चला गया क्यों कि मेरा जो विद्याध्ययनका लक्ष्यथा वह छूट चुका था और उसका मूल कारण इतस्ततः भ्रमण ही था। श्राठ मास बनारस रहा इतनेमें बीना (बारहा) का मेला श्रा गया वहीं पर परवारसभाका अधिवेशन था। अधिवेशनके सभापति बाबू पंचमलालजी तहसीलदार थे श्रौर स्वागताध्यक्ष श्री सिंघई हजारीलालजी महाराजपुर-वाले थे।

मेरे पास महाराजपुरसे तार आया कि आप मेलामें अवश्य गाईये यहां पर जो परवारसभा होनेवाली है उसमें विधवा विवाहका प्रस्ताव होगा उसके पोषक बड़े बड़े महानुभाव आवेंगे, ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजो भी आवेंगे अतः ऐसे अवसर पर आपका आना परमावश्यक है'.....अन्तमें लाचार होकर मुक्ते जानेका निश्चय करना पड़ा। जब मैं बनारससे सागर पहुंचा तब पाठशालां भी श्रीयुत ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजो उपस्थिति थे। मैं पाठशाला गया उन्होंने इच्छाकार की। मैंने कहा—

'ब्रह्मचारी जी! मैं इच्छाकार नहीं करना चाहता क्योंकि आप ऐसे महापुरुष होकर भी विधवा विवाहके पोषक हो गये। मुभे खेद हैं कि त्रापने यह कायं हाथमें लेकर जैन समाजको अधःपतनकी ओर ले जानेका प्रयास किया है। त्राप जैसे ममझको यह उचित न था।'

श्राप बोले—'शास्त्रार्थ कर छो'

मेंने कहा—'में तो शास्त्रार्थ करना उचित नहीं सममता। शास्त्रार्थ में यह होगा कि कुछ तो आपके पक्षमें हो जावेंगे और कुछ मेरे पत्तमें। श्रभी आपके पत्तका एक भी नहीं परन्तु शास्त्रार्थ करनेके वाद इन्हीं महारायों में बहुतसे श्रापके अनुयायी हो जावेंगे क्योंकि संसारमें सब प्रकारके मनुष्य हैं। अतः मेरो तो यही सम्मति है कि श्राप बीना-बारहाके दर्शनकर बम्बईकी श्रोर प्रयाण कर जावें। बड़ा लाभ होगा, यह देश भोछा है यहां तो ऐसा प्रचार करो कि जिससे सहस्रों बालक साक्षर हो जावें। अभी आपकी बातका समय नहीं क्योंकि

लोगोंके हृद्यमें आप जिस पापकी प्रवृत्ति कराना चाहते हैं अभी उसकी वासना तक नहीं है। पञ्चमकालका अभी दसवां हिस्सा ही गया है अभी इतने कलुपित संस्कार नहीं अतः मेरी प्रार्थनापर मीमांसा करनेकी चेष्टा करिये शीव्रता करनेमें आप हानिके सिवाय लाभ न डठावेंगे।

ब्रह्मचारीजी बोले—'तुमने देश काळपर ध्यान नहीं दिया। वंधव्य होनेका दुःख वही जानती है जो विधवा हो जाती है। विषय सुखकी ठाळसा सत्तर वर्ष तकके वृद्धकी नहीं जाती अतः कितने ही आदमी सत्तर वर्षकी अवस्थामें भी विवाह करनेसे नहीं चूकते और समाजमें ऐसे ऐसे मूद छोग भी हैं जो धनके ठाळचसे कन्याको वेच देतेहैं। फिर जब वह वृद्ध मर जाता है तब उस वेचारी विधवाकी जो दशा होती है वह समाजसे छिपी नहीं। अनेक विधवाएं गर्भपात करतो हैं और अनेक विधिमियोंके घर चली जाती हैं एतदपेक्षा यदि विधवाविवाह कर दिया जावे तब कोन सी हानि है ?'

मैं बोळा—'हानि जो है सो तो प्रकट है, जिन जैनियों में इसकी प्रथा हो गई है उनकी दशा देखनेसे तरस आता है। इसके प्रचारसे जो अनर्थ होंगे उनका अनुमान जिनमें विधवा विवाह होता है उनके व्यवहारसे कर सकते हो। जो हो इस विषय पर में शास्त्रार्थ करना उचित नहीं सममता। इसका पक्ष लेना केवळ पापका पोषक होगा, आप भी अन्तमें पश्चात्ताप करेंगे। आपका यश समाजमें बहुत है उसे कलङ्कित करना सर्वथा अनुचित है। जो आपके पथके पोषक हैं वे एक भी आपके साथी न रहेंगे। यदि आपको मेरा विश्वास न हो तो उनके घर हीसे इस प्रथाको चलाईये सब पता लग जावेगा। केवळ कहने मात्रसे छुछ नहीं होगा। छोग तो अन्तरङ्गसे मिलन हैं केवल कौतृहळ देखना चाहते हैं आप और पण्डितोमें परस्पर शास्त्रार्थ कराकर

तमाशा देखना चाहते हैं। आपकी इच्छा हो सो करें मैं तो आपका हितेषी हूँ। देखो, प्रथम तो आप ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी ही नहीं विद्वान भी हैं, दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी हैं, पाआत्य विद्यामें भी आपका अच्छा ज्ञान है, व्याख्याता भी हैं. तथा आपका समाजमें अच्छा आदर है। आशा है कि आप इस दुरामहको छोड़ आप वाक्यों की अवहेळना न करेंगे ?'

ब्रह्मचारीजीने कहा—'चूं कि श्रभी तुम्हें समाजकी दुरवस्था-का परिचय नहीं श्रतः इस विषयको छोड़ विषयान्तरकी मीमांसा कीजिये।'

मेंने मन ही मन विचार किया कि श्रव इस विषयमें चचा करना व्यर्थ है। ब्रह्मचारीजीसे भी कहा कि आपकी जो इच्छा हो सो करिये, आशा है श्राप विचारशील हैं अतः सहसा कोई कार्य न करेंगे।

ः इतनी चर्चा होनेके वाद हम बाईजीके यहां आये और भोजन किया। इतनेमें श्री लोकमणि टाऊ भी शाहपुरसे आगये। यह सम्मति हुई कि जबलपुर श्रीर खुरई समाजको एक एक तार दिया जावे। पण्डित मुन्नालालजीने कहा कि 'चिन्ता मत करो हम लोग भी वहां चलेंगे। यद्यपि वहां परवारसभा है श्रीर हम गोलापूर्व हैं श्रतः उसमें बोलनेका अधिकार हमारे लिये नहीं है फिर भी हम जनतामें आर्ष पद्धतिके विरुद्ध कदापि विधवा विवाहकी वासना न होने देवेंगे। समयकी बल्हिहारी है कि आज विधवाविवाहकी पुष्टि करनेवालोंका समुदाय वनता जाता है। अस्तु कल हम सब श्रपनी मण्डली साहित आपके साथ चलंगे।'

अमरावतीसे श्री सिंघई पन्नालातजी भी आगये। इस तरह हम सब बीना बारहाके लिये चलकर देवरी पहुंचे। यह वह स्थान है जहां कि श्री प्रेमीजीका जन्म हुआ था। वहांसे छः मील बीना वारहा त्रेत्र है, रात्रिके सात वजते वजते वहां पहुंच गये। रात्रिको शास्त्र प्रवचन हुआ, यहां पर विधवाविवाहके पोषक प्रायः बहुत सज्जन आगये थे केवल साधारण जनता ही विरोधमें थी। परवारसभाका ऋधिवेशन शानदान होनेवाला था परन्तु साधारण जनतामें विधवाविवाहको चर्चाका प्रभाव विरुद्ध रूपमें पड़ा।

रात्रिको सब्जेक्टकमेटीकी बैठक होनेवाली थी, मेरा भी नाम उसमें था पर में नहीं गया, सभापित महोदयने बैठक स्थिगित कर दी। दूसरे दिन स्वागताध्यक्तका प्रारम्भिक भाषण होनेवाला था परन्तु सभाके न होनेसे उनका भाषण भी रह गया। मैंने स्वागताध्यक्षसे कहा कि आप अपने भाषणकी एक कापी मुझे दे दीजिये। उन्होंने दे दी मैंने उसका अद्योपान्त अवलोकन किया। उससे भी विधवाविवाहकी पृष्टि होती थी। मैंने कहा—'सिंघई जी! आपने यह क्या अनर्थ किया?'

उन्होंने कहा—'यह भाषण मैंने नहीं बनाया।' मैंने कहा— 'यह कौन मानेगा ? आपको उचित था कि छपनेके पहले कची कापीको एक बार देख लेते।' आप बोले—'अब क्या हो सकता है ?'

जबलपुर और खुरई समाजको तार दिये थे पर वहांसे कोई नहीं श्राये इससे विधवाविवाहके पोषकोंका पत्त प्रबळ होगा। समाजमें बोळनेवालोंकी त्रुटि नहीं परन्तु समयपर काम करनेवाले नहीं। पश्चम काळ है इस समय अधर्मका पत्त पुष्ट करनेवाळोंकी बहुलता होती जाती है।

मध्याहके समय विधवाविवाह पोषक व्याख्यान हुए । मनुष्योंका जमाव भी पुष्कल होता रहा कहां तक कहा जावे जो निषेध पक्षके थे वे भी समुदायमें सुननेको जाते रहे। रात्रिके समय श्री पं मुत्राळाळ जी, पण्डित मौजीळाळजी व छोकमणि टाउके 'विधवा विवाह आगमानुकूळ नहीं, इस विषय पर सारगींभत व्याख्यान हुए। मैं तो तमाशा देखनेवालों में था क्योंकि मैं इस विषयमें विशेष ज्ञान नहीं रखता था। पर मेरा जनतासे यही कहना था कि जो आप लोगोंके ज्ञानमें आवे सो करिये।

रात्रिको परवारसभाकी सञ्जेक्टकमेटी हुई मैं भी गया। यद्यपि वहां जितने सम्बर्थे उनमें ऋधिकांश विधवाविवाहके निषेधकथे किन्तु बोळनेमें पटुनथे जो पटुथे उनमें बहुभाग पोषक पत्तकथे।

दूसरे दिन आमसभा हुई, जनताकी सम्मति विधवाविवाहके निपेध पक्षमें थी। यदि प्रस्ताव आता तो उड़ाई होनेकी सम्भावना थी अतः प्रस्ताव न आया। केवल ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जीका विधिपक्षमें व्याख्यान हुआ। उस पक्षवाले प्रसन्न हुए परन्तु जनताको व्याख्यान सुनकर बहुत दुःख हुआ। लोग सुमसे बोलनेका आप्रह करने लगे। मैं खड़ा हुआ परन्तु पानी वरसने लगा। मैंने कहा कि पानी आ रहा है इसलिये आप लोग व्याकुल होंगे अतः अपना अपना सामान देखिये पर लोगोंने कहा कि पानी नहीं पत्थर भी वरसें तो भी हम लोग आपक। व्याख्यान सुने विना न उठेंगे। अन्तमें लाचार होकर मुमे बोलना पड़ा उस वारिसके बीच भी लोग शान्तिसे भाषण सुनते रहे। अन्तमें अधिक वर्षा होनेके कारण सभा भंग हो गई।

रात्रिको सात वजते वजते मण्डपमें जनता एकत्रित हो गई। लोगोंने ब्रह्मचारीजीके बहिष्कारका प्रस्ताव पासकर डाळा इतनेमें ब्रह्मचारीजी बड़े आवेगके साथ यह कहते हुए सभामण्डपमें आये कि मेरा बहिष्कार करनेवाला कौन है ? जनता उत्तेजित हो उठी एक श्रादमी बहुत ही बिगड़ा मैंने उसवा हाथ पकड़कर उसे किसी तरह शान्त किया। सेठ ताराचन्द्रजी बम्बईवाले बहुत कुछ रुष्ट हुए। कुछ लोग बह्मचारीजीको समकाकर उनके डेरेपर ले गये।

परवारसभाके इस प्रकारणसे उपस्थित जनतामें किसीको श्रानन्द नहीं हुआ सब खिन्नचित्त होकर घर गये। चेत्र उत्तम है, श्री शान्तिनाथ भगवान की विशालकाय प्रतिमा है। एक मन्दिरमें बड़ी बड़ी पद्मासन प्रतिमाए हैं। एक मन्दिर कुछ ऊंचाई देकर बनाया गया है। कुछ तीन मन्दिर हैं एक छोटी सी धमंशाला भी है। यदि कोई धर्म साधन करे तो सब तरहकी सुविधा है।

परवारसभा पूर्ण होगई सब श्रागन्तुक महाशय चले गये। सभापित साहब अन्तमें गये हमसे श्रापका जो स्नेह पहले था वही रहा परन्तु परस्परमें सम्भाषणके समय वह बात न रही जो पहले थी। ससारमें मनुष्यके जो कपाय उत्पन्न हो जाती है उसक पूर्ण किये विना उसे चन नहीं पड़ता। हमको यह कषाय हो गई कि देखो, ये लोग आगम विकद्ध उपदेश देकर एक जातिको पितत करनेको चेष्टा करते हैं अतः पुरुपार्थ कर इसे रोकना चाहिये श्रोर विधवाविवाहके पोषकोंको यह कषाय हो गई कि जब मनुष्यको श्रापनी इच्छानुसार श्रानेक विवाह करने पर ककावट नहीं तो विधवाको दूसरा विवाह करने पर क्यों रोक लगाई जावे ? आखिर उसे भी श्रीधकार है। श्रास्तु, जहांपर दोनों पक्षके मनुष्य परस्पर मिलते हैं वहां साधारण लोगोंको शास्त्रार्थ देखनेका श्रावसर मिल जाता है।

दुःख केवल इस बातका है कि लोग इस विषयमें सिद्धान्त

वाक्यकी अवहेलना कर देते हैं। सिद्धान्तमें तो कन्यासम्बरणको ही विवाहका लक्षण लिखा है। यहांसे चलकर हम लोग सागर आगये। यहां पर ब्रह्मचारीजीका विधवाविवाह पोषक व्याख्यान एक बंगाली वकीलके सभापतित्वमें हुआ हम लोग भी उसमें गये परन्तु सभापितने बोलनेका अवसर न दिया। ब्रह्मचारीजीने एक विवाह भी कराया, कहां तक कहें ? सागरमें जो चकराघाट हैं वहीं पर यह कृत्य कराया गया।

इसके वाद सागरमें एक सभा हुई जिसमें नाना प्रकारके विवाद होनेके अनन्तर यह तय हुआ कि जो विधवाविवाह में भाग ले उसके साथ सम्पर्क न रक्खा जावे। कहनेका ताल्प्य यह है कि अब प्रतिदिन शिथिलाचारको पुष्टि होगी, लोग आगमविरुद्ध तकींसे ही अपनी पद्म पुष्ट करेंगे। जो श्रद्धालु हैं उनकी यही हिष्ट है कि आगमानुकूल तर्क हो प्रमाणभृत है और जो तर्कको ही मुख्य मानते हैं उनका यह कहना है कि जो वाक्य (आगम) तर्क के अनुकूल है वही प्रमाण है। अस्तु,

यहांसे हम जबलपुर गये वहां श्री हनुमानताल पर सभा हुई उसमें भी बहुत कुछ वाद विवादके वाद यहां निश्चय हुआ कि परवारसभामें जो विधवा विवाहकी चर्चा हुई वह सबेथा हमारे कुछके विरुद्ध है तथा धर्मशास्त्रके प्रतिकृत है। खेद इस बातका है कि हमारे माननीय तहसीछदार साहबने अपने भाषणमें इसकी चर्चा कर व्यर्थ ही समाजमें क्षांभ उत्पन्न कर दिया: हम लोगोंको अब भी विश्वास है कि तहसीछदार साहब अब तक जो हुआ सो हुआ पर अब भविष्यमें इस विषय पर तटम्थ रहेंगे। यहांसे चछ कर हम लोग सागर चले आये। कुछ दिन वाद जवछपुरमें चवेनीके ऊपर परस्परमें मनोमालिन्य होनेसे दो पन्न हो गये। एक पक्ष दूसरे पन्नके परस्पर महान

विरोधी हो गये। बहुत कुछ प्रयत्न हुआ परन्तु श्रापसमें कलह शान्त न हुई। वंशीधरजी डेविड्यासे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था उन्होंने कई भाईयोंको भेजा और साथ ही एक पत्र इस आश्रयका लिखा कि आप पत्रके देखते ही चले आईये। यहां आपसमें अत्यन्त कहल रहती हैं जो संभव है श्रापके प्रयत्नसे दूर हो जावे। मैं उसी दिन गाड़ीमें बैठकर जवलपुर पहुँच गया रात्रिको सभा हुई तीन घण्टा विवाद रहा अन्तमें सब लोगोंने सबदाके लिये इस प्रथाको बन्द कर दिया और परस्परमें प्रेमभावसे मिल गये, कलहकी शान्ति हो गई श्रीर हमारे लिये सहजमें यश मिल गया। इस कलहाग्निके शान्त करनेका श्रय श्रो सिघई गरीब दासजी, वंशीधरजी डेविड्या, श्री सिंघई मौजीलालजी नरसिंह-पुरवाले तथा बल्लू बड़कुरको ही मिलना चाहिये क्योंक उनके परिश्रम श्रोर सद्भावनासे ही वह शान्त हो सकी थी।



### पपौरा और अहार

यह वही पपौरा है जहां पर स्वर्गीय श्री मोतीलालजी वर्णीने स्त्रथक परिश्रम कर एक वीरविद्यालय स्थापित किया था। इस विद्यालयमें स्थायी द्रव्यका अभाव था फिर भी श्री वर्णी मोती-लालजी केवल अपने पुरुषार्थके द्वारा पांच सौ रुपया मासिक व्यय जुटाकर इसकी आजन्म रज्ञा करते रहे।

इस विद्यालयकी स्थापनामें श्री मान् पण्डित नन्हेंलालजी प्रतिष्ठाचार्य टीकमगढ़ श्रौर श्रीमान् स्वर्गीय द्रयावलालजी कर्रयाका पूर्ण सहयोग रहा। इस प्रान्तमें ऐसे विद्यालयकी महती श्रावश्यकता थी। श्री वर्णाजीने श्रपना सर्वस्व विद्यालय को दे दिया, श्रापका जो सरस्वती भवन था वह भी आपने विद्यालयको प्रदान कर दिया। आप विद्यालयकी उन्नतिके लिये श्रह्मिंश व्यस्त रहते थे। प्रान्तमें धनिक वर्ग भी बहुत है परन्तु उसके द्वारा विद्यालयको यथेष्ट सहायता कभी नहीं मिली। वर्णीजी प्रतिष्ठाचार्य भी थे, इससे प्रत्येक प्रान्तमें श्रमण करने का अवसर श्रापको मिलता रहता था। इस कार्यसे श्रापको जो आय होतो थी उसीसे पांच सौ रुपया मासिककी पूर्ति करते थे। इन्हें जितना धन्यवाद दिया जावे थोड़ा है। मैं तो आपको श्रपना बड़ा भाई मानता था। आपका मेरे उत्पर पुत्रवत् स्नेह रहता था, हम लोगोंका बहुत समय से परिचय था।

प्रारम्भमें वीर विद्यालके सुयोग्य मन्त्री श्रीमान् पं ठाकुर दास बी० ए० थे। आप सरकारी स्कूछमें काम करते हुए भी निरन्तर विद्यालयका रक्षामें व्यस्त रहते थे। आपके प्रयत्नसे विद्यालयके लिए एक भन्य भवन बन गया जो कि बोर्डिंगसे पृथक् है, यही नहीं सरस्वती भवनका निर्माण आदि अनेक कार्य आपके द्वारा सम्पन्न हुए हैं। त्र्याप छात्रोंके अध्ययन पर निरन्तर दृष्टि रखते थे—'छात्र व्युत्पन्न हो' इस विषयमें आपकी विशेष दृष्टि रहती थी । श्रापके द्वारा केवल विद्यालयकी उन्नति नहीं हुई चेत्रकी भी व्यवस्था सुचाररूपसे चल रही हु जो जीर्गा मन्दिर थे उनका भी आपने उद्धार कराया तथा भोंहरेमें अँघेरा रहता था उसे भी आपने सुधराया। त्र्यापकां बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है आप निरन्तर धमको रक्षामें प्रयत्नशील रहत हैं। आप अंग्रेजी भाषाके साथ साथ संस्कृत के भी ऋच्छे विद्वान हैं विद्वान ही नहीं सदाचारी भी हैं, सदाचारी ही नहीं, सदाचारक प्रचारक भी हैं। आप यदि किसी छात्रमें सदाचारकी ब्राट पाते थे तो उसे विद्यालयसे पृथक् करनेमें संकाच नहीं करते थे। वर्षी तक त्रापने मन्त्रीका पद सँभाला पर स्रव कई कारणोंसे आपने मन्त्री पदका कार्य छोड़ दिया है। फिर भी विद्यालय से श्रक्ति नहीं है।

इस समय विद्यालयके मन्त्री श्री खुन्नीलालजी भदौरा-वाले हैं त्राप भी बहुत सुयोग्य व्यक्ति हैं। जिस प्रकार विद्यालय वर्णी मोतीलालजीके समन्न चलता था उसी प्रकार चला रहे हैं। त्रापका कुटुम्ब सम्पन्न है आप भी सम्पन्न है, राज्यक प्रमुख व्यापारी हे, साथमें ज्ञानी त्रीर सदाचारी भी हैं, विद्यालयकी उन्नितमें निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं, त्रापके प्रयत्नसे कुछ स्थाया द्रव्य भी हो गया है। त्रापकी भावना है कि कमसे कम विद्यालयमें एक लाख रुपया का स्थायी द्रव्य हो जावे श्रीर सौ छात्र अध्ययन करें। राज्यको सहायतासे यह कार्य अनायास हो सकता है। इस प्रान्तकी जनता विद्यादानमें बहुत कम द्रव्य व्यय करती है। यद्यपि यहांके महाराज विद्याके पूर्ण रसिक हैं और जबसे आपने राज्यकी वागडोर हाथमें ली है तबसे शिक्षा में बहुत सुधार हुए हैं फिर भी जनताके सहयोगके विना एकाकी महाराज क्या कर सकते हैं? इतने पर भी हमें आशा है कि हमारे मन्त्रीजी की आशा शीध ही सफलीभूत होगी।

श्री वर्णीजीने केवल यही विद्यालय स्थापित नहीं किया था किन्तु ऋपनी जन्म नगरी जतारामें भी तीन हजारको लागतका एक मकान बनवाकर वहां को पाठशालाके लिये अपित कर दिया था। यद्यपि आप मेरे साथ गिरिराज पर रहनेका निश्चय कर चुके थे और कुछ समय तक वहां रहे भी परन्तु विद्यालय के मोहवश पपौराके लिये लीट आये और जन्मभूमि जतारा में समाधि मरणकर स्वर्ग सिधार गये। मेरा दाहना हाथ भंग हो गन्या मुझे आपके वियागका बहुत दुःख हुआ।

पपारा चेत्रसे दस मील पूवमें अहार अतिशय क्षेत्र है यहां पर श्री शान्तिनाथ स्वामीकी अत्यन्त मनाहर प्रतिमा है जिसकी शिल्पकलाको देखकर आश्चय होता है। यहां पर भूगभमें सहस्रों मूर्तियां हैं जो भूमि खोदने पर मिलती हैं किन्तु हम लोग उस और दृष्टि नहीं देते। यहां आस पास जन महाशय अच्छी संख्यामें निवास करते हैं। पास ही पठा प्राम है वहां के निवासी श्री पं० वारेलालजी वैद्यराज चेत्रक प्रवन्धक हैं आप बहुत सुयाग्य ऑर उत्साही कायकर्ता हैं परन्तु दृष्यकी पूण सहायता न होनसे शनं: शनें: कार्य होता है। यहां पर एक छाटासा धमशाला भी है। मन्दिरसे आधा फर्लाङ्म पर अहार नामका प्राम है तथा एक बड़ा भारी सरोवर है। प्राममें ५ घर जैनियों के है जिनको स्थिति

साधारण है। यहांसे तीन मील पर वैसा गांव है जहां जैनियोंके कई घर हैं दो घर सम्पन्न भी हैं परन्तु उनकी दृष्टि चेत्रकी ओर जैसी चाहिये वैसी नहीं ऋन्यथा वे चाहते तो अकेले ही क्षेत्र का उद्धार कर सकते थे।

मैंने यहां पर क्षेत्रकी उन्नतिके छिये एक छोटे विद्यालयकी आवश्यकता समझी, लोगोंसे कहा, लोगोंने उत्साहके साथ चन्दा देकर श्री शान्तिनाथ विद्यालय स्थापित कर दिया। पं० प्रेमचन्द्रजी शास्त्री तेंदूखेड़ावाले उसमें अध्यापक हैं जो बड़े सन्तोषी जोव हैं। एक छ।त्रालय भी साथमें है परन्तु धनकी त्रुटिसे विद्यालय विशेष उन्नति नहीं कर सका।



## रूढियोंकी राजधानी

यह एक ऐसा प्रान्त है जहां ज्ञानके साधन नहीं। बड़ी कठिनतासे दस प्रतिशत साधारण नागरी जाननेवाले मिलेंगे। यहां कारण है कि यहांके मनुष्य बहुत सी रूढ़ियोंसे संत्रस्त है। में प्रायः दो वर्ष तक पैदल भ्रमणकर उन रूढ़ियोंके मिटानेका प्रयत्न करता रहा फिर भी निःशेष नहीं कर सका। वहां की रूढ़ियोंके कुछ उदाहरण देखिये—

'एक वंजारीपुरा गांव है वहां एक बुढ़िया मां मन्दिरमें दर्श करने के लिये गई थी वहां उसके जाने क पहले ही दैववश उपरसे एक अंडा गिर कर फूट गया था। उस बुढ़िया के बालकसे एक दूसरे जैनी महाशयका विरोध था। उन्होंने मट पंचायत शे बुलाया और यह प्रस्ताव रक्खा कि बुढ़ियाने खंडा फोड़ डाला है। वृढ़ी मां सत्यवादिनी थी उसने कहा—'बेटा! मेरा पैर अवश्य पड़ा था परन्तु श्रण्डा न था उसका खिलका था।' पञ्चोंने एक न सुनी और उसे हत्या लगा दी। हत्या करनेवाले को जो कृत्य करने पड़ते हैं वे सब बुढ़िया के बालक को करने पड़े। प्रथम तो मन्दिर के दर्शन वन्द किये गये चार मास बाद उसकी फिर पञ्चायत की गई, देहात के पञ्च बुलाये गये। सबने आकर यह निर्णय दिया कि अमुक तिथिको इनका मिलोना किया जावे। एक पंगत पक्की और एक कची देवें। इसके पहले किसी

सिद्ध क्षेत्रकी वन्दना करें, ५१) मन्दिरको दण्ड देवें श्रौर जब किसीके विवाहमें चल जावें तब विवाहमें बुलाये जावें। इन सब कार्यों में बुढ़ियाके पाँच सौ मिट गये।'

एक इससे भी विलक्षण न्याय एक गांवमें सुननेमें आया। 'एक दिगौडा गांव है वही दिगौड़ा जहां कि पं० देवीदासजीका जन्म हुन्ना था। यहांपर एक जैनी महाशयका घोड़ा चरनेके लिये गावके बाहर गया । वहींपर एक दूसरे जैनी महाशयका घोड़ा चरता था जो पहले घोड़की अपेचा दुवल था। देवयोगसे उन दोनों में परस्पर लड़ाई हो गई। बिछिष्ठ घोड़ेने दुवल घोड़ेको इतने जोरसे टांगे मारी कि उसका प्राणान्त हो गया। छोग चिल्लाते हुए आये कि अमुक्के घोड़ेने अमुकके घोड़ेको इतने जोरसे टांगे मारी कि वह मर गया। जिनका घोड़ा मर गया था वह राने छगा क्योंकि उसीके द्वारा उसकी आजीविका चलती थी। उसने शामको ब्रामके पञ्चोंसे प्रार्थना की कि अमुकके घोड़ेने हमारा घोड़ा मार दिया। मैं गरीब आदमी हूँ वही घोड़ा हमारी आजीविका का साधन था। जिसके घोड़ेने मारा था वह भी बुछाया गया। पञ्चायत शुरू हुई अन्तमें यह फैसला हुआ कि जिसका घोड़ा हुबल था उसको आज्ञा दी गई कि तुमने इतना हुर्बल घोड़ा क्यों रक्खा जो कि घोड़ेकी टापसे ही मर गया खतः तुम्हारा मन्दिर बन्द किया जाता है। तुम सिद्ध क्षेत्रकी बन्दना करो पश्चात् एक मास वाद गांवके पञ्चांको एक दिन पक्का श्रौर एक दिन कच्चा भोजन कराओ तथा ग्यारह रूपया मन्दिरको दो। जिसके घोड़ाने मारा था उससे कहा गया कि तुमने अपना घोड़ा इतना बलिष्ठ क्यों बनाया कि उसकी टापसे दूसरा घोड़ा मर गया अतः तुम्हें भी दो मास तक मन्दिर बन्दे किया जाता है पश्चात् एक पक्की श्रीर एक कची पंगत गांवके पश्चोंको दो, पन्द्रह

रुपया मन्दिरको दो और जिसका घोड़ा मर गया है उसे एक साधारण घोड़ा ले दो।'

एसे ही एक गांवमें और गया वहां एक जैनी वैद्य रहता था जो वड़ा द्यालु था किसीसे कुछ नहीं लेता था। इसी गांवमें एक सोनी वेद्य भी रहता था जो कि जैनी वेद्यसे बहुत डाह रखता था। डाह रखने का कारण यह था कि यह दवा करके रूपये लेता था और जैनी वेद्य कुछ भी नहीं लेता था इसलिये लोग अधिकांश जैनी वेद्यके पास ही जाते थे और इससे उस सोनी वेद्यकी आजीविकांसे अन्तर पड़ता था।

एक दिन जेनी बैद्यको दूधकी आवश्यकता हुई सोनी बैद्यके पास घोड़ो थी श्रतः वह उसके पास जाकर बोला कि घोड़ीका दूध चाहिये। उसने कहा—'हमारी घोड़ी है खुशासे ले जाइये।' वह ले आया, दंबयोग से पन्द्रह दिन बाद घोड़ी मर गई फिर क्या था ? सोनी बेदा ने पञ्चोंसे कहा कि आपके जेनी बैद्यके साक हमने तो इतना अच्छा व्यवहार किया कि उन्हें घोड़ोंके दूधकी आवश्यकता थी मैने ले जानेकी अनुमति दे दी पर ये न जाने क्या कर गये ? जिससे हमारी घोड़ी उसी दिनसे बीमार हो गई और आज मर भी गई। पश्चीस रूपयाकी होगी अतः इनसे रूपये दिलाये जावें या बैसी ही घोड़ी दिलाई जावे।

पञ्चोंने आनुपूर्वी फेसला कर दिया और कहा कि न जाने तुमने घोड़ीको क्या खिला दिया? जिससे कि वह मर गई। चूंकि इसमें तुम्हारा अपराध सिद्ध है अतः तुम्हारे ऊपर पञ्चीस रुपया जुर्माना किया जाता है यह रुपया सोनीको दिया जावे। तुम्हें तीन मास तक मन्दिर बन्द है पश्चात् तीर्थ बन्दना करके आयो और एक पक्षी तथा एक क्यी पंगत गांवके पञ्चोंको दो।

...इस प्रकार इस प्रान्त में ऐसे अनेक निरपराथ प्राणियों

को सताया जाता है जिसका मूल कारण श्रविद्या ही है, परंतु इस ओर न तो कोई धनाट्य ही हैं श्रोर न कोई विशेष विद्वान् ही जो इस त्रुटिकी पूर्ति कर सकें। यदि कोई दयालु महानु-भाव एक ऐसा विद्यालय इस प्रान्तमें खोले जिसमें अधिक नहीं तो साधारण हिन्दीका ही ज्ञान हो जावे। यहां पांच सौ रुपयामें सो छात्र सानन्द श्रध्ययन कर सकते हैं। यदि इस प्रान्त को रूढ़ियोंकी राजधानी कहें तो अत्युक्ति न होगी।



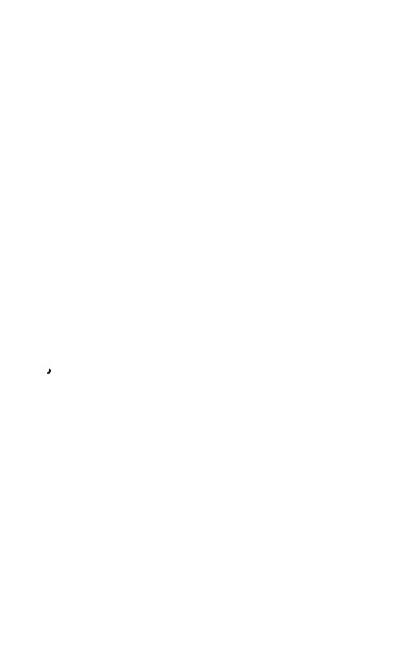



यहाँ से बरुआसागर गया।
वहाँ पर एक विद्यालय
हैं। स्वर्गीय सराफ
मुलचन्द्रजीने गाँव
के बाहर स्टेशनके
ऊपर एक पटाड़ी
पर इसकी
स्थापना
की है।

चैत्यालयका पूर्ण प्रवस्थ श्रीमान् वायु रामस्थरूप जी करते हैं । \*\*\*\*\* विद्यालयकी रज्ञा आपके द्वारा ही हो रही हैं ।

[ A & & & ]

#### वरुवासागर

यहांसे वरुवासागर गया वहां पर एक विद्यालय है। स्वर्गीय सर्राफ मूळचन्द्रजी ने गांवके बाहर स्टेशनके ऊपर एक पहाड़ी पर इसकी स्थापना की है। एक त्रोर महान् सरोवर है श्रोर दूसरी ओर अटवी जिससे प्राकृतिक सुषमा विखर पड़ी है। छोटा सा बाजार है और उसमें एक चैत्यालय भी। चैत्यालयका पूर्ण प्रवन्ध श्रीमान् बाबु रामस्वरूपजी करते हैं।

श्राप आगराके निवासी हैं। प्रतिदिन पूजा और स्वाध्यायमें तीन घ्रष्टा लगाते हैं। विद्यालयकी रच्चा आपके ही द्वारा हो रही है। श्री स्वर्गीय मूलचन्द्रजी सर्रोफ मांसीमें पांच कोठा विद्यालयके लिये लगा गये थे जिनका किराया केवल पचीस रूपया मासिक आता है पर उतनेसे काम नहीं चलता श्रतः विद्यालयकी पूर्ण सहायता का भार बाबु रामस्वरूपजी पर ही आ पड़ा है और श्राप उसे सहर्ष वहन कर रहे हैं।

छात्रोंके रहनेके लिये छापने कई कमरे बनवा दिये हैं साथ ही छन्य महाशर्योंसे भी बनवाये हैं। इस समय विद्यालयका ज्यय दो सो रूपया मासिकसे कम नहीं है। उसकी छाधिकांश पूर्ति आप ही करते हैं। छापके यहां श्रीयुत दुर्गाप्रसादजी ब्राह्मण छागरा जिलाके रहनेवाले वहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं। पाठशालाकी सदैव रक्षा करते हैं, आप ही विद्यालयके छाध्यक्त हैं। श्री मनोहरलालजी शास्त्री श्रध्यापक हैं, श्राप बहुत ही सुयोग्य हैं, छात्रोंको सुयोग्य-ब्युत्पन्न बनानेकी चेष्टामें रात दिन लीन रहते हैं। पश्चीस छात्र अध्ययन करते हैं परन्तु प्रान्त-वासियांकी इस क्षोर बहुत कम दृष्टि रहती है। इस प्रान्तमें धन। ख्या भी हैं परन्तु परोपकारके नामसे भयभीत रहते हैं। यदि बहुत उदारता हुई तो जल विहारोत्सव कर कृतकृत्य हो जाते हैं। यदि प्रान्तवासी ध्यान देवें तो श्रल्प व्ययमें श्रनायास ही बहुसंख्यक छात्रोंका उपकार हो जावे पर ध्यान होना ही कठिन है।

यहांकी देहातमें प्रायः प्रायमरी पाठशालाएं नहीं के बराबर हैं। प्राचीनकालमें पांडे लोग पढ़ाते थे। उन्हें पूणिमा और अमावस्याको लोग सीधा द देते थे तथा प्रतिमास काई दो पेसा काई चार पेसा नकद दे दिया करते थे इस तरह उनका निर्वाह हो जाता था और गांवके बालक सहजमें पढ़ जाते थे। जो कुछ पढ़ाते थे पाटी पर पढ़ाते थे तथा लड़के जा पढ़ते थे उसे हदयमें लिख लेते थे, पुस्तकको पढ़ाई नहीं थी। सायंकालके समय जो कुछ पढ़ते थे उसे एक लड़का कण्ठस्थ पढ़ता था और शेप लड़के उसीको दुहराते थे इस प्रकार अनायास छात्रोंकी याग्यता उत्तम हो जाती थी परन्तु अब वह प्रथा बन्द हो गई है। अब ता केवल पैसेकी विद्या रह गई है।

पहले छात्रोंको गुरुमें भक्ति रहती थी गुरुके चरणोंमें मस्तक नवाकर छात्र गुरुका अभिवादन करते थे पर आज बहुत हुआ तो मस्तकसे हाथ लगा कर गुरुको प्रणाम करनेकी पद्धति रह गई है फल उसका यह हुआ कि धीरे धीरे विनय गुणका लोप हो गया। प्राचीन पद्धतिके अभावमें भारतकी जो दुईशा हो रही है वह सबको विदित है।

### व्यवस्थामिय बाईजी

वाईजी को अव्यवस्था जरा भी पसन्द न थी वे अपना प्रत्येक कार्य व्यवस्थित रखती थीं। प्रत्येक वस्तु यथास्थान रखती थीं। त्रापकी सदा यह त्राज्ञा रहती थी कि लिखा हुआ कोई भी पत्र कूड़ामें न डाला जावे तथा जहां तक हो पुस्तकों की विनय को जावे। चाहे छपी पुस्तक हो चाहे लिखी विनय-पूर्वक ऊपर ही रखना चाहिये।

एक दिन की बात है—आप मन्दिर से आ रही थीं, धर्म-शाला के कूड़ागृहमें उन्हें एक कागज मिल गया उसमें भक्तामरका इलोक था। बाईजी ने लिलताको बहुत डांटा—'क्यों री! इसे क्यों भाड़ा?' वह उत्तर देने लगी—'वर्णीजी से कहो कि वे क्यों ऐसा करते हैं?' बाईजी ने मुभसे भी कहा कि मैंने सौ बार तुमसे कहा कि ऐसी भूल मत करो चाहे गजट मंगाना बन्द कर दो। मैं चुप हो गया। बाईजी ने लिलता का शिर पकड़ा और भीतमें अपना हाथ लगाकर वेगसे पटका परन्तु उसको रंच मात्र भी चोट न आई क्योंकि उन्होंने हाथ लगा लिया था। मैं बाई जीकी इस विवेकपूर्ण सजाको देखकर हँस पड़ा।

बाईजीकी प्रकृति अत्यन्त सौम्य थी, उन्हें क्रोधकी मात्राका लेश भी नथा। कैसा ही उदण्ड मनुष्य क्यों न आवे उनके समज्ञ नम्न ही हो जाता था। बाईजी जितनी शान्त थीं उतनी ही उदार थीं। मैं जहां तक जानता हूं उनकी प्रकृति श्रत्यन्त उच्च थी। एक बार मैंने बनारससे बाईजीको लिखा कि पीतलके वर्तनोंमें खटाईके पदार्थ विकृत हो जाते हैं। आपने उत्तर लिखा कि चांटीके वर्तन जितने आवश्यक सममो बनवा लो।

मैंने एक थाली एक सौ तीस रुपया भर, एक भगोनियां सौ रुपया भर, एक ग्लास बीस रुपया भर, दो चमची दस रुपया भर, एक कटोरदान अस्सी रुपया भर और एक लोटा अस्सी रुपया भर और एक लोटा अस्सी रुपया भर बनवा लिया। जब बनकर आये तब विचार किया कि यदि इन्हें उपयोगमें लांऊगा तो इनकी सुन्दरता चली जावेगी ख्रतः पेटीमें बन्द कर रख दिये। जब दो मास वाद सागर ख्राया और बाईजीने चांदीके वर्तन देखे तब बोर्ली—'भैया। क्या इन्हें उपयोगमें नहीं लाये?'

मैंने कहा—'सुन्दरता न विगड़ जाती ?'

बाईजीने हँसते हुए कहा—'तो फिर किस लिये बनवाये थे ?'

बाईजीने उसी समय बलते हुए चूल्हे पर भगौनी चढ़ा दी, लोटा ग्लास पानीसे भर कर रख दिये और जब भोजनके लिये बैठा तब चांदीका थाल भी सामने रख दिया। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उन वर्तनोंका उपयोग न किया हो।

बाईजीमें सबसे बड़ा गुण उदारताका था, जो चीज हमको भोजनमें देती थीं वही नाई, घोबी, मेहतरानी आदिको देती थीं। उनसे यदि कोई कहता तो साफ उत्तर देती थीं कि महीनों वाद त्योहारके दिन ही तो इन्हें देती हूँ खराब भोजन क्यों दूं? आखिर ये भी तो मनुष्य हैं?

उनके पास जो भी आता था प्रसन्न होकर जाता था। क्रोध तो वह कभी करती ही न थीं। उनके प्रत्येक कार्य नियमानुकूछ होते थे। एक बार भोजन करती थीं श्रोर एक बार पानी पीती थीं। आयसे कम व्यय करती थीं। श्रावश्यक वस्तुओंका यथा— योग्य संप्रह रखती थीं। दियासलाई के स्थान पर दियासलाई और लालटेनके स्थान पर लालटेन। कहनेका तात्पर्य यह है कि उन्हें कोई वस्तु खोजनेके लिये परेशान न होना पड़ता था। ऐसा समय नहीं श्राया कि कभी बाजारसे पैसा भंजाने पड़ हों।

उन्हें औषधियोंका श्रच्छा ज्ञान था। मैं तो चाळीस वर्ष उनके सहवासमें रहा कभी उनका शिर तक नहीं दूखा। उनका भोजन एक पाव से श्रिधिक न था। छाछ का उपयोग अधिक करती थीं। जो भी वस्तु रखती थीं बहुत संभाल कर रखती थीं।

मुझे एक धोती कर्णाटकके छात्रने दी थी जो बहुत सुन्दर थी परन्तु कुछ मोटी थी। मैंने बाईजीको दे दी। बाईजीने उस धोती के द्वारा निरन्तर पूजन की और बीस वर्षके वाद जब उनका स्वगवास हो गया तो ज्योंकी त्यों धोती उनके सन्दृकसे निकली। बाईजीके सहवाससे मैंने भी उदारता का गुण महण कर लिया परन्तु उसकी रह्मा उनकी निर्लोभतासे हुई।

### अवला नहीं सबला

सागरसे, गौरभामरमें पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा थी वहां गया। प्रतिष्ठामें पं० दीपचन्द्रजी वर्णी, बाबा भागीरथजी वर्णी तथा सागरके विद्वान् पं० द्याचन्द्र जी शाभ्त्री, पं० सुन्नालालजी स्रादि भी उपस्थित थे।

मध्याह्नके वाद स्त्री सभा हुई उसमें शीलत्रत के ऊपर भाषण हुए। रात्रिके समय एक युवती श्री मन्दिरजी के दर्शनके छिये जा रही थी। मागमें एक सिपाहीने उसके उरस्थलमें मजाकसे एक कंकड़ मार दिया फिर क्या था अवला सबला हो गई—उस युवती ने उसके शिरका साफा उतार दिया और लपककर तीन या चार थप्पड़ उसके गालमें इतने जोरसे मारे कि गाल लाल हो गर । लोगोंने पूछा कि बाईजी ! क्या बात है ?

वह बोली—'क्या बात है १ खेद है कि आप लोग प्रतिष्ठामें लाखों रूपये व्यय करते हो परन्तु प्रबन्ध कुछ भी नहीं करते। हजारों मनुष्य निरावरण स्थानमें पड़े हुए हैं पर किसीको चिन्ता नहीं। कोई किसीके साथ कैसा हो असद्व्यवहार करे कोई पृछनेवाला नहीं। स्त्रियां वेचारीं स्वभावसे ही लज्जाशील होती हैं, दुष्ट गुण्डे उन्हें देख देखकर हँमते हैं। जिस कूप पर वे नहाती हैं उसी पर मनुष्य नहाते हैं कोई कोई मनुष्य इतने दुष्ट होते हैं कि स्त्रियों के आंगोपाझ देखकर हँसी करते हैं। अभी की बात है मन्दिर जा रही थो इस दुष्टने जो पुलिसकी वर्दी

पहने हैं और रक्षा का भार अपने शिर छिये हैं मेरे उरस्थलमें कंकण मार दी। इस पामरको लज्जा नहीं आती जो हम अवलाओं के अगर ऐसा अनाचार करता है। आप छोग इन्हें रक्षाके छिये रखते हैं सहस्रों रुपये व्यय करते हैं पर ये दुष्ट यह नित्य कार्य करते हैं। आप इसे इसके स्वामीके पास ले जाइये इसके अपर द्या करना न्यायका गला घोंटना है। आप लोग इतने भीर हो गये हैं कि अपनी मा बहनोंकी रक्षा करनेमें भी भय करते हैं। मैंने दोपहरको शीलवती देवियोंके चित्र सुने थे इससे मेग इतना साहस हो गया। यदि आप लोग न होते तो मैं इस दुष्टकी जो दशा करती वह यही जानता। इतना कहकर वह उस सिपाही से पुनः बोली—'रे नराधम! प्रतिज्ञा कर कि मैं अब कभी भी किसी स्त्रीके साथ ऐसा व्यवहार न करूँगा अन्यथा मैं स्वयं तेरे दरोगाके पास चलती हूँ और वह न सुनेंगे तो सागर कष्तान साहब के पास जाउंगी।'

वह विवेक शून्यमा हो गया बड़ी देरमें साहसकर बोळा— 'वेटी! मुझसे महान अपराध हुआ क्षमा करो, अब भविष्यमें ऐसी हरकत न होगी। खेद है कि मुफे आज तक ऐसी शिक्षा नहीं मिली। आपकी शिक्षा प्रत्येक मनुष्य को सादर स्वीकार करना चाहिये। इस शिक्षा के विना हम इतने अधम हो गये हैं कि कार्य अकार्य कुछ भी नहीं देखते। आज मुफे अपने कर्तव्य का बोध हुआ।'

युवतीने उसे क्षमा कर दिया और कहा—'पिताजी! मेरी थप्पड़ों का खेद न करना, मेरी थप्पड़ें तुम्हें शिक्तकका काम कर गई। अब मैं मन्दिर जाती हूं आप भी अपनी ड्यूटी अदा करें।'

वह मण्डपमें पहुंची श्रौर उपस्थित जनताके समद्ग खड़ी होकर कहने लगी— 'माताओ! और बहिनो! तथा पिता! चाचा! और भाईयो! आज मेरी उम्रमें प्रथम दिवस है कि मैं एक अबीय स्त्री आपके समच व्याख्यान देनेके लिये खड़ी हुई हूँ। मैंने केवल चार क्लास हिन्दीकी शिच्चा पाई है। यदि शिच्चा पर दृष्टि देकर कुछ बोल्डनेका प्रयास करूं तो कुछ भी नहीं कह सकती किन्तु आज दोपहरको मैंने शीलवती स्त्रियों के चिर्त्र सुने उससे मेरी आत्मामें वह बात पैदा हो गई कि मैं भी तो स्त्री हूँ। यदि अपना पौरुष उपयोगमें लाऊ तो जो काम प्राचीन माताओं ने किये उन्हें मैं भी कर सकती हूँ। यही भाव मेरी रग रगमें समा गया उसीका नमूना है कि एकने मेरेसे मजाक किया मैंने उसे जो थप्पड़ें दीं वही जानता होगा और उससे यह प्रतिज्ञा करवा कर आई हूं कि 'चेटी! अब ऐसा असद्व्यवहार न करूँ गा।'

प्रकृत बात यह है कि हमारी समाज इस विषयमें बहुत पीछे है। सबसे पहले हमारी समाजमें यह दोष है कि छड़िकयों को योग्य शिक्षा नहीं देते। बहुतसे बहुत हुआ तो चार कजास हिन्दी पढ़ा देते हैं जिस शिक्षामें केवल कुत्ता, बिल्छी और गिछहिरयों की कथा आती है। बालिकाओं का क्या कर्तव्य है? इसके नाते अकार भी नहीं सिखाया जाता। माता पिता यदि घनी हुआ तो कन्याको गहनों से लाद कर खिलीना बना देता है। न उसे शरीरको नीरोग रखनेकी शिक्षा देता है और नस्त्री धमकी। यदि गरीब माता पिता हुए तो कहना ही क्या है? यह सब जहन्तुममें जावे, वरकी तलाशमें भी बहुत असावधानी करते हैं। छड़िकीको सोना पहिननेके लिये मिछना चाहिये चाहे लड़िका अनुरूप हो या न हो। विवाहमें हजारों खर्च कर देवेंगे परन्तु योग्य छड़िकी बने इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। लड़िकेवाले भी यही ख्याल रखते हैं कि सोना मिलना चाहिये चाहे छड़िकी अनुकूल हो या प्रतिकृत्ल। अस्तु, इस विषय पर विशेष मीमांसा

नहीं करना चाहती क्योंकि सभी छोग श्रपनी यह भृल स्वीकार करते हैं मानते भी हैं परन्तु छोड़ते नहीं। 'पञ्जोंका कहना शिर-माथे परंतु पनाला यहीं रहेगा' सबसे जघन्य कार्य तो यह है कि हमारे नवयुवक और युवितयोंने विषय सेवनको दाछ रोटी समभ रक्खा है। इनके विषय सेवनका कोई नियम नहीं है, ये न धर्म पर्वोंको मानते है और न धर्मशात्रोंके नियमोंको। शास्त्रोंमें छिखा है कि स्त्रीका सेवन श्रत्नकी तरह करना चाहिये परन्त कहते हुए लज्जा आती है कि एक बालक तो दूध पी रहा है, एक स्त्रीके उदरमें हैं और एक बगलमें बैठा चें-चें कर रहा है। तीन सालमें तीन बच्चे ऐसा लगता है मानों स्त्रियां बच्चे पैदा करनेकी होड़में छग रही हैं। कोई कोई तो इतने दुष्ट होते हैं कि बालकके उदरमें रहते हुए भी अपनी पाप वासनासे मुक्त नहीं होते। क्या कहूँ ? स्त्रीका राज्य नहीं, नहीं तो एक एककी खबर लेती। फल इसका देखो कि सैकडों नर नारी तपेदिकके शिकार हो रहे हैं, मन्दाग्निके शिकार तो सौ में नब्वे रहते हैं। जहां पर श्रोषधियोंकी श्रावश्यकता न पड़ती थी वहां अब वैद्यमहाराजकी श्रावश्यकता होने लगी है। प्रदर रोगकी तो मानी बाढ़ ही आगई है। धातु चीराता एक सामान्य रोग हो गया है। गजटोंमें सैकड़ों विज्ञापन ऐसे ऐसे रोगोंके रहते हैं जिन्हें वांचनेमें शर्म आती है। अतः यदि जातिका अस्तित्व सुरक्षित रखना चाहती हो तो मेरी बहिनो ! बेटियो ! इस बातकी प्रतिज्ञा करो कि हमारे पेटमें बच्चा आनेके समयसे लेकर जब तक वह तीन वर्षका न होगा तब तक ब्रह्मचयं व्रत पालेंगी ऋौर यही नियम पुरुष वर्गको लेना चाहिये। यदि इसको हास्यमें उड़ा दोगे तो याद रक्खो तुम हास्यके पात्र भी न रहोगे। साथ ही यह भी प्रतिज्ञा करो कि अष्टमी. चतुर्दशो, अष्टाह्निका पर्व, सोलहकारण पर्व तथा दश- दक्षण पर्वमें ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करेंगी विशेष कुछ नहीं कहना चाहती।'

उसका व्याख्यान सुन कर सब समाज चिकत रह गई। पास ही बैठे हुए बाबा भागोरथजीने दीपचन्द्रजी वर्णीसे कहा कि यह अवला नहीं सबला है।



## हरी भरी खेतीं

सागर को जनता अभी तक अपने आचार-विचारको पूर्ववत् सुरित्तत रक्खे हुए है। यद्यि यहां पर अन्य बड़े-बड़े शहरों के अनुपातसे धनिक वर्गकी न्यूनता है तो भी छोगों के हृद्यमें धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह रहता है। पाठशाला के प्रारम्भसे छेकर आज तक जब हम उसकी उन्नति और क्रमिक विकास पर दृष्टि डाछते हैं तब हमारे हृद्यमें सागरवासियों के प्रति अना-यास आस्था उत्पन्न हो जाती है।

्रसिंघई कुन्दनलालजी, चौ० हुकमचन्द्रजी मानिकचौकवाले, मलेया शिवप्रसाद शोभाराम बालचन्द्रजी,सि० राजारामजी, सि० होतीलालजी,मोदी शिखरचन्द्रजी की माँ,जौहरी खानदान आदि अनेक महाशय ऐसे हैं जो सदा पाठशालका सिक्कनकरते रहते हैं।

इस प्रकार यह सागरकी पाठशाला प्रारम्भसे लेकर अब तक सानन्द चल रही है। मेरा ख्याल है कि किसी भी संस्थाके संचालनके लिये पैसा उतना आवश्यक नहीं है जितना कि योग्य प्रामाणिक कार्यकर्ताओंका मिलना। इस पाठशालाके चलनेका मुख्य कारण यहांके योग्य श्रीर प्रामाणिक कार्यकर्ताश्रोंका मण्डल ही है।

पाठशालामें निरन्तर उत्तामसे उत्तम विद्वान् रक्खे गए हैं। प्रार-म्भमें श्रीमान् पण्डित सहदेव मा तथा छिंगे शास्त्री रक्खे गये । ये दोनों अपने विषयके बहुत ही योग्य विद्वान् थे। इसके बाद पंठ वेणीमाधवजी ज्याकरणाचार्य, पंठ लोकनाथजी शास्त्री, पंठ लेशीप्रसादजी ज्याकरणाचार्य नियुक्त हुए। जैन अध्यापकोंमें पंठ मुन्नालालजी न्यायतीर्थ रांचेलीय रखे गये जो अत्यन्त प्रति-भाशाली विद्वान् हैं। आप इस विद्यालयके सर्व प्रथम छात्र हैं। आपने यहां कई वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। अब आपही इस विद्यालय के मन्त्री हैं जो बड़े उत्साह और लगनके साथ काम करते हैं। आज कल आप स्वतन्त्र ज्यवसाय करते हैं। आपके पहने श्री पूर्णचन्द्रजी वजाजमन्त्रो थे। आप प्रायः तीस वष पाठ-शालाके मन्त्री रहे होंगे आप बड़े गम्भीर और विचारक पुरुष हैं साथ ही विद्या प्रचारके बड़े इच्छुक हैं। आपने जब यहां यह पाठशाला नखुलो थी नब एक छोटो पाठशाला खोल रक्खी थी। आगे चलकर वह छोटी पाठशाला ही इस रूपमें परिवर्तित हो गई। एक वाचनालय भी आपने खोला था जो आज सरस्वती वाचनालयके नाम से प्रसिद्ध है।

आजकल भी इस पाठशालांके जो अध्यापक हैं वे बहुत ही सुयोग्य हैं। प्रधानाध्यापक पं० द्याचन्द्रजी शास्त्रों हैं। आपने प्रारम्भ से यहां अध्ययन किया बादमें बनारस चले गये। न्याय तीथ परोक्षा पास की धमशास्त्रमें जीवकाण्ड तक ही अध्ययन किया परन्तु आपको बुद्धि इतनी प्रखर है कि आप आजकल सिद्धान्त शास्त्रमें जीवकाण्ड, कमकाण्ड, त्रिलोकसार, राजवार्तिक तथा धवलादि प्रन्थोंका अध्ययन कराते हैं और न्यायमें प्रमेयकमलपातण्ड, अप्रसहस्त्रो, हलोकवार्तिक आदि पढ़ाते हैं। अनेकों छात्र आपके श्री सुखसे अध्ययन कर न्यायतीथ तथा शास्त्री परीचा उत्तीर्ण हुए हैं। आपको प्रशंसा कहां तक को जावे ये प्रन्थ प्रायः आपको कण्ठस्थ हैं। आपके वाद पं० माणिकचन्द्रजी हैं। आप छात्रोंको व्युत्पन्न बनानेमें बहुत पटु हैं। आप छात्रोंको

प्रारम्भसे ही इतना सुबोध बना देते हैं कि सहज ही मध्यम परीक्षाके योग्य हो जाते हैं। त्राज कल आप सर्वार्थासिद्धि, जीव-काण्ड तथा सिद्धान्तको मुदी भी पढ़ाते हैं। पढ़ानेके त्र्यतिरक्ति पाठशालाके सरस्वती भवनकी ज्यवस्था भी त्राप ही करते हैं। आपने आदिसे ऋन्त तक इसी विद्यालयमें ऋध्ययन किया है।

इनके वाद तीसरे ऋध्यापक पं० पन्नालाछजी साहित्याचार्य हैं। ऋष बहुत ही सुयोग्य हैं। इन्होंने मध्यमा तक गुरुमुखसे अध्ययन किया फिर प्रतिवर्ष ऋपने आप साहित्यका ऋध्ययन कर परीक्षा देते रहे इस प्रकार पांच खण्ड पास किये सिर्फ छठवीं वर्ष दो मास को बनारस गये और साहित्याचार्य पदवी लेकर ऋा गये। आप इतने प्रतिभाशाली हैं कि बनारसके छात्र आपसे साहित्यिक अध्ययनकरनेके लिये यहां ऋाते हैं। आपके पढ़ाये हुए छात्र बहुत ही सुबोध होते हैं। आपने यहीं अध्ययन किया है।

कहनेका ताल्पर्य यह है कि सागर विद्यालय इन्हीं सुयोग्य विद्वानोंके द्वारा चल रहा है। द्रव्यकी पुष्कलता न होनेपर भी आप लोग योग्य रीतिसे पाठशालाको चला रहे हैं। अवतक पचासों विद्वान पाठशालासे निष्णात होकर निकल चुके जिनमें कई तो बहुत ही कुशल निकले।

सन्तोषकी बात तो यह है कि इस संस्थाका संचालन इसीसे पहकर निकले हुए विद्वान लोग कर रहे हैं। मंत्री इसी पाठशाला के छात्र हैं, छः अध्यापकों में पांच अध्यापक इसी पाठशालाके पढ़े हुए हैं, सुपरिन्टेन्डेन्ट और क्लर्क भी इसी संस्थाके छात्र हैं। ऐसा सौभाग्य शायद ही विस्ती संस्थाको प्राप्त होगा कि उससे निकले हुए विद्वान् उसीकी सेवा कर रहे हों।

पं० मूळचन्द्रजी विलौवा जखौर।निवासीने इस पाठशालामें

बहुत काम किया। आपकी बदौलत पाठशालाको हजारों रुपये मिले। श्राप बहुत साहसो मनुष्य हैं।

इस प्रकार यह विद्यालय इस प्रान्तकी हरी-भरी खेती है जिसे देखकर श्रान्यकी तो नहीं कहता पर मेरा हृदय श्रानन्दसे आप्लुत हो जाता है।

सागर सागर ही है श्रतः इसमें रत्न भी पैदा होते हैं। बालचन्द्रजी मलैया सागरके एक रत्न ही हैं। इन्होंने जबसे काम सँभाला तबसे सागरकी ही नहीं समस्त बुन्देळखण्ड प्रान्तके जैन समाजकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। आप जितने कुराळ व्यापारी हैं उतने धार्मिक भी हैं। श्रापने ग्यारह हजार रुपया सागर विद्याळयको दिये, चाळीस हजार रुपया जैन हाईस्कूळकी विल्डिंगके लिये दिये, बीस हजार रुपया जैन गुरुकुलमलहराको दिये, पचीस हजार रुपया सागरमें प्रसूति गृह बनानेके लिये दिये और इसके श्रतिरिक्तप्रतिवर्ष अनेक छात्रोंको छात्रवृत्ति देते रहते हैं। श्रध्ययनके प्रेमी हैं। आपने अपने हीरा श्राइळ मिल्स लाइब्रेरीमें कई हजार पुस्तकोंका संग्रह किया है। आपकी इस सर्वाङ्गीण उन्नति में कारण आपके बड़े भाई श्री शिवप्रसादजी मळेया हैं जो बड़े ही शान्त विचारक और गम्भीर प्रकृतिके मानव हैं। आप इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं कि एकान्त स्थान में बैठे बैठे श्रपने विशाल कार्य भारका चुपचाप सफळ सञ्चाळन करते रहते हैं।

विद्यालयकी सुन्यवस्था और समाजके लोगोंकी आध्यन्तर अभिरुचि के कारण मेरा मुख्य स्थान सागर ही हो गया और मेरी आयुका बहुभाग सागरमें ही वीता।



## शाहपुरमें विद्यालय

शाहपुरसें पञ्चकल्याणक थे, प्रतिष्ठाचाय श्रीमान् पं० मोतीलालजी वर्णी थे। यह नगर गनेशगंज स्टेशनसे डेढ़ मील
दूर है, यहां पर पचास घर जैनियोंके हैं। प्रायः सभी सम्पन्न,
चतुर और सदाचारी हैं। इस गांवमें कोई दस्सा नहीं, यहां
पर श्री हजारीलाल सराफ व्यापारमें बहुत कुशल है। यदि यह
किसी व्यापारी क्षेत्रमें होता तो अलप ही समयमें सम्पत्तिशाली
हो जाता परन्तु साथ ही एक ऐसी बात भी है जिससे समाजके
साथ चनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हो पाता।

जनके पञ्चक ल्याणक थे वह सज्जन व्यक्ति हैं। उनका नाम हलकू लाल जी है। उनके चाचा वृद्ध हैं जिनका स्वभाव प्राचीन पद्धतिका है—विद्याकी ओर उनका विलकुल भी लक्ष्य नहीं। मैंने बहुत समभाया कि इस श्रोर भी ध्यान देना चाहिये परन्तु उन्होंने टाल दिया। यहां पर एक लोकमणि दाऊ हैं, उनके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनसे मैंने कहा कि ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे यहां पर एक पाठशाला हो जावे क्योंकि यह अवसर श्रानुकूल है, इस समय श्री जिनेन्द्र भगवान्के पश्चक्ल्याणक होनेसे सब जनताके परिणाम निर्मल हैं, निर्मलताका उपयोग श्रवश्य ही करना चाहिये, दाऊ ने हमारी बातका समर्थन किया।

देवाधिदेव श्री जिनेन्द्रदेव का पाण्डुक शिला पर ऋभिषेक

था, पाण्डुक शिला एक ऊंची पहाड़ी पर वनाई गई थी जिसपर कितन ऐरावत हाथोंके साथ चढ़ते हुए हजारों नर नारियोंकी भीड़ बड़ी ही भली माल्म होती थी। भगवान्के ऋभिपेकका दृश्य देखकर साक्षात् सुमेर पर्वतका आभास हो रहा था। जब ऋभिपेकके वाद भगवान्का यथोचित शृङ्गारादि किया जा चुका तब मैंने जनतासे ऋपील की कि—

इस समय आप लोगोंके परिणाम अत्यन्त कोमल हैं अतः जिनका अभिषेक किया है उनके उपदेशोंका विचार करनेके लिये यहां एक विद्याका आयतन स्थापित होना चाहिये। सब लोगोंने 'हां हां, ठीक है ठीक है, जरूर होना चाहिये' आदि शब्द कहकर हमारो अभील स्वीकार की परन्तु चन्दा लिखानेका श्री गर्णेश नहीं हुआ। सब लोग यथास्थान चले गये।

इसके वाद राज्य गही, दीक्षा कल्याणक, केवलकल्याणक और निर्वाण कल्याणकके उत्सव क्रमसे सानन्द सम्मन्न हुए मुझे देख-कर अन्तरङ्ग महती व्यथा हुई कि लोग वाह्य कार्यों में तो कितनी उदारताके साथ व्यय करते हैं परन्तु सम्यञ्जानके प्रचारमें पैसा का नाम आते ही इधर उधर देखने लगते हैं। जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवकी मुद्राकी प्रतिष्ठासे धर्म होता है उसी प्रकार आज्ञानी जनताके हृदयसे अज्ञान विभिरको दूरकर उनमें सर्वज्ञ वीतराग देवके पित्र शासनका प्रसार करना भी तो धर्म है पर लोगोंकी दृष्टि इस और हो तब न। मन्दिरोंमें टाइल और सङ्गमर्गर जड़-वानेमें लोग सहस्रों व्यय कर देगे पर सौ रुपये शास्त्र बुलाकर विराजमान करनेमें हिचकते हैं।

इस प्रान्तमें यह पद्धित है कि आगत जनता पञ्च कल्याणक करनेवालेको तिल्लक दान करती है तथा पगड़ी बांबती है। यदि गजरथ करनेवाला यजमान है तो उसे सिंघई पदसे भूषित करते हैं श्रोर सब लोग सिंघईजी कहकर उनसे जुहार कहते हैं। इसी समयसे लेकर वह तथा उसका समस्त परिवार श्रागे जलकर सिंघई शब्दसे प्रख्यात हो जाता है श्रम्तमें जब यहां भी पञ्च कल्याणक करनेवालेको तिलक दानका अवसर श्राया तब मेंने श्रीयुत लोकमणि दाऊ से कहा कि इन्हें सिंघई पद दिया जाते। चूंकि सिंघई पद गजरथ चलानेवालेको ही दिया जाता था अतः उपस्थित जनताने उसका घोर विराध किया और कहा कि यदि यह मर्यादा तोड़ दी जावेगी तो सैकड़ों सिंघई हो जावेंगे।

मैंने कहा-इस प्रथा को नहीं मिटाना चाहिये परन्तु जब कल्याणकपुरामें पञ्च कल्याणक हुए थे तव वहां श्रीमन्त सेठ मोहनलालजी खुरईवाले, श्रीमान् सेठ व्रजलाल चन्द्रमानु लक्ष्मी चन्द्रजी वमरानावाले, श्रीमान् सेठ टडेयाजी लाखितपुरवाले तथा श्री चौधरी रामचन्द्रजी टीकमगढवाले आदि सहस्रों पञ्च उपप्रथत थे। वहां यह निराय हुआ था कि यदि कोई एक मुस्त पांच हजार विद्यादानमें दे तो उसे सिंघई पदसे भूषित करना चाहिये । यद्यपि वहां भी बहुतसे महानुभावोंने इसका विरोध किया था परन्तु बहु सम्मितिसे प्रस्ताव पास हो गया था अतः यदि हलकूलालजी पाँच हजार रुपया विद्यादानमें दें तो उन्हें यह पद दे दिया जावे। हमारी बात सुनकर सब पञ्चोंने श्रपना विरोध बापिस ले लिया और उक्त शतपर सिंघई पद देनेके छिये राजी हो गये परन्तु हलकुलाल सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि हम पाँच हजार रुपये नहीं दे सकते। मैंने लोकमन दाऊके कानमें धीरेसे कहा कि देखो, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा श्रतः श्राप इसे समभा देवें। अन्तमें दाऊ उन्हें एकान्तमें ले गये उन्होंने जिस किसी तरह तीन हजार रूपये तक देना स्वीकार किया । मैंने उपस्थित जनतासे अपोल की कि आप छोग यह श्राच्छी तरह जानते हैं कि परवार सभाने पाँच हजार रुपया देने पर सिंघई पदवीका प्रस्ताव पास किया है। उन्होंने बारह हजार रुपया तो प्रतिष्ठामें व्यय किया है और तीन हजार रुपया विद्यादान दे रहे है तथा इनके तीन हजार रुपया देनेसे प्रामवाले भी दो हजार रुपयेकी सहायता अवश्य कर देवेंगे श्रातः इन्हें सिंघई पर से भूषित किया जावे। विवेकसे काम लेना चाहिये इतने बड़े प्राममें पाठशालाका न होना लजाको बात है।

बहुत बाद बिवाद हुआ, प्राचीन पद्धतिवालोंने वहुत विरोध किया पर अन्तमें दो घण्टे वाद प्रस्ताव पास हो गया। उसी समय हल्कूलालजीको पञ्चोंने सिंघई पदकी पगड़ी बांधी। इस प्रकार श्री लाक मन दाऊकी चतुराईसे शाहपुरमें एक विद्यालयको स्थापना हो गई। पञ्चकल्याणकका उत्सव निर्विध्न समाप्त हो गया पर अकस्मात् माहुटका पानी वरस जानेसे जनताको कष्ट सहना पड़ा। सागर विद्यालयका भी वार्षिक श्रधिवेशन हुआ था। वहांसे सागर श्रागये श्रीर यथावत् धर्म-साधन करने लगे।





पुत्य वर्णा भागांग्थज्ञां

पुष्य वर्णी गंगाश्यमाद्रत्

पुत्य वर्णा तीपचेत्रज्ञा

# खतौलीमें कुन्दकुन्द विद्यालय

एक बार वरुवासागरसे खतौली गया। यहां पर श्रीमान् भागीरथजी भी, जो मेरे परम हितपी बन्धु एवं शाणीमात्रकी मोक्षमागंमें प्रवृत्ति करानेवाले थे, मिल गये। यहीं पर श्री दीप-चन्द्रजी वर्णी भी थे। उनके साथ भी मेरा परम स्नेह था। हम तीनोंकी परस्पर घनिष्ठ मित्रता थी।

एक दिन तीनों मित्र गङ्गाकी नहर पर भ्रमणके लिये गये। वहीं पर सामायिक करनेके बाद यह विचार करने लगे कि यहां एक 'ऐसे विद्यालयकी स्थापना होनी चाहिये जिससे इस प्रान्तमें संस्कृत विद्याका प्रचार हो सके। यद्यपि यहां पर भाषाके जाननेवाले बहुत हैं जो कि स्वाध्यायके प्रेमी तथा तत्त्व चर्चामें निपुण हैं तथापि कम बद्ध अध्ययनके विना ज्ञानका पूर्ण विकास नहीं हो पाता।

यहां पं धर्मदासजी, लाला किशोरीलालजी, लाला मंगत रामजी, लाला विश्वम्भरदामजी, लाला बाबूलालजी, लाला खिचौड़ीमल्लजी, तथा श्री महादेवी आदि तत्त्व विद्याके श्रच्छे जानकार हैं। पं धर्मदासजी तो बहुत ही सृक्ष्म बुद्धि हैं। श्रापको गोम्मटसारादि श्रन्थोंका अच्छा अभ्यास है। इनमें जो लाला किशोरीमल्लजी हैं वे बहुत ही विवेकी हैं। मैं जब खुरजा विद्या-लयमें अध्ययन करता था तब आप भी वहां श्रध्ययन करनेके लिये आये थे। एक दिन आपने यह प्रतिज्ञा की कि हम व्यापारमें सदा सत्य बोलेंगे। आप तीन भाई थे, आपके पिताजी अच्छे पुरुष थे—धनात्य भी थे। पिताजीने लाला किशोरीमल्लजीको आज्ञा दी कि दुकानपर बैठा करो। आज्ञानुसार आप दुकानपर बैठने लगे। जो प्राहक आता उसे आप सत्य मूल्य ही कहते थे परन्तु चूं कि आजकल मिथ्या व्यवहार की बहुलता है इसलिये प्राहक लोगोंसे इनकी पटरी न पटे। यह कहें 'अमुक बस्न एक रुपया गज मिलेगा।' प्राहक लोग वर्तमान प्रणालीके अनुसार कहें—'बारह आना गज दोगे।' यह कहें—'नहीं।' प्राहक फिर कहें—'श्रच्छा साढ़े बारह आना गज दोगे।' यह कहे—'नहीं।' इस प्रकार इनकी दुकानदारीका हास होने लगा।

जब इनके पिताजीको यह बात माल्म हुई तब उन्होंने किशोरीमल्छजीकी बहुत भरसेना की और कहा कि तू बहुत नादान है, समयके अनुकूछ व्यापार होता है, जब बाजारमें सभी मिथ्या भाषण करते हैं तब क्या तू हरिश्चन्द्र बनकर दुकान चला सकेगा ? कुछ दिन बाद दुकानको ध्वस्त कर देगा।

लाला किशोरीमल्लजी बोले—'पिताजी! अन्तमें सत्यकी हो विजय होती है, अन्यायसे धन श्रजन करना मुक्ते इष्ट नहीं है। जितने दिनका जीवन है सूखी रोटीसे भले ही पेट भर छूंगा परन्तु अन्यायसे धनार्जन न करूंगा। किसी कविने कहा है—

> 'अन्यायोपार्जितं वित्तं दश वर्षाणि तिष्ठति । प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति ॥'

यदि आपको मेरा व्यापार इष्ट नहीं है तो आप मुझे पृथक् कर दीजिये। मेरे भाग्यमें जो होगा उसके अनुसार मेरी दशा होगी आप चिन्ता छोड़िये।' पिताने श्रावेगमें आकर इन्हें पृथक कर दिया, यह पृथक हो गये। इन्होंने मन्दिरमें जाकर इष्ट देवका श्राराधन किया गिर यह प्रतिज्ञा की कि एक वर्षमें इतने रुपयेका कपड़ा बेचेंगे, भाद्रमासमें व्यापार न करेंगे और किसीको उधार न देवेंगे। यह भी निश्चय किया कि हमारे नियमके अनुसार यदि कपड़ा पहले विक गया तो फिर भाद्रसास तक सानन्द धर्म साधन करेंगे।

आपका अटल विश्वास अल्पकालमें ही जनताके हृदयमें जम गया और आपकी दुकान प्रसिद्ध हो गई। आप प्रायः कभी नौ माह और कभी दस माह ही ज्यापार करते थे इतने ही समयमें आपको प्रतिचा के अनुसार माल विक जाता था। आप थोड़े ही वर्षों में धनी हो गये। आपकी दानमें भी अच्छी प्रवृत्ति थी, आपके दो बालक थे; आप किसीको उधार कपड़ा न वेचते थे।

एक बार त्रापने ऐसा अटपटा नियम लिया कि कपड़ा लेनेवाले को प्रथम तो हम उधार नहीं देवेंगे और यदि किसी व्यक्तिने
विशेष आग्रह किया तो दो हजार रूपया तक दे देवेंगे परन्तु वह
दूसरे दिन तक दे जावेगा तो ले लेवेंगे त्रान्यथा नहीं और वह
भी जब तक कि रोकड़ वही चालू रहेगी, बन्द होने के बाद
न लेवेंगे। देवयोगसे जिसने इनके यहांसे कपड़ा उधार
लिया था वह दूसरे दिन जब इनकी रोकड़ बन्द हो गई तब
रूपया लाया। आपने अपनी प्रतिज्ञाके श्रनुसार रूपया नहीं
लिया। यद्यपि उसने बहुत कुछ मिन्नत की पर श्रापने एक न
सुनी। कहनेका ताल्प्य यह है कि आप अपनी प्रतिज्ञासे च्युत
नहीं हुए। फल यह हुआ कि इनकी धाक बाजारमें जम गई
जिससे थोड़े ही दिनोंमें आपकी गणना उत्तम साहूकारोंमें होने
लगी। श्रापको तत्त्व ज्ञान भी समीचीन था, अध्यात्म बिद्यासे
बड़ा प्रेम था। मेरी जो,श्रध्यात्म विद्यामें रुचि हुई यह श्रापके

ही सम्बन्धसे हुई । आपको द्यानतरायजीके सैकड़ों भजन स्थाते थे।

एक दिन मैंने खतौलीमें विद्यालय स्थापित करनेकी चर्चा कुछ लोगोंके समन्न की तब लाला विश्वम्भरदासजी बोले कि छाप चिन्ता न करिये, शास्त्रसभामें इसका प्रसङ्ग लाइये बातकी बातमें पांच हजार कपया हो जावेंगे। ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन मैंने शास्त्र सभामें कहा—

'आज कछ पाश्चात्य विद्याकी श्रोर ही लोगोंकी दृष्टि हैं और जो श्रात्म कल्याएकी साधक संस्कृत-प्राकृत विद्या है उस श्रोर किसीका छक्ष्य नहीं। पाश्चात्य विद्याका अभ्यास कर हम होकिक सुख पानेकी इच्छासे केवल धनार्जन करनेमें हम जाते हैं पर यह भूल जाते हैं कि यह लौकिक सुख स्थायी नहीं हैं नश्चर हैं अनेक श्राकुलताश्चोंका घर है श्रतः प्राचीन विद्याकी ओर लक्ष्य देना चाहिये।'

उपस्थित जनताने यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जिससे दस मिनटमें ही पांच हजार रुपयाका चन्दा भरा गया और यह निश्चय हुआ कि एक संस्कृत विद्यालय खोला जावे जिसका नाम कुन्दकुन्द विद्यालय हो। दो दिन बाद विद्यालयका मुहूर्त होना निश्चित हुआ। बीस रुपया मासिक पर प० मुनशीलालजी जो कि संस्कृतके अच्छे ज्ञाता थे नियुक्त किये गये। अन्त में विद्यालयका मुहूर्त हुआ रुपया सब वस्छ हो गये एक बिल्डिंग भी विद्यालयको मिल गई। पश्चात् वहांसे चलकर हम सागर आगये। विद्यालयको स्थापना सन् १९३५ में हुई थी। यह विद्यालय अब कालेजके रूपमें परिएत हो गया है। जिसमें लग-भग छह सौ छात्र अध्ययन करते हैं और तीस अध्यापक हैं।

### कुछ प्रकरण

एक बार हम और कमलापित सेठ वरायठासे आ रहे थे। कर्रापुरसे दो मील दूर एक कुए पर पानी पी रहे थे। पानी पीकर ज्यों ही चलने लगे त्यों ही एक मनुष्य आया और कहने लगा कि हमें पानी पिला दीजिये। मैंने कुएसे पानी खींचकर दूसरे लोटा में छाना। वह बोला—'महाराज! में मेहतर—भंगी हूं।' मैंने कहा—'कुछ हानि नहीं पानी ही तो पीना चाहते हो पी लो।'

, सेठजी बोले---'पत्ते लाकर दोना बना <mark>छो</mark>।'

में बोला—'यहां दोना नहीं बन सकता क्योंकि यहां पलाश का वृत्तका नहीं है।'

मैंने उस मनुष्यसे कहा — 'खोवा बांधो हम पानी पिलाते हैं।'

सेठर्जा बोले- 'लोटा आगमें शुद्ध करना पड़ेगा।'

मेंने कहा—'कुछ हानि नहीं, पानी तो पिलाने दो।'

सेठजी ने कहा—'पिलाइये।'

मैंने उसे पानी पिलाया पश्चात् वह लोटा उसे ही दे दिया और सेठजी से कहा-'चलो शुद्ध करनेकी फंफट मिटी।' सेठजी हँस गये श्रौर वह भंगी भी 'जय महाराज' कहता हुआ चल्का गया। जब वहांसे चलकर सागर आये और बाईजी को सेठजी ने सब व्यवस्था सुनाई तब वह हँसकर बोटी इसकी ऐसी ही प्रवृत्ति है जाने दो। इसके बाद कुछ देर तक मेरी ही चर्चा चटती रही। उसी बीचमें वाईजीने सेठजीसे कहा कि यह बिना दिये कुछ लेता भी नहीं।

एक बार सिमरामें जब यह मेरे यहां त्राया में मन्दिर गईं ओर इससे कह गई कि देखो जेठका मास है यदि प्यास छगे तो कटोरदानमें मीठा रक्खा है खा लेना। इसे प्यास लगी, इसने बाजारसे एक त्रानाको शक्कर मगाई त्रीर शवंत बनाकर पीने छगा, इतनेमें में त्राई, मैंने कहा कटोरदानसे मीठा नहीं लिया? यह चुप रह गया।

एक बार में बनारससे सागर आ रहा था, अषाढ़का माह था। पचास लंगड़ा आमोंकी एक टोकनी साथमें थी। मागलसरायसे डाक गाड़ीमें बैठ गया। जिस इंडचामें बेठा था उसीमें कटनी जानेवाला एक मुसलमान भी बैठ गया। उसके पास एक आमकी टोकनी थी। जब गाड़ी चली तब उसने टोकनीमें से एक आम निकाला और चाकूसे तराशकर खानेकी चेष्टा की। इतनेमें बम्बई जानेवाले चार मुसलमान और आ गये। उसने सबको विभाग कर आम खाये। इस तरह मिर्जापुर तक दस आम खाये होंगे। मिर्जापुरमें इलाहाबाद जानेवाले पांच-छह मुसलमान उस डब्बामें और आ गये। फिर क्या था? आमोंका तराशना और खाना चलता रहा। इस तरह लोंकी तक पच्चीस आम पूर्ण हो गये। इलाहाबाद जानेवाले मुसलमान तो चले गये पर वहांसे पांच मुसलमान और भी आ गये उनका भी इसी तरह कार्य चलता रहा। कहनेका तात्पर्य यह कि कटनी तक वह टोकनी पूर्ण हो गई।

मैं यह सब देखकर बहुत ही विस्मित हुआ। मैं एकदम विचारमें डूब गया कि देखो इन लोगोंमें परस्पर कितना स्नेह हैं। अच्छा यह कथा तो यहीं रही। मैं कटनी उतर गया। यहां पर सिंघई कन्हें यालालजी बड़े धर्मशील थे। कोई भी त्यागी या एण्डित आवे तो आपके घर भोजन किये बिना नहीं जाता। आपके सभी भाई व्यापारकुशल ही नहीं दान शूर भी थे। एक भाई लालाजी नामसे प्रसिद्ध थे। वीमारीके समय पच्चीस हजार रुपया मंस्कृत विद्यालयको दे गये। पन्द्रह हजार रुपया एक बार सब भाइयोंने इस शतपर जमा करा दिये कि इसका व्याज पंडित जगन्मोहनलालजीके लिये ही दिया जावे। पांच हजार रुपया एकवार कन्याशालाको दे दिये और भी हजारों रुययोंका दान आप लोगोंने किया जो मुझे मालूम नहीं।

उनके यहां आनन्द्से भोजन किया। श्रामकी टोकनीमेंसे बीस श्राम छात्रोंको दे दिये। शेप लेकर सागर चला, शाहपुरकी स्टेशम (गनेशगंज) पर पहुंचा। वहांपर गाड़ी पन्द्रह मिनट ठहर गई। यगलमें काम करनेवाल नोकरोंकी गाड़ी थी। हमारी गाड़ी उयों ही खड़ी हुई त्योंही सामनेकी गाड़ीसे निकलकर कितने ही छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने लगे। उन दिनों स्टेशनपर आम बहुत विकते थे। कई लोग चूस चूसकर उनकी गोई बाहर फेंकते जाते थे। मांगनेवाल मांगनेसे नहीं चूकते थे। कई द्यालु आदमी बालकोंको आम भी दे देते थे। मेंने भी टोकरीसे दो आम फेंक दिये जिन्हें पानेके लिये लड़के श्रापसमें भगड़ने लगे। अन्तमें मेंने एक बड़े श्रादमीको बुलाया और कहा कि तुम आम बांट दो हम देते जाते हैं। कहनेका अभिप्राय यह कि मैंने तीस ही आम बांट दिये क्योंकि मेरे चित्तमें तो मुसलमानकी चेष्टा भरी थी साथ ही मैं भी इस प्रकृतिका हुं कि जो मनमें श्रावे उसे करनेमें बिलम्ब न करना।

वहांसे चळकर सागर आ गया। जब बाईजीसे प्रणाम किया तो उन्होंने कहा—'बेटा! बनारससे लँगड़ा श्राम नहीं छाये?' मैंने कहा—'बाईजी! लाया तो था परन्तु शाहपुरमें बांट आया।'

उन्होंने कहा-- 'श्राच्छा किया, परन्तु एक बात मेरी सुनो दान करना उत्तम है परन्तु शक्तिको उल्लंघन कर दान करनेकी कोई प्रतिष्टा नहीं। प्रथम तो सबसे उत्तम दान यह है कि हम अपने आपको दान देनेवाला न मानें, श्रनादि कालसे हमने अपनेको नहीं जाना, केवल परको श्रपना मान यों ही अनन्तकाल बिता दिया त्रौर चतुर्गति रूप संसारमें कर्मानुकूछ पर्याय पाकर ऋनेक संकट सहे। संकटसे मेरा तात्पर्य है कि ऋसंख्यात विकल्प-कषायोंके कर्ता हुए क्योंकि कषायके विकल्प ही तो संकटके कारण हैं। जितने विकल्प कषायों के हैं उतने ही प्रकारकी त्राकु-लता होती है और आकुलता ही दुःखकी पर्याय है। कपाय वस्तु अन्य है श्रीर आकुलता वस्तु अन्य है। यद्यपि सामान्य रूपसे त्राकुलता कषायसे त्रातिरिक्त विभिन्न नहीं मालूम होती तो भी सूक्ष्म विचारसे आकुलता त्रीर कपायमें कायकारण भाव प्रतीत होता है। अतः यदि सत्यसुखकी इच्छा है तो यह कतृत्व-बुद्धि छोड़ो कि मैं दाता हूं। यह निश्चित है जबतक अहंकारता न जावेगी तबतक बन्धन ही में फॅसे रहोगे। जब कि यह सिद्धांत है कि सब द्रव्य पृथक् पृथक् हैं। कोई किसीके आधीन नहीं तब कर्तृ त्वका श्रमिमान करना व्यर्थ है।'

मैं बाईजीकी बात सुनकर चुप रह गया।



# शिखरजीकी यात्रा और बाईजी का व्रत ग्रहण

प्रातःकालका समय था माघमासमें कटरा बाजारके मन्दिरमें श्रानन्द्से पूजन हो रहा था सब लोक प्रसन्न चित्त थे। सबके मुखसे श्री गिरिराजकी वन्दनाके वचन निकल रहे थे। हमारा चित्त भी भीतरसे गिरिराजकी वन्दनाके लिये उमग करने लगा श्रोर यह विचार हुआ कि गिरिराजकी वन्दनाको श्रवश्य जाना। मन्दिरसे धर्मशालामें आए श्रोर भोजन शीघतासे करने लगे। बाईज्ञी ने कहा कि इतनी शीघता क्यों? भोजन करनेके अनन्तर श्री बाईजी ने कहा कि भोजनमें शीघता करना अच्छा नहीं। मेंने कहा—'बाईजी! कल कटरासे पचीस मनुष्य श्री गिरिराज जी जा रहे हैं। मेरा भी मन श्री गिरिराजजीकी यात्राके लिये व्यय हो रहा है।' बाईजी ने कहा—'व्ययताकी श्रावश्यकता नहीं, हम भी चलेंगे, मुलाबाई भी चलेगो।'

दूसरे दिन हम सब यात्राके लिये स्टेशनसे गयाका टिकिट लेकर चल दिये। सागरसे कटनी पहुँचे श्रीर वहांसे डाक गाड़ी में बैठकर प्रातःकाल गया पहुंच गये। यहां श्रीजानकीदास कन्हेंया-लालके यहां भोजन कर दो बजेकी गाड़ीसे बठकर शामको श्री पाश्वनाथ स्टेशन पर पहुँच गये श्रीर गिरिराजके दूरसे ही दर्शन कर धमेशालामें ठहर गये। प्रातःकाल श्री पार्श्वप्रभुकी पूजाकर मध्यान्ह बाद मोटरमें बैठकर श्री तेरापन्थी कोठीमें जा पहुँचे। यहां पर श्री पन्नाळाळजी मनेजरने सब प्रकारकी सुविधा कर दी। आप ही ऐसे मैनेजर तेगपन्थी कोठीको मिले कि जिनके द्वारा वह स्वर्ग बन गई। विशाळ सरस्वती भवन तथा मन्दिरोंकी सुन्दरता देख चित्त प्रसन्न हो जाता है। श्रीपार्श्वनाथ की प्रतिमा तो चित्तको शान्त करनेमें अद्वितीय निमित्त है। यद्यपि उपादानमें कार्य होता है परन्तु निमित्त भी कोई वस्तु है। मोत्तका कारण रत्नत्रयकी पूर्णता है परन्तु कर्मभूमि चरम श्रीर आदि भी सहकारो कारण हैं।

सांयकालका समय था हम सब लोग कोठी के बाहर चबूतरा पर गये। वहीं पर सामायिकादि किया कर तत्व चर्चा करने लगे। जिस चेत्रसे अनन्तानन्त चौबीसी मोच प्राप्त कर चुकी वहांकी पृथिवीका स्पर्श पुण्यात्मा जीवको ही प्राप्त हो सकता है। रह रह कर यही भाव होता था कि हे प्रभो! कब ऐसा सुअवमर आवे कि हम लोग भी दैगम्बरी दीक्षा अलम्बन कर इस दुःखमय जगत् से मुक्त हों।

बाईजीका स्वास्थ्य इवास रोगसे व्यथित था अतः उन्होंने कहा— 'भैया श्राज ही यात्राके लिये चलना है इसलिए यहांसे जल्दी स्थान पर चलो और मार्गका जो परिश्रम है उसे दूर करनेके लिये शीघ्र श्रारामसे सो जाओ परचात् तीन बजे रात्रिसे यात्रा के लिये चलेंगे।' आज्ञा प्रमाण स्थान पर श्राये और सो गये, दो बजे निद्रा भंग हुई परचात् शौचादि क्रियासे निवृत्त होकर एक डोली मंगाई। बाईजी को उसमें बैठाकर हम सब श्रीपार्श्वनाथ स्वामीकी जय बोलते हुए गिरिराजकी वन्दनाके लिये चल पड़े।

गन्धर्व नाला पर पहुंचकर सामायिक क्रिया की वहांसे चल-कर सात बजे श्रीकुन्थुनाथ स्वामीकी वन्दना की। वहांसे सब टोंकोंकी यात्रा करते हुए दस बजे श्रीपाइर्वनाथ स्वामीकी टोंक पर पहुंच गये। श्रानन्दसे श्रीपाइर्वनाथ स्वामी श्रौर गिरिराज की पूजा की, चित्त प्रसन्नतासे भर गया। बाईजी तो आनन्दमें इतनी निमग्न हुई कि पुलकित बदन हो उठीं और गद्गद् स्वरमें हमसे कहने लगीं कि-

'भैया ! अब हमारी पर्याय तीन माहकी है अतः तुम हमें दसरी प्रतिमाके व्रत दो।'

मैंने कहा—'बाईजो !मैं तो आपका बालक हूँ,ऋापने चार्लास वर्ष मुक्ते वालकवन् पुष्ट किया, मेरे साथ आपने जो उपकार किया है उसे आ जन्म नहीं विम्मरण कर सकता, आपकी सहायतासे ही मुक्ते दो अज्ञरोंका वोध हुआ, अथवा बोध होना उतना उपकार नहीं जितना उपकार आपका समागम पाकर कषाय मन्द होनेसे हुआ है। आपका शांतिसे मेरी कूरता चर्छा गई ऋार मेरी गणना मनुष्योंमें होने लगी। यदि ऋापेका समा-गम न होता तो न जाने मेरी क्या दशा होती ? मैंने द्रव्य सम्बन्धां व्यव्यताका कभी अनुभव नहीं किया, दान देनेमें मुफे संकोच नहीं हुआ, वस्त्रादिकों के व्यवहारमें कभी कृपणता न की, तोथंयात्रादि करनेका पुष्कल अवसर आया...इत्यादि भूरिशः आपके उपकार मेरे ऊपर हैं। त्राप जिस निरपेक्ष वृत्तिसे वत को पालती हैं मैं उसे कहनेमें असमथ हूं। और जब कि मैं श्रापको गुरु मानता हूँ तब आपको ब्रत दूँ यह कसे सम्भव हो सकता है ?

वाईजीने कहा—'वेटा! मैंने जो तुम्हारा पोषण किया है वह केवल मेरे मोहका कार्य है फिर भी मेरा यह भाव था कि तुझे साचर देखूं। तूंने पढ़नेमें परिश्रम नहीं किया बहुतसे कार्य शारम्भ कर दिये परन्तु उपयोग स्थिर न किया। यदि एक कामका श्रारम्भ करता तो बहुत ही यश पाता। परन्तु जो भवितव्य होता है वह दुर्निवार है। तूने सप्तमी प्रतिमा ले ली यह भी मेरी अनुमतिके बिना ले ली, केवल ब्रह्मचर्य पालनेसे प्रतिमा नहीं हो जाती, १२ त्रतोंका निरतिचार पालन भी साथमें करना चाहिये। तुम्हारी शक्तिको मैं जानती हूँ परन्तु अब क्या ? जो किया सो अच्छा किया। अब हम तो तीन मासमें चले जावेंगे, तुम त्रानन्द्से व्रत पालना, भोजनका छाछच न करना, वेगमें आकर त्याग न करना, चरणानुयोगकी अवहेलना न करना तथा आयके ऋनुकूल व्यय करना। अपना द्रव्य त्याग कर परकी त्र्याशा न करना, 'जो न लीना काहुका तो दीना कोटि इजार।' दूसरेसे लेकर दान करनेकी पद्धति अच्छी नहीं। सबसे प्रेम रखना, जो तुम्हारा दुइमन भी हो उसे मित्र समभना, निरन्तर स्वाध्याय करना, आलस्य न करना, यथा समय सामायिकादि करना, गल्यवादके रसिक न बनना, द्रव्यका सदुपयोग इसीमें है कि यद्वा तद्वा व्यय नहीं करना, हमारे साथ जैसा क्रोध करते थे, वैसा श्रन्यके साथ न करना, सबका विश्वास न करना, शास्त्रोंकी विनय करना, चाहे लिखित पुस्तक हो चाहे मुद्रित-उच स्थान पर रखकर पढ़ना, जो गजट आवें उन्हें रहीमें न डालना, यदि उनकी रक्षा न कर सको तो न मंगाना, हाथको पुस्तकोंको सुरिक्ति रखना, और जो नवीन पुस्तक अपूर्व मुद्रित हो उसे लिखवा कर सरस्वती भवनमें रखना।

यह पद्धम काल है कुछ द्रव्य भी निजका रखना, निजका स्याग कर परकी आशा रखना महती लज्जाको बात है, अपना दे देना श्रोर परसे मागनेका श्राभिलाषा करना घोर निन्दा कार्य है, योग्य पात्रको दान देना, विवेक शून्य दानकी कोई महिमा

नहीं, लोक प्रतिष्ठाके लिये धार्मिक कार्य करना ज्ञानी जनोंका कार्य नहीं, ज्ञानी जन जो कार्य करते हैं वह अपने परिणामों की जातिको देखकर करते हैं, शास्त्रमें यद्यपि मुनि-श्रावक धर्मका पूर्ण विवेचन है तथापि जो शक्ति अपनी हो उसीके अनुसार त्याग करना, व्याख्यान सुन कर या शास्त्र पढ़ कर श्रावेग वश शक्तिके वाहर त्याग न कर बैठना, गल्पवादमें समय न खोना, प्रकरणके श्रानुकुल शास्त्रकी व्याख्या करना, 'कहींकी हेंट कहींका रोरा भानुमतीन कुरमा जोरा' की कहावत चिरतार्थ न करना, श्रोताओं की योग्यता देखकर शास्त्र वाचना, समयकी श्रावहलना न करना, निश्चयको पुष्ट कर व्यवहारका उच्छेद न करना क्योंकि यह दोनों परस्पर सापच्च हैं। 'निरपेचो नयो मिथ्या' यह आचार्यों का वचन है यदि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयमें परस्पर सापेक्षता नहीं है तो उनके द्वारा श्रर्थ क्रियाकी सिद्ध नहीं हो सकती।

इनके सिवाय एक यह बात भी हमारी याद रखना कि जिस कालमें जो काम करो सब तरफसे उपयोग खींच कर चित्त उसीमें लगा दो। जिस समय श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजामें उपयोग लगा हो उस समय स्वाध्यायकी चिन्ता न करो और स्वाध्यायके कालमें पूजनका विकल्प न करो। जो बात न आती हो उसका उत्तर न दो यही उत्तर दो कि हम नहीं जानते। जिसको तुम समझ गये कि गलत हम कह रहे थे शीघ्र कह दो कि हम वह बात मिण्या कह रहे थे, प्रतिष्ठाके लिये उसकी पुष्टि मत करो, जो तत्त्व तुम्हें अभ्रान्त आता है वह दूसरेसे पूछ कर उसे नीचा दिखाने की चेष्टा मत करो। विशेष क्या कहें ? जिसमें आत्माका कल्याण हो वही कार्य करना, भोजनके समय जो थालीमें आवे उसे सतोष पूबक खाओ कोई विकल्प न करो। व्रतकी रच्चा करनेके लिये रसना इन्द्रिय पर विजय रखना, विशेष कुछ नहीं।...... इतना कह कर बाईजीने श्री पार्यनाथ स्वामीकी टोंक पर द्वितीय प्रतिमाके व्रत लिये और यह भी व्रत लिया कि जिस समय मेरी समाधि होगी उस समय एक वस्त्र रख कर सबका त्याग कर दूंगी— जुल्लिका वेषमें ही प्राण विस्त्रन कर नवमी प्रतिमाका त्याचरण करूंगी। हे प्रभो ! पार्यनाथ ! तेरी निर्वाण भूमि पर प्रतिज्ञा लेती हूँ इसे आजीवन निर्वाह करूंगी। कितने ही कष्ट क्यों न आवे सबको सहन करूंगी। अपेधका सेवन मैंने त्याज तक नहीं किया, त्रब केवल सुखी वनस्पतिको छोड़कर अन्य औषध सेवनका त्याग करती हूं। वैसे तो मैंने १८ वर्षकी त्रबस्थासे ही त्याज तक एक बार भोजन किया है क्योंकि मेरी १८ वर्षमें वधव्य अवस्था हो चुकी थी तभींसे मेरे एक बार भोजनका नियम था। अव त्रापके समक्ष विधि पूर्वक उसका नियम लेती हूँ।

मेरी यह अन्तिम यात्रा है, हे प्रभो! आज तक मेरा जीव संसारमें रुळा इसका मूल कारण आत्मीय-अज्ञान था परन्तु आज तेरे चरणाम्युज प्रसादसे मेरा मन स्वपर ज्ञानमें समर्थ हुआ। अब मुफे विश्वास हो तथा कि मैं अपनी संसार अटवीको अवश्य छेटूंगी। मेरे ऊपर अनन्त संसारका जा भार था वह आज तेरे प्रसादसे उतर गया।

### श्री बाईजीकी आत्मकथा

हे प्रभो ! मैं एक ऐसे कुटुम्बमें उत्पन्न हुई जो अत्यन्त धार्मिक था। मेरे पिता मौजीलाल एक व्यापारी थे शिकोहाबादमें उनकी दुकान थी, वह जो कुछ उपार्जन करते उसका तीन भाग बुन्देल-खण्डसे जानेवाले गरीब जैनोंके लिये दे देते थे। उनकी आय चार हजार रुपया वार्षिक थी। एक हजार रुपया गृहस्थीके कार्यमें खर्च होता था।

एक वार श्री गिरिराजकी यात्राके लिये बहुतसे जैनी जा रहें थे। उन्होंने श्री मौजीलालजीसे कहा कि आप भी चलिये। आपने उत्तर दिया कि मेरे पास चार हजार रुपया वार्षिककी आय है तीन हजार रुपया मैं अपने प्रान्तके गरीब लोगोंको दे देता हूं और एक हजार रुपया कुटुम्बके पालनमें व्यय हो जाता है इससे नहीं जा सकता। श्री भगवानकी यही आज्ञा है कि जीवोंपर दया करना। उसी सिद्धान्तकी मेरे दृढ़ श्रद्धा है जिस दिन पुष्कळ द्रव्य हो जावेगा उस दिन यात्रा कर आज्ञा।

मेरे पिताका मेरे उपर बहुत स्नेह था। मेरी शादो सिमरा ग्रामके श्रीयुत सिं० मैयालालजीके साथ हुई थी। जब मेरी श्रवस्था श्रठारह वर्षकी थी तब मेरे पित आदि गिरिनारकी यात्राको गये। पावागढ़में मेरे पितका स्वर्गवास हो गया, मैं उनके वियोगमें बहुत खिन्न हुई, सब कुछ भूल गई। एक दिन तो यहांतक विचार त्राया कि संसारमें जीवन व्यर्थ है अब मर जाना ही दुःखसे छूटनेका उपाय है। ऐसा विचार कर एक कुएके ऊपर गई श्रीर विचार किया कि इसीमें गिरकर मर जाना श्रेष्ठ है। परन्तु उसी क्षण मनमें विचार आया कि यदि मरण न हुआ तो श्रपयश होगा और यदि कोई अंग मंग हो गया तो श्राजन्म उसका क्लेश भोगना पड़ेगा श्रतः कुएसे पराङ्मुख होकर डेरापर आ गई श्रीर धर्मशालामें जो मन्दिर था उसीमें जाकर श्री भगवानसे प्रार्थना करने लगी कि—

'हे प्रभो! एक तो आप हैं जिनके स्मरणसे जीवका अनन्त संसार छूट जाता है और एक में हूं जो अपमृत्यु कर नरक मार्गको सरल कर रही हूं। हे प्रभो! यदि आज मर जाती तो न जाने किस गतिमें जाती? आज में सकुशल लौट खाई यह आपकी ही अनुकम्पा है। संसारमें अनक पुरुष परलोक चले गये, उनसे मुस्ते कोई दुःख नहीं हुआ पर आज पति वियोगके कारण असहा वेदना हो रही है इसका कारण मेरी उनमें ममता बुद्धि थी अर्थात् ये मेरे हैं और मैं इनकी हूं यही भाव दुःखका कारण था। जब तत्त्व दृष्टिसे देखती हूं तब ममता बुद्धिका कारण भी अहम्बुद्धि है ऐसा स्पष्ट मतीत होने लगता है अर्थान् 'यहमस्मि'—जब यह बुद्धि रहती है कि मैं हूं तभी पर में 'यह मेरा है'यह बुद्धि होती है। इस प्रकार वास्तवमें अहम्बुद्धि ही दुःखका कारण है।

हे भगवन ! श्राज तेरे समक्ष यह प्रतिक्का करती हूं कि न मेरा कोई है श्रीर न मैं किसीकी हूँ, यह जो शरीर दीखता है वह भी मेरा नहीं है क्योंकि दृश्यमान शरीर पुद्गलका पिण्ड है। तब मेरा कौनसा अंश उसमें है जिसके कि साथ मैं नाता जोड़ें ? श्राज मेरी भ्रान्ति दूर हुई। जो मैंने पाप किया उसका श्रापके समन्न प्रायश्चित लेती हूँ वह यह कि आजन्म एक बार भोजन करूंगी, भोजनके बाद दो बार पानी पीऊंगी, अमर्यादित वस्तुका भन्नण न करूंगी, आपकी पूजाके बिना भोजन न करूंगी, रजोदर्शनके समय भोजन न करूंगी, यदि विशेष बाधा हुई तो जलपान कर लूंगी, यदि उससे भी सतोष न हुआ तो रसोंका त्यागकर नीरस श्राहार ले लूंगी, प्रतिदिन शास्त्रका स्वाध्याय करूंगी, मेरे पितकी जो सम्पत्ति है उसे धर्म कार्यमें न्यय करूंगी, श्रष्टमी चतुद्शीका उपवास करूंगी, यदि शिक्त हीन हो जावेगी तो एक बार नीरस भोजन करूंगी, केवल चार रस भोजनमें रखुंगी,एक दिनमें तीनका ही उपयोग करूंगी। ...इस प्रशार श्रालोचना कर डेरामें में श्रा गई श्रोर सासको जो कि पुत्रके विरहमें बहुत ही खिन्न थी सम्बोधा—

माताराम ! जो होना था वह हुआ, अब खेद करनेसे क्या छाम'? श्रापकी सेवा मैं करूंगी, आप सानन्द धर्मसाधन कीजिये। यदि आप खेद करेंगी तो मैं सुतरां खिन्न होऊंगी श्रतः श्राप मुक्ते ही पुत्र समितये। मेळाके छोग इस प्रकार मेरी बात सुनकर प्रसन्न हुए।

पावागढ़से गिरनार जी गये और वहांसे जो तीर्थ मार्गमें मिले सबकी यात्रा करते हुए सिमरा आ गये। फिर क्या था ? सब कुटुम्बी त्रा आकर मुक्ते पित वियोगके दुःखका स्मरण कराने छो। मैंने सबसे सान्त्वना पूवक निवेदन किया कि जो होना था सो तो हो गया त्राव त्राप छोग उनका स्मरणकर व्यर्थ खिन्न मत हूजिये। खिन्नताका पात्र तो मैं हूँ परन्तु मैंने तो यह विचारकर सन्तोष कर लिया कि पर जन्ममें जो कुछ पाप कम मैंने किये थे यह उन्हीं का फल है। परमार्थसे मेरे पुण्य कमका

चदय है। यदि उनका समागम रहता तो निरन्तर आयु विषय भोगोंमें जाती, अभक्ष्य भक्षण करती और देवयोगसे यदि सन्तान हो जाती तो निरन्तर उसके मोहमें पर्याय वोत जाती। चात्मकल्याणसे विक्चित रहती, जिस संयमके अर्थ सत्समागम चौर मोह मन्द होनेकी महती आवश्तकता है तथा सबसे कठिन ब्रह्मचर्य व्रतका पाळन करना है वह व्रत मेरे पतिके वियोगसे अनायास हो गया।

जिस परिप्रहेके त्यागके लिए अच्छे श्रच्छे जीव तरसते हैं और मरते मरते उससे विमुक्त नहीं हो पाते पितके वियोगसे वह वर मेरे सहजमें हो गया। मैंने नियम लिया है कि जो सम्पित्ता मेरे पास है उससे श्राधिक नहीं रखूँगी तथा यह भी नियम किया कि मेरे पितकी जो पचास हजार रुपयाकी साहुकारी है उसमें सौ रुपया तक जिन किसानों के उपर है वह सब मैं छोड़ती हूँ तथा सौ रुपया से श्रागे जिनके उपर है उनका ज्याज छोड़ती हूं वे अपनी रकम बिना ज्याजके अदा कर सकते हैं। आजसे एक नियम यह भी लेती हूँ कि जो कुछ रुपया किसानों से आवेगा उसे संग्रह न करू गी धर्मकार्य और भोजनमें ज्यय कर दूंगी। आप लोगोंसे मेरी सादर प्रार्थना है कि आजसे यदि आप लोग मेरे यहां आवें तो दोपहर बाद आवें प्रातःकालका समय में धर्मकार्यमें लगाऊंगी।....कृषक महाराय मेरी इस प्रवृत्तिसे बहुत प्रसन्न हुए।

इधर राज्यमें यह वार्ता फैल गई कि सिमरावाली सिंघैनका पित गुजर गया है अतः उसका धन राज्यमें लेना चाहिये और उसकी परवरिशके लिये तीस रुपया मासिक देना चाहिये। किन्तु जब राज दरबारमें यह सुना गया कि वह तो धर्ममय जोवन बिता रही है तब राज्यसे तहसीलदारको परवाना आया कि उसकी रक्षा की जावे, उसका धन उसीको दिया जावे श्रोर जो किसान न दे वह राज्यसे वसूलकर उसको दिया जावे।....इस प्रकार धनकी रक्षा श्रनायास हो गई।

इसके बाद मैंने सिमराके मन्दिरमें सङ्गमर्भरकी वेदी लगवाई और उसकी प्रतिष्ठा बड़े समारोहके साथ करवाई।

हो हजार मनुष्योंका समारोह हुआ तोन दिन पंक्ति भोजन हुआ। दूसरे वर्ष शिखरजीकी यात्रा की, इस प्रकार आनन्द्से धर्म ध्यानमें समय बीतने छगा। एक चतुर्मासमें श्रीयुत मोहन छाल जुल्लकका समागम रहा। प्रति दिन दस या पन्द्रह यात्री आने लगे यथाशक्ति उनका आदर करती थी।

इसी बीचमें श्री गरोशप्रसाद मास्टर जतारासे आया उसके साथमें पं कड़ोरेलाल भायजी तथा पं मोतीलालजी वर्णी भी थे। उस समय गरोशप्रसादकी उमर बीस वर्षकी होगी। उसको देखकर मेरा उसमें पुत्रवत् स्तेह हो गया, मेरे स्तनसे दुग्ध धारा वह निकली ! मुस्ते आश्चर्य हुआ ऐसा लगने लगा मानो जन्मान्तर का यह मेरा पुत्र ही है। उस दिनसे मैं उसे पुत्रवत् पालने लगी। वह अत्यन्त सरल प्रकृतिका था। मैंने उसी दिन दृढ़ संकल्प कर लिया कि जो कुछ मेरे पास है वह सब इसीका है और अपने उस संकल्पके अनुसार मैंने उसका पालन किया। उसने छांछ गांगी मैंने रवड़ी दी, यदापि इसकी प्रकृति सरल थी तो भी बीच बीचमें इसे काध आ जाता था परन्तु मैं सहन करती गई क्योंकि एक बार इसे पुत्रवत् मान चुकी थी।

एक दिनकी बात है कि मैं आख कमजोर होनेसे उसमें मोती का अंजन लगा रही थी। गरोशप्रसादने कहा-'मां! मैं भी लगाता हूं।' मैंने कहा-'बेटा तेरे योग्य नहीं।' परंतु वह नहीं माना लगानेसे उसकी आंखमें कुछ पीड़ा देने लगा आंख आंसुओंसे भर गई और गुस्सेमें आकर उसने शीशी फोड़ डाली सोलह रूपया का नुकसान हुआ। मैंने कहा—'वेटा! नुकसान किसका हुआ ? किर दूसरी शीशी मंगाओ।'

एक वात इसमें सबसे उत्ताम यह थी कि दुखी आदमीको देखकर उसके उपकारकी चेष्टा करनेमें नहीं चूकता था। यदि इसके पहिननेका भी वस्त्र होता और किसीको आवश्यकता होती तो यह दे देना था। एक बार यह शिखरजीमें प्रातःकाल शौचादि क्रियाको गया था, मार्गमें एक बुढ़िया ठण्डसे कप रही थी। यह जो चहर ओढ़े था उसे दे आया और कांपता कांपता धर्मशाला में आया। मैंने कहा—'चहर कहां है ?' बोला — 'एक बुढ़ियाको दे आया हूँ।'

एक बार इसको मैंने छह सौ रुपयेकी हीराकी अंगूठी बनवा दी इसने अपने गुरु अम्बादास शास्त्रीको दे दी और मुक्तसे छह मास तक नहीं कहा। भय भी करता था। अन्तमें मैंने जब जोर देकर कहा कि अंगूठी कहां है ? तब बोटा वह तो मैंने अष्ट सहस्री पूर्ण होनेकी खुशीमें शास्त्रीजीको देदी...इस तरह मेरी जो आय होती थी वह प्रायः इसी के खर्चमें जाती थी।

कुछ दिनके बाद मैं सिमरा छोड़कर बरुआसागर आ गई किसानोंके ऊपर जो कर्ज था सब छोड़ दिया और मेरे रहनेका जो मकान था वह मन्दिरको दे दिया। केवळ दस हजारकी सम्पत्ति लेकर सिमरासे बरुआसागर आ गई और सर्राफ मूळ-चन्द्रजी के यहां रहने छर्गा। वे सौ रुपया मासिक व्याज उपार्जन कर मुमे देने लगे।

कुछ दिनके बाद सागर आगई और सि॰ बाछचन्द्रजी

सवालनवीसके मकानमें रहने छगी आनन्दसे दिन बीते। यहां पर सिंघई मौजीलालजी बड़े धमीत्मा पुरुष थे। वह निरन्तर मुक्ते शास्त्र सुनाने छगे । कटरामें प्रायः गोलापूर्व समाजके घर है प्रायः सभी धार्मिक हैं, यहां पर स्त्री समाजका मेरे साथ घतिष्ठ सम्बन्ध हो गया, यहां ऋधिकांश घरोंमें शुद्ध भोजनकी शकिया है। मैं जिस मकानमें रहती थी उसीमें कुन्दनलाल घी-वाले भी रहते थे जो एक विलज्ञण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस प्रकार मेरा तीस वर्षका काल सागरमें त्र्यानन्दसे वीता। त्र्यन्तमें कटरा संघके साथ यह मेरी अन्तिम यात्रा है। मेरा अधिकांश जीवन धर्मध्यानमें ही गया। मेरी श्रद्धा जैनधर्ममें ही आजन्मसे रही । पर्याय भरमें भैंने कभी कुदेवका सेवन नहीं किया । केवल इस बालकके साथ मेरा स्नेह हो गया सो उसमें भी मेरा यही श्रभिप्राय रहा कि यह मनुष्य हो जावे और इसके द्वारा जीवोंका कल्याण हो । मेरा भाव यह कभी नहीं रहा कि बृद्धावस्थामें यह मेरी सेवा करेगा। श्रस्तु, मेरा कर्तव्य था अतः उसका पालन किया ।

हे प्रभो! यह मेरी श्रात्मकथा है जो कि आपके ज्ञानमें यद्यपि प्रतिमासित है तथापि मैंने निवेदन कर दी। क्योंकि श्रापके स्मरणसे कल्याणका मार्ग सुरुभ हो जाता है ऐसा मेरा विश्वास है।....इत्यादि आरोचना कर वाईजीने ब्रत प्रहण किया फिर वहांसे चलकर हम सब तेरापन्थी कोठीमें श्रागये।

यहां पर पं० पन्नाळाळ जीने कहा कि बाईजीका स्वास्थ्य अच्छा नहीं अतः यहीं पर रह जाओ। हम सब उनकी वैयावृत्त्य करेंगे। परन्तु बाईजीने कहा—'नहीं, यद्यपि स्थान उत्तम है परन्तु यहां सर्व साधन नहीं अतः मैं जाऊँगी वहां ही सर्व साधनकी योग्यता है।' दो दिन रह कर गया श्राये। यहां पर श्रो बावू कन्हैलालजीने बहुत आग्रह किया श्रतः दो दिन यहां रहना पड़ा। श्री बाईजीका निमन्त्रण बाबू कन्हैयाछालजीके यहां था। उनकी धर्मपत्नीने बाईजीका सम्यक् प्रकारसे स्वागत किया। बाईजीकी चेष्टा देख कर उसे एकदम भाव हो गया कि अब बाईजीका जीवन थोड़े दिनका है। उसने एकान्तमें मुझे बुला कर कहा कि वर्णीजी! मैं आपको बड़ा मानती हूं परन्तु एक बात आपके हितको कहती हूँ वह यह कि जब तक बाईजीका स्वास्थ्य श्रच्छा न हो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना अन्यथा आजन्म आपको खेद रहेगा। मैंने उनकी श्राज्ञा शिरोधार्य की।

वहांसे कटनी आये, श्वास रोग वाईजीको दिन दिन त्रास देने छगा। कटनीमें मन्दिरोंके दर्शन कर सागरके छिये रवाना हो गये और सागर आकर यथास्थान धर्मशालामें रहने छगे।



# श्रीवाईजीका समाधिमरण

वाईजीका स्वाध्य प्रतिदिन शिथिल होने लगा। मैंने बाईजीसे आग्रह किया कि आपकी अन्तर्व्यवस्था जाननेके लिये डाक्टरसे आपका फोटो (एक्सरा) उतरवा लिया जावे! बाईजी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन में और वर्णी मोतीलालजी बैठे थे बाईजीने कहा 'भैया! में शिखरजी में प्रतिज्ञा कर आई हूं कि कोई भी सचित्त पदार्थ नहीं खाऊंगी। फल आदि चाहे सचित्त हों चाहे अचित्त हों लाऊंगी। दबाई में कोई रस नहीं खाऊंगी, गेहूं दिख्या और घी नमकको छोड़कर कुछ न खाऊंगी। दवाईमें अलसी अजवाइन और हर्र छोड़कर अन्य कुछ न खाऊंगी।'

उसी समय उन्होंने शरीर पर जो आभृषण थे उतार दिये, बाल कटवा दिये, एक बार भोजन और एक बार पानी पीनेका नियम कर लिया। प्रातःकाल मन्दिर जाना वहांसे आकर शास्त्र स्वाध्याय करना पश्चात् दस बजे एक छटाक दलियाका भोजन करना शामको चार बजे पानी पीना और दिन भर स्वाध्याय करना यही उनका कार्य था। यदि कोई अन्य कथा करता तो वे उसे म्पष्ट आदेश देतीं कि बाहर चले जाओ।

पन्द्रह दिन बाद जब मन्दिर जानेकी शक्ति न रही तब

हमने एक ठेला बनवा लिया उसीमें उनको मन्दिर ले जाते थे। पन्द्रह दिन बाद वह भी छूट गया, कहने लगी कि हमें जानेमें कप्ट होता है अतः यहीं में पूजा कर लिया करेंगे। हम प्रातः काल मन्दिरसे श्रष्ट द्वव्य लाते थे श्रीर बाईजी एक चौकीपर बैठे बैठे पूजन पाठ करती थीं। मैं ९ बजे दिलया बनाता था और बाईजी दस बजे भोजन करती थीं। एक मासवाद श्राध छटाक भोजन रह गया फिर भी उनकी श्रवण शिक्त ज्योंकी त्यों थी।

रवास रोगके कारण बाईजी लेट नहीं सकती थीं, केवल एक तिकयांके सहारे चौबीस घण्टा बैठी रहती थीं। कभी मैं, कभी मुलाबाई, कभी वर्णी मोतीलालजी, कभी पं० द्याचन्द्रजी श्रौर कभी लोकमणि दाउ शाहपुर निरन्तर बाईजीको धर्मशास्त्र सुनाते रहते थे। बाईजीको कोई व्यमता न थी, उन्होंने कभी भी रोग वश 'हाय हाय,' या 'हे प्रभो क्या करें' या 'जलदी मरण श्रा जाश्रो' या 'कोई ऐसी औषधि मिल जावे जिससे मैं शीघ्र ही नीरोग हो जाऊं' ऐसे शब्द उचारण नहीं किये।

यदि कोई स्राता स्त्रौर पूछता कि 'बाईजी ! कैसी तिवयत है ?' तो बाईजी यही उत्तर देती कि 'यह पूछनेकी अपेक्षा आपको जो पाठ आता हो सुनाओ, ज्यर्थ बात मत करो।'

एक दिन मैं एक वैद्यको लाया जो अत्यन्त प्रसिद्ध था। वह 'बाई जीका हाथ देखकर बोला कि दवाई खानेसे अच्छा हो सकता है।' बाईजीने कहा—'कब तक अच्छा होगा?' उसने कहा—'यह हम नहीं जानते।' बाईजीने कहा—'तो महाराज जाईये और अपनी फीस ले जाईये मुसे न कोई रोग है और न कोई उपचार चाहती हूँ। जो शरीर पाया वह अवश्य वीतेगा, पचहत्तर वर्षकी आयु वीत गई श्रव तो अवश्य जावेगी। इसके रखनेकी न इच्छा है

त्रोर न हमारी राखी रह सकती है। जो चीज उत्पन्न होती है उसका नाश श्रवश्यम्भावी है। खेद इस बातका है कि यह नहीं मारता। कभी वैद्यको छाता है और कभी हकीमको। मैं औषधिका निषध नहीं करती। मेरे नियम है कि श्रोषध नहीं खाना। दो मासमें पर्याय छूट जावेगी इससे जहां तक बने परमात्माका समरण कर लूं यही परलोकमें साथ जावेगा। जन्म भर इसका सहवास रहा। इसके सहवाससे तीर्थयात्राएं कीं, ब्रत तप किये, खाध्याय किया, धर्मकार्यों सहकारी जान इसकी रहा की परन्तु श्रव यह रहनेकी नहीं श्रतः इससे न हमारा प्रेम हं न द्वेष हैं।

वैद्यने मुक्तमे कहा कि 'बाईजीका जीव कोई महान् श्रात्मा है। अब आप भूछ कर भी किसी वंद्यको न छाना, इनका शरीर एक मासमें छूट जावेगा। मैंने ऐसा रोगी श्राज तक नहीं देखा।' यह कह वैद्यराज चले गये।

उनके जानेके बाद बाईजी बोली कि तुम्हारी बुद्धिको क्या कहें ? जो रुपया वैद्यराजको दिया यदि उसीका अन्न मंगाकर गरीबोंको बांट देते तो अच्छा होता... खब बेद्यको न बुलाना।

बाईजीका शरीर प्रतिदिन शिथिल होता गया परन्तु उनकी स्वाध्याय रुचि और ज्ञान लिप्सा कम नहीं हुई। एक दिन बीनाके श्रीतन्द्रनलालजी श्राये श्रीर मुझसे मुकदमा सम्बन्धी बात करने लगे। बाईजीने तपक कर कहा—'भैया! यहां अदालत नहीं श्रथवा वकीलका घर नहीं जो आप मुकदमाकी बात कर रहे हो कृपया बाहर जाइये श्रीर मुझसे भी कहा कि बाहर जाकर बात कर लो,यहां फालतू बात मत करो।'…इस तरह बाईजीकी दिन चर्या व्यतीत होने लगी।

बाईजीको निद्रा नहीं स्राती थी। केवल रात्रिके दो बजे बाद कुछ आलस्य त्राता था। हम छोग रात्रिदिन उनकी वैयावृत्यमें छगे रहते थे। जब बाईजीकी आयुका एक मास शेष रहा तब एक दिन श्रीलम्पूलाळजो घीवाळोंने पूछा कि बाईजी! आपको कोई शल्य तो नहीं है। बाईजीने कहा-'अब कोई शल्य नहीं पर कुछ पहले एक शल्य अवश्य थी। वह यह कि बालक गणेश-प्रसाद जिसे कि मैंने पुत्रवत् पाला है यदि अपने पास कुछ द्रव्य रख लेता तो इसे कष्ट न उठाना पड़ता। मैंने इसे समकाया भी बहुत परन्तु इसे द्रव्य रचा करनेकी बुद्धि नहीं। मैंने जब जब इसे दिया इसने पांच या सात दिनमें सफा कर दिया। मैंने आजन्म इसका निर्वाह किया अब मेरा अन्त हो रहा है इसकी यह जाने मुक्ते शल्य नहीं मेरे पास जो कुछ था इसे दे दिया। एक पैसा भी मैंने परियह नहीं रक्खा। मैं त्र्यापको विश्वास दिलाती हूं कि मेरे मरनेके बाद यह एक दिन भी मेरी दी हुई द्रव्य नहीं रख सकेगा परन्तु अच्छे कार्यमें लगावेगा असत् कायमें नहीं।

श्री लाम्पूलालजीने कहा कि फिर इनका निर्वाह कैसे होगा ? बाईजीने कहा कि श्रच्छी तरह होगा । जैसे मेरा इसके साथ कोई जाति सम्बन्ध नहीं था फिर भी मैंने इसे श्राजन्म पुत्रवत् पाला वैसे इसके निमित्तसे अन्य कोई मिल जावेगा । इसकी पर्यायगत योग्यता बड़ी बलवती है ।'

बाईजीकी बात सुनकर छम्पू भैया व्हॅस गये श्रोर उनके बाद सिंघईजी भी आये। वे भी हॅसकर चले गये।

एक दिन भैंने बाईजीसे कहा—'बाईजी ! यह शान्तिबाई प्राण्यापनसे श्रापकी वैयावृत्त्य करती है इसे कुछ देना चाहिये। वाईजीने कहा—'तुम्हारी जो इच्छा हो सो दे दो । मैं तो द्रव्यका त्याग कर चुकी हूँ।'

जब आयुमें दस दिन रह गये तब बाईजीने मुझसे कहा— 'बेटा। एकान्तमें कुछ कहना है।' मैं दो बजे दिनको उनके पास जा कर बैंट गया और बोला 'बाईजी! मैं आगया क्या आज्ञा है?'

बाईजी बोलीं—'संसारमें जहां संयोग है वहां वियोग है। हमने तुम्हें चालीस वर्ष पुत्रवत् पाला है यह तुम अच्छी तरह जानते हो, इतने दीर्घ कालमें हमसे यदि किसी प्रकारका अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना और वेटा ! मैं क्षमा करती हूँ अथवा क्या क्षमा करूं मैंने हृदयसे कभी भी तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाया अब मेरी अन्तिम यात्रा है कोई शल्य न रहे इससे आज तुम्हें कष्ट दिया। यद्यपि मैं जानती हूँ कि तेरा हृदय इतना विश्वष्ठ नहीं कि इसका उत्तर कुछ देगा।'

में सचमुमुच ही कुछ उत्तर न दे सका, हदन करने लगा हिलहिली आने लगी। बाईजीने कहा—'बेटा जाओ बाजारसे फल लाओ।' और लिलतासे कहा कि भैयाको पांच रुपया दे दे फल लावे। मुमे वहांसे कहा कि जाओ, में ऊपर गया। मुलाबाईने मुमे देखा, मेरी हदन अवस्था देख नीचे गई। बाईजीन कहा—'मुला नाटक समयसार मुनाओ।' वह सुनाने लगी, तीन या चार छन्द सुनानेके बाद वह भी हदन करने लगी। बाईजीने कहा—'मुला! ऊपर जाओ।' वह उपर चली गई, जब शान्तिबाईने उसे रोते देखा तब वह भी बाईजीके पास गई। बाईजीने कहा—'शान्ति समाधिमरण सुनाओ।' वह भी एक दो मिनट बाद पाठ करती करती रोने लगी। मैं जब बाजार गया तब श्री सिंघईजी मिले

उन्होंने मेरा वदन मलीन देखा और पूछा कि बाईजीकी तिवयत कैसी है ? मैंने कहा—'श्रुच्छी है।' वे बाईजीके पास गये। बाई-जीने कहा—'सिंघई भैया! अनुप्रेक्षा सुनाओ।' वे अनुप्रेचा सुनाने छगे। परन्तु थोड़ी देरमें सुनाना भूछकर रदन करने लगे। इस प्रकार जो जो जावे वही रोने लगे। तब बाईजीने कहा—'श्राप छोगोंका साहस इतना दुर्वल है कि आप किसीकी समाधि करानेके पात्र नहीं।'

इस प्रकार बाईजीका साहस प्रतिदिन बढ़ता गया। इसके बाद बाईजीने केवल श्राधी छटाक दलियाका श्राहार रक्ला श्रीर जो दूसरी बार पानी पीती थीं वह भी छोड़ दिया। सब यन्थोंका अवण छोडकर केवल रत्नकरण्ड श्रावकाचारमेंसे सोलह कारण भावना, दशधा धर्म, द्वादशानुप्रक्षा ख्रीर समाधि मरणका पाठ सुनने लगीं। जब आयुके दो दिन रह गये तब दिलया भी छोड़ दिया केवल पानी रक्खा और जिस दिन श्रायुका अवसान होनेवाला था उस दिन जल भी छोड दिया। उस दिन उनका बोलना बन्द हो गया। मैं बाईजीकी स्मृति देखनेके लिये मन्दिरसे पूजनका द्रव्य लाया और ऋर्घ बनाकर बाईजीको देने लगा। उन्होंने द्रव्य नहीं छिया श्रोर हाथका इशारा कर जल मांगा। उससे इस्त प्रक्षालन कर गन्धोदककी वन्दना की। मैं फिर श्रर्घ देने लगा तो फिर डन्होंने हाथ प्रक्षालनके लिये जल मांगा पश्चात् इस्त प्रक्षाज्ञन कर अर्घ चढाया । फिर हाथ धोकर बैठ गई<sup>:</sup> और सिलेट मांगी। मैंने सिलेट **दे** दी। उस पर उन्होंने लिखा कि तुम लोग आनन्दस भोजन करो।

वाईजी तीन माससे लेट नहीं सकती थीं। उस दिन पैर पसार कर सो गईं मुक्ते बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने समझा कि आज वाईजीको श्राराम हो गया अब इनका स्वास्थ्य प्रतिदिन श्रच्छा होने लगेगा। इस खुशीमें उस दिन हमने सानन्द विशिष्ट भोजन किया। दो बजे पं० मोतीलालजी वर्णीसे कहा कि बाईजीकी तिवयत अच्छी है ऋनः घूमनेके लिये जाता हूँ। वर्णीजीने कहा कि तुम अत्यन्त मूढ़ हो, यह अच्छेके चिन्ह नहीं हैं अवसरके चिह्न हैं। मैंने कहा—'तुम बड़े धन्वन्तिर हो। मुझे तो यह आशा है कि श्रब बाईजीको आराम होगा।' वर्णीजी बोल—'तुम्हारा सा दुर्बोध आदमी मेंने नहीं देखा। देखो, हमारी बात मानो आज कहीं मत जाओ।' मेंने कहा—'आज तो इतने दिन बाद अवसर मिला है और आज ही आप रोकते हैं।'

कुछ देर तक इम दोनोंमें ऐसा विवाद चलता रहा। अन्तमें मैं साढ़े तीन वज जलपान कर प्रामके बाहर चला गया। एक वागमें जाकर नाना विकल्प करने लगा-'हे प्रभो! हमने जहां तक बनी बाईजीकी सेवा की परन्तु उन्हें आराम नहीं मिला आज उनका स्वास्थ्य कुछ श्रच्छा मालुम होता है । यदि उनकी श्राय पूर्ण हो गई तो मुक्ते कुछ नहीं सूझता कि क्या करूंगा ? इन्हीं विकल्पोंमें शाम हो गई ऋतः सामायिक करके कटराके मन्दिरमें चला गया। वहां पर शास्त्र प्रवचन होता था अतः ६ बजे तक शास्त्र श्रवण करता रहा । साढ़े नौ बजे बाईजीके पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि कोई तो समाधिमरणका पाठ पढ़ रहा है श्रीर कोई 'राजा राणा छत्रपति' पढ़ रहा है। मैं एकदम भीतर गया और वाईजीका हाथ पकड़ कर पूछने लगा—'बाईजी! सिद्ध परश्रेष्टोका स्मरण करो। वाईजी बोर्टी--'भैया! कर रहे हैं, तुम बाहर जाओ । मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो बाईजीकी तिवयत श्रच्छी है। मैं सानन्द बाहर आगया और उपस्थित महाशयोंसे कहने लगा कि बाईजी अच्छी हैं। सब लोग हँसने लगे।

मैं जब बाहर आया तब बाईजीने मोतीलालजीसे कहा कि अब हमको बैठा दो, उन्होंने बाईजीको बैठा दिया, 'बाईजीने दोनों हाथ जोड़े 'श्रों सिद्धाय नमः' कह कर प्राण त्याग दिये। वर्णीजीने मुझे बुलाया शीघ आश्रो, मैने कहा—'अभी तो बाईजीसे मेरी बातचीत हुई। मैंने पूछा था—'सिद्ध भगवान्का समरण है। उत्तर मिला था 'हां, तुम बाहर जाओ।' श्रव मैं उनकी श्राज्ञाका उल्लङ्घन नहीं कर सकता था। वर्णीजीने कहा कि 'श्राज्ञा देनेवाली बाईजी अब कहीं चलीं गईं? क्या उपर गई हैं? वर्णीजी बोले—'बड़े बुद्ध हो, अरे वह तो समाधिमरण कर स्वर्ग सिधार गईं। जल्दो आश्रो उनका अन्तिम शव तो देखों कसा निश्चल श्रासन लगाये बेठी हैं?' मैं अन्दर गया, सचमुच ही बाईजीका जीव निकल गया था सिफ शव बैठा था। देखकर श्रशरण भावनाका स्मरण हो श्राया—

मरना सबको एक दिन अपनी-अपनी बार ॥
दलबल देवी देवता मात पिता परिवार ।
मरती विरियां जीवको कोई न रालन हार॥'
उसी समय कार्तिकेय स्वामीके शब्दों पर स्मरण जा पहुँचा—
'जं किं चि वि उप्पण्णं तस्स विणासो हवेह णियमेण ।
परिणामसरूवेण वि ग य किं पि वि सासर्य अतिथ ॥ ;
सीहम्मकये पडियं सारंगं जह ए रक्खए को वि ॥ तह मिच्चुणा वि गहियं जीवं पि ग रक्खए को वि ॥'

'राजा राणा छत्रपति हाथिनके स्रसवार।

जो कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश नियमसे होता है, पर्योयरूप कर कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। सिंहके परके नीचे आये मृगकी जैसे कोई रक्षा नहीं कर सकता उसी प्रकार



उन्होंने बाईर्ज(को बैठा दिया। बाईर्जाने दोनों हाथ जाड़े ंॐ सिद्धाय नमः' कहकर प्राण त्याग दिये। [ प्र० ५१० ]



मृत्युके द्वारा गृहीत इस जीवकी कोई रक्ता नहीं कर सकता। इसका तालप्य यह है कि पर्याय जिम कारणकूटसे होती है उसके अभावमें वह नहीं रह सकती। प्राणोंके अन्दर एक आयुः प्राण है उसका अभाव होने पर एक समय भी जीव नहीं रह सकता। अन्यकी कथा छोड़ो स्वर्गके देवेन्द्र भी आयुका अवसर होने पर एक समय मात्र भी स्वर्गमें ठहरनेके छिये असमर्थ हैं। अथवा देवेन्द्रोंकी कथा छोड़ो श्रीतीर्थंकर भी मनुष्यायुका अवसान होने पर एक सैकिण्ड भी नहीं रह सकते। यह बात यद्यपि आबाल बृद्ध विदित है फिर भी पर्यायके रखनेके लिये मनुष्यों द्वारा बड़े-बड़े प्रयत्न किये जाते हैं। यह सब पर्याय बुद्धिका फल है इसका भी मूल कारण वही है कि जो संसार बनाये हुए है। जिन्हें संसार मिटाना हो उन्हें इस पर विजय प्राप्त करना चाहिये।

'हेउ स्रभावे खियमा खाखिस्स स्त्रासविख्रोहो । स्त्रासवभावेख विखा जायदि कम्मस्स वि खिरोहो ॥ कम्मस्साभावेख य खोकम्माणं पि जायइ खिरोहो । खोकम्मिखरोहेख य संसार्याखरोह्यं होइ ॥'

संसारके कारण मिध्यात्व, अज्ञान, अविरित और योग ये चार हैं। इनके अभावमें ज्ञानी जीवके आस्त्रवका अभाव होता है, जब आस्त्रव भावका अभाव होजाता है तब ज्ञानावरणादि कमोंका अभाव हो जाता है और जब कमोंका अभाव हो जाता है तब नोकर्म-शरीरका भी अभाव हो जाता है एवं जब औदारिकादि शरोरोंका अभाव हो जाता है तब संसारका अभाव हो जाता है...इस तरह यह प्रक्रिया अनादिसे हो रही है और जब तत्त्वज्ञान हो जाता है तब यह प्रक्रिया अपने आप लुप्त हो जाती हैं स्वाभाविक प्रक्रिया होने लगती है। पर्याय क्षणभगुर संसारमें भी है श्रोर मुक्तिमें भी है।

बाईजीका शव देख कर मैं तो चित्रामका सा पुतला हो गया। वर्णीजीने कहा कि खड़े रहनेका काम नहीं। मैंने कहा-'तो क्या रोनेका काम है ?' वर्णीजो बोले—'तुमको तो चुहुछ सूफ रही है, अरे जल्दी करो और उनके शवका दाह आध घण्टेमें कर दो अन्यथा सम्मूच्छन त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होने लगेगी।' मैं ता किंकतव्यंके ऊहापाहमें पागल था परन्तु वर्णीजीके श्रादेशानुसार शीघ्र ही बाईजीकी श्रथीं बनानेमें व्यस्त हो गया। इतनेमें ही श्रामान् पं० मुन्नालालजी, श्री होतीलालजा, पं० मूलचन्द्रजी आदि त्रागये ओर सबका यह मंसृबा हुआ कि विमान बनाया जावे । मैंने कहा कि विमान बनानेकी श्रावश्यकता नहीं। शवको शोघ्र ही इमशान भूमिमें ले जाना श्चच्छा है। कटरामें श्रीयुत सिंघई राजारामजी और मोजी-लालजीकी दुकानसे चन्द्रन त्रागया। श्रीयृत रामचरणलालजी चौधरो भी आगये। आपने भी कहा कि शीवता करो। हम लोगोंने १५ मिनटके बाद शव उठाया उस समय रात्रिको दस बजे थे बाईजीके स्वर्गवासका 'समाचार विजळीकी तरह एक दम बाजारमें फेल गया और इमशान भूमिमें पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ी भीड़ हो गई।

बाईजीका दाह संस्कार श्रीरामचरणळाळजी चौधरीके भाईने किया। चिता धूधू कर जलने लगी ख्रीर द्याध घण्टेमें शव जल कर खाक हो गया। मेरे चित्तमें बहुत ही पश्चात्ताप हुआ हृदय रोनेको चाहता था पर छोक ळजाके कारण रो नहीं सकता था। जब वहांसे सब छोग चलनेको हुए तब मैंने सब भाइयोंसे कहा कि—

संसारमें जो जन्मता है उसका भरण अवश्य होता है जिसका संयोग है उसका वियोग अवश्यंभावी है। मेरा बाईजीके साथ चालीस वपसे सम्बन्ध है। उन्होंने मुक्ते पुत्रवत् पाला। श्राज मेरो दशा माता विहीन पुत्रवत् हो गई है। किन्तु बाईजीके उपदेशके कारण में इतना दुःखी नहीं हूँ जितना कि पुत्र हो जाता हैं। उन्होंने मेरे छिये अपना सवस्व दे दिया। आज मैं जो कुछ उन्होंने मुझे दिया सबका त्याग करता हूं और मेरा स्नेह बनारस विद्यालयसे है अतः कल ही बनारस भेज दूंगा। त्र्रब मैं उस द्रव्यमेंसे पाव आना भी ऋपने खर्चमें न छगाऊंगा। श्रीसिंघई कुन्दनलालजीने कहा कि अच्छा किया चिन्ताकी बात नहीं। मैं त्रापका हूं जो आपको त्रावश्यकता पड़े मेरेसे पूरी करना i...इस तरह इमशानसे सरोवर पर आये। सब मनुष्योंने स्नान कर श्रपने-अपने घरका मागं लिया, कई महाशय मुफे धर्मशालामें पहुँचा गये । यहां पर त्राते ही शान्ति मुला और छिलता रुदन करने लगीं पश्चात् शान्त हो गईं, मैं भा सो गया परन्तु नींद नहीं आई, रह रह कर वाईजीका स्मरण त्राने लगा।



#### १०२

# समाधिके बाद

जब किसीका इष्ट वियोग होता था तो मैं सममाने लगता था कि माई! यह संसार है इसका यही स्वरूप है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है अतः शोक करना व्यर्थ है पर बाईजीका वियोग होने पर मैं स्वयं शोक करने लगा। लोक लजाके कारण यद्यपि शोकके चिह्न बाह्ममें प्रकट नहीं हो पाते थे परन्तु अन्तरक्रमें अधिक वेदना रहती थी, इससे सिद्ध होता है कि यह मोहका संस्कार बड़ा प्रवल है। घरमें रहनेसे चित्त निरन्तर अशान्त रहता था अतः दिनके समय किसी बागमें चला जाता था और राजिको पुस्तकावलोकन करता रहता था।

मेरा जो पुस्तकालय था वह मैंने स्याद्वाद विद्यालय वनारसको दे दिया। तीन दिनके बाद लिलेना बोली—'हम बाईजीका मरण भोज करेंगे।' मैंने कहा 'अब यह पृथा बन्द हो रही है अतः तुम्हें भी नहीं करना चाहिये।' वह बोली—'ठीक है, परन्तु हम तो केवल उन्हींके स्मरणके लिये उन्हींका धन भोजनमें लगाते हैं। आपके पास जो था उसे तो आप स्याद्वाद विद्यालयको दान कर चुके अब हमारे पास जो है उसे लगावेंगे। उनकी आयु ७५ वर्षकी थी और अभी बृद्धजनोंका मरण भोज प्रायः सर्वत्र चाल् है अतः आप हमें यह कार्य करने दीजिये।'

में चुप रह गया, लिलताने एक हजार मनुष्योंका भोजन बनवाया द्यौर बारहवें दिन खिलाया ! विद्यालयके छात्रोंको भी भोजन त्या, अनाथालयके बालक बालिकाश्रोंको भी भोजन दिया तथा जितने मांगने शले (भिखारी) श्राये उन सबको भोजन दिया। पश्चात जो बचा उसे पल्लेदारोंको जो सिंघईजी आदि की दुकानों पर काम करते थे दे दिया। फिर भी जो बचा वह बाईजीका काम करनेवाली औरतोंको बांट दिया।

बारह दिनके बाद बाईजीके जो बस्नादि थे वे ठिठता और शान्तिबाईको दे दिये। इस बांटनेमें ठितता और शान्तिमें परस्पर मनोमाठिन्य हो गया। बान्तबमें परिष्रह ही पापको जड़ है। ठिठिताने एक दिन मुक्तसे कहा—'भैया! एकान्तमें चेठा।' मैं गया तब एक डबुठिया उसने दी उसमें ५००) का माल था। उसने कहा—'वाईजी! मुक्ते दे गई हैं!' मैंने कहा—'तुम रक्खो।' उसने कहा—'मुक्ते आवश्यकता नहीं, न जाने कीन चुरा ले जायगा?'

इन कार्यांसे निश्चिन्त होकर में रहने छगा परन्तु उपयोग नहीं छगता था। मुलाबाईने बहुत समझाया—'भेया! अब चिन्ता छोड़ो, बाईजी तो गई में आपको भोजन बनाकर खिला-ऊंगी।' मैंने कहा—'मुलाबाई! मेरे पास जो कुछ था वह तो मैं दे चुका अब मेरे पास एक पैसाभी नहीं है, किसीसे मांगनेकी आएव नहीं। यद्यपि सिंघईजी सब कुछ करनेको तैयार हैं परन्तु मांगनेसे लजा आती है।'

सान्त्वना देती हुई मुळावाई बोली—'सेया! कुछ चिन्ता सत करो, मेरे पास जो कुछ है उससे आप निर्वाह करिये, बहुत कुछ है, मैंने आपको बड़ा भाई माना है आखिर मेरा धन कर काम आवेगा ? मेरे कौन बैठा है ? ... इत्यादि बहुत कुछ सान्त्वना उसने दी परन्तु चित्तकी उदासीनता न गई।

एक दिन विचार किया कि यदि यहांसे द्रोणगिरि चला जाऊं तो वहां शान्ति मिलेगी। विचार कर मोटर स्टेण्ड पर आया। वहां भैयालालजी गोदरेने सबसे अगाड़ीकी सीट पर वैठा दिया। एक घण्टा बाद मोटर छूट गई, मलहराका टिकिट था, मोटर वण्डा पहुँची। वहां ड्राईवरने कहा—'वर्णीजी! आप इस सीटको छोड़कर बीचमें बैठ जाईये।'

में बोला-'क्यों ?'

'यहां दरोगा साहब आते हैं, वे शाहगढ़ जा रहे हैं।' 'तुमने उस सीटका भाड़ा क्यों लिया ?'

'त्राप जानते हैं 'जबर्दस्तीका ठेंगा शिर पर' त्राप जल्दी सीटको त्याग दीजिये ?'

'यह तो न्याय नहीं बलात्कार है।'

'न्याय अन्यायको कथा छोड़िये जब राज्यमें हो न्याय नहीं तब हममें कहांसे आवेगा ? आपने मामूली किरायेसे एक रुपया ही तो अधिक दिया है पर हम दरोगा साहबकी छुपासे २० के बदले ४० सवारियां ले जाते हैं। यदि उन्हें न ले जावें तो हमारी क्या दुर्गति होगी ? आप जानते हैं ? अतः इसीमें आपका कल्याण है कि आप बीचमें बैठ जाईये। अथवा आपको न जाना हो तो उतर जाईये। यदि आप न उतरेंगे तो बलात्कार मुमें उतारना होगा। आपको अदालतकी शरण लेनी है भले ही लीजिये परन्तु मैं इस सीट पर न बैठने दूंगा।'

मैं चुपचाप गाड़ीसे उतर गया और उसी दिनसे यह प्रतिज्ञा की कि अब आजन्म मोटर पर न बैंटू गा। वहांसे उतर कर धर्मशालामें ठहर गया, रात्रिको शास्त्र प्रवचन किया। 'पराधीन खनहु मुख नाई। यह छोकोक्ति बार-बार याद त्र्याती रही। दो दिन यहां रहा पत्रात् सागर चला त्र्याया त्र्यौर जिस सकानमें रहता था उसीमें रहने छगा। बहुत कुछ उपाय किये पर चित्त शान्त नहीं हुत्रा। त्र्यपाढ़का महोना था अतः कहीं जा भी नहीं सकता था।



### शाहपुरमें

एक दिन शाहपुरसे लोकमणि दाऊ आये, उन्होंने कहा 'शाहपुर चिलये, वहां सब साधन अच्छे हैं।' उनके कहनेसे में शाहपुर चला गया, यहीं पर सेठ कमलापतिजी ख्रोर वर्णी मोतीलालजी भी आगये। आप लोगोंके समागमसे धार्मिक चर्चायें काल जाने लगा।

यहां पर भगवानदास भायजी वड़े धार्मिक जीव हैं, निरन्तर स्वाध्यायमें काल लगाते हैं। आपके पांच मृपुत्र हैं और पांचों ही पण्डित हैं तथा योग्य स्थानों पर विद्याध्ययन कराते हैं— पंठ माणिकचन्द्रजी सागर विद्यालयमें अध्ययन कराते हैं, पंठ श्रुत-सागरजी रामटेक गुरुकुलमें मुख्याध्यापक हैं, पठ द्याचन्द्रजी पहले वीनामें थे अब जवलपुर गुरुकुलमें मुख्याध्यापक हैं, पठ धर्मचन्द्रजी शाहपुर विद्यालयमें सुपिग्नटेन्डेन्ट पदपर नियत हैं और सबसे छोटे अमरचन्द्रजी विताजीके साथ स्वाध्यायमें दत्तचित्त रहते हैं। इनके समागमसे अच्छा आनन्द रहा।

यहांको समाज बहुत ही सचरित्र है श्रीर परस्पर अति-संगठित भी है। यहां पर नन्दलालजी गानेके बड़े प्रेमी हैं, हल्कृ सिघई भी बड़े धर्मात्मा हैं। इनके यहां एक बार पञ्चकल्याणक और एक बार गजरथ हो गया है। आपने पञ्च कल्याणकमें तीन हजार रुपया दिये थे जिनकी बदौळत श्राज शाहपुरमें एक विद्यालय चल रहा है। इस विद्यालयमें प्रामवालोंने शक्तिसे बाहर दान दिया है। आज शाहपुरमें एक विद्यालय है जिसमें ५० छात्र अध्ययन कर रहे हैं. २० छात्र उसकी बोर्डिंगमें हैं। यि यहां पर एक लाखका धोन्यफण्ड हो तो हाईस्कूल तक अंग्रेजी और मध्यमा तक संस्कृतकी शिक्षाका अच्छा प्रवन्ध हो सकता है। तथा ५० छात्र बोर्डिंगमें रह सकते हैं परन्तु यह सुमत होना श्रसम्भव है। ये लोग इस तत्त्वको नहीं समसते।

भाद्रमासमें खतीलीसे लाखा त्रिलीकचन्द्र, खाखा हुकुमचन्द्र सलावावाले श्रीर पं० शीतलप्रसादजी शहपुराके खानेसे तास्विक चर्चाका विशेष श्रानन्द रहा।

एक दिन हम, कपलापित सेठ और वर्णी मोतीलालजी परस्परमें धार्मिक भावोंकी समालाचना कर रहे थे। सब लोग यही कहते थे कि धर्म कल्याणकारा है पर उसका यथाशक्ति आचरण भी करना चाहिये। कोई कहता था कि एकान्तमें रहना अच्छा है क्योंकि यातायातमें बड़ा कष्ट होता है तथा अन्तरङ्ग धर्म भी नहीं पलता। वर्णी मोतीलालजोने कहा कि यदि वर्णी गणेशप्रसादजी यातायात छोड़ देवें तो हम अनायास उनके साथ रहने लगेंगे। यही बात सेठ कमलापितजीने भी कही कि यदि केवल वर्णीजी स्थिर हो जावें तो हम अनायास स्थिर हो जावेंगे और इनके साथ आजन्म जीवन निर्वाह करेंगे। इन्हींकी चञ्चल प्रकृति है।

मैंने कहा—'यदि मैं रेलकी सवारी छोड़ दूं तो आप लोग भी छोड़ सकते हैं ?' दोनों महाशय बोले— इसमें क्या शक है ?' मैं भोलाभाला उन दोनों महाशयों के जालमें फॅस गया। उसी क्षण उनके समन्न प्रतिज्ञा कर ली कि मैंने आजन्म रेलकी सवारी त्याग दी आप दोनों किह्ये क्या कहते हैं ? पण्डित मोतीलाल वर्णीने उत्तर दिया कि पश्च कल्याणक प्रितिष्ठाको छोड़कर रेलमें न बेटूंगा। इसी प्रकार सेठ कमला-पितजी ने भी कहा कि मैं सालमें एक बार रेल पर जाऊंगा तथा एक बार आऊंगा और मुक्ससे भी कहने लगे कि आप भी इसी प्रकार नियम करिये एकदम त्यागना अच्छा नहीं। मैं तो आपने विचारों पर हढ़ रहा परन्तु उन लोगों ने जो कहा उसे बदलनेको राजी नहीं हुए...इस प्रकार भाद्र मास सानन्द बीता, खतौलीवाले खतौली चले गये, वर्णी मोतीलालजी जतारा गये, सेठ कमलापितजी बरायटा गये पर हम लाचार थे अतः रह गये।

त्रावे आश्वनमें पैदल सागर आ गये। मेरे श्राने के पहले ही बाईजीकी ननद लिलताबाईका स्वर्गवास हो गया था। उसके पास जो पांच सौ रुपया थे वे उसकी ओरसे सागर पाठ-शालामें दे दिये। पन्द्रह दिन सागर रहे परन्तु उपयोगकी स्थिरता नहीं हुई। यहां पर मुलाबाई थी उसने भी बहुत समझाया परन्तु चित्तका चोभ न गया। धमशालामें पहुंचते ही ऐसा लगने लगे मानों बाईजी धीमी श्रावाजसे कह रही हों भैया! भोजन कर लो।

# गिरिराजकी पैदल यात्रा

: 8 :

एक दिन सिंघईजीके घर भोजनके लिये गये, भोजन करनेके बाद यह कल्पना मनमें आई कि पैदल करीपुर जाना चाहिये। बाईजी तो थीं ही नहीं, किससे पूछना था? अतः मध्याह्नकी सामायिकके बाद पैदल चल दिये और एकाकी चलते चलते पांच बजे करापुर पहुंच गये। पन्द्रह मिनट बाद सिंघईजी के मुनीम हजारीलाल आ गये। बहुत ही शिष्टाचारसे पेश त्राये। कहने लगे कि आपके चले आनेसे सिंघईजी बहुत ही खिन्न हैं। उनका श्रमिप्राय यह था कि यदि मुझसे मिलकर यात्रा करते तो श्रव्छा होता। यों तो मैं जानता हं कि कोई किसीका नहीं, जीव एकाकी ही जन्मता **है**. और एकाकी ही मरता है फि**र** भी संसारमें मोही जीवको एक दूसरेका आश्रय लेना पड़ता है। सब पदार्थ भिन्न भिन्न हैं फिर भी मोहमें पर पदार्थके बिना कोई मी कामनहीं होता। श्रद्धा श्रीर है चारित्रमें श्राना और है। श्रद्धा तो दर्जन मोहके अभावमें होती हैं श्रीर चारित्र चारित्र-मोहके अभावमें होता है। मेरी यह श्रद्धा है कि आप मेरेसे भिन्न हैं और मैं भी आपसे भिन्न हूँ फिर भी आपके सहवासको चाहता हूं। त्रापकी यह दृढ़ श्रद्धा है कि कल्याणका मार्ग आत्मामें है फिर भी आप शिखरजी जा रहे हैं। यह आपको दृढ़ निश्चय है कि ज्ञान और चारित्र आत्माके ही गुण हैं फिर भी श्चाप पुस्तकावलोकन, तीथयात्रा तथा व्रत उपवासादि निमित्तोंको मिलाते ही हैं। इसी प्रकार मैं भी आपका निमित्त चाहता हूं इसमें कौन सा अन्याय है ? संसारसे विरक्त होकर भी साधु छोग उत्तम निमित्तोंको मिळाते हो हैं...यह सिंघईजीका संदेश था सो आपको सुना दिया।

बात वास्तविक थी ख्रतः में कुछ उत्तर न दे सका ख्रीर दो दिन रहकर बण्डा चला गया। यहां पर श्री दोलतरामजी चोंघरी बहुत ही धर्मात्मा हैं। उन्होंने खायह पूर्वक कहा 'आप गिरि-राजको जाते हो तो जाख्रो बहुत हा प्रशस्त कार्य है परन्तु नेना-गिरिजी भो तो सिद्ध त्तेत्र है खनुपम और रम्य है। यहां पर सब सामयो सुरुभतया मिल सकती है। हम लोग भी आपके समागमसे धर्म छाभ कर सकेंगे तथा ख्रापकी वयावृत्यका भी ख्रवसर हमको मिलता रहेगा ख्रीर सबसे बड़ी बात यह है कि ख्रापकी वृद्ध ख्रवस्था है इस समय एकाकी इतनी लम्बी यात्रा पेंदछ करना हानिप्रद हो सकती है अतः उचित तो यही है कि आप इसी प्रान्तमें धर्म साधन करें फिर ख्रापकी इच्छा...।'

में सुनकर उत्तर न दे सका और दो दिन बाद श्री नैनागिरि जी को चल्ला गया। बीचमें एक दिन दलपतपुर रहा। यहां पर सिंघई जवाहरलालजी मेरे बड़े प्रेमी थे वे बोले—

'श्राप जाते हैं जाओ परन्तु हम छोगोंका भी तो कुछ विचार करना था। हम श्रापके धर्ममें श्राज तक वाधक नहीं हुए, धर्मका उत्थान तो आत्मामें होता है चेत्र निमित्तमात्र ही है। अज्ञानी मनुष्य निमित्तों पर बहुत बल देते हैं पर ज्ञानी मनुष्योंकी दृष्टि उपादानकी श्रोर रहती है। श्राप साक्षर हैं। यदि श्राप भी निमित्तकी प्रधानता पर विशेष श्राग्रह करते हैं तो एम कुछ नहीं वोछना चाहते। श्रापकी इच्छा हो सो की जिये। श्रायवा मेरी तो यह श्रद्धा है कि .इच्छासे कुछ नहीं होता जो होनेवाला कार्य है वह अवश्य होता है। बाईजीका एक विलक्षण जीव था जो कि योग्य कार्यके करनेमें ही अपना उपयोग लगाता था। अब श्रापको शिचा देनेवाला वह जीव नहीं रहा अतः आपकी प्रवृत्ति स्वच्छन्द हो गई है। हम तो श्रापके प्रेमी हैं प्रेम यश श्रपने हद्यकी बात आपके सामने प्रकट करते ही हैं। आपका जिसमें कल्याण हो वह की जिये...।

बाईजीका नाम सुनकर पुनः उनके अपरिमित उपकारोंका स्मरण हो आया। मैंने सिंघई जवाहरहाहजीको कुछ उत्तर नहीं दिया और दूसरे दिन श्री नैनागिरिका चहा गया।

वहां पर एक धर्मशाला है उसीमें ठहर गया, साथमें कमला-पित सेट भी थे। धर्मशालाके बाहर एक उच्च स्थान पर अनेक जिनालय हैं। जिनालयोंके सामने एक सरोवर हैं, उसके मध्य भागमें एक विशाल जैन मिन्द्रिं जिसके दर्शनके लिये एक पुल बना हुआ है। मिन्द्रिको देखकर पावापुरके जल मिन्द्रिका समरण हो आता है। मिन्द्रिके बनानेवाले सेठ जवाहरलालजी मामदावाले थे। सामने ही एक छोटी सी पहाड़ी पर अनेक जिन मिन्द्रि विद्यमान हैं। वहां पहुंचनेका माणं सरोवरके बांध परसे हैं। पहाड़ीकी दूरी एक फर्लाङ्ग होगी। मिन्द्रोंके दर्शनादि कर भव्य पुण्योपार्जन करते हुए संसार स्थितिके छेदका उपाय करते हैं।

यहांपर हम छोग दो दिन रहे। सागरसे सिंघईजी आदि भी त्रा गये जिससे बड़े आनन्दके साथ काछ बोता। सिंघईजी ने बहुत कुछ कहा परन्तु मेंने एक न सुनी। मैंने सान्त्वना देते हुए उनसे कहा—'भैया! अब तो जाने दो, आखिर एक दिन तो हमारा और श्रापका वियोग होगा हो। जहां संयोग है वहां वियोग निश्चित है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप मुमसे कुछ नहीं चाहते, केवळ यही इच्छा श्रापकी रहती है कि मेरा काळ धर्ममें जावे तथा कोई कष्ट न हो...परन्तु मैंने एक वार श्रीगिरि-राज जानेका दृढ़ निरुचय कर लिया है अतः अब आप प्रतिबन्ध न लगाइये...।'

मेरा उत्तर सुनकर सिंघई जीके नेत्रों में आंसुओंका संचार होने लगा स्त्रौर मेरा भी गला रुद्ध हो गया स्त्रतः कुछ कह न सका। कवल मार्गके सन्मुख होकर वमौरीके लिये प्रस्थान कर दिया।

## : २:

शामके ५ वजते बजते वमोरी पहुंच गया। यहां व्या दरवारो-लाल उत्साही और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यहां दो दिन रहकर शाहगढ़ चला गया। यहां पर पचीस घर जैनोंके हैं,दो दिन रहा, यहांके जैनी मृदुल स्वभावके हैं जब चलने लगा तब रुदन करने लगे, चलते समय यहांसे पचीस नारियल भेंटमें श्राय। यहांसे हीरापुर पहुंचा। यहांपर लक्कीलाल सिंघई जो कि द्रोण-गिरि पाठशालाके मन्त्री हैं रहते हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। उनसे सम्मित लेकर दरगुवां पहुँचा।

यहां पर एक जैन पाठशाला है जो श्रोयुत ब्रह्मचारी चिदा-नन्दजीके द्वारा स्थापित हैं। त्र्याप निरन्तर उसकी देख रेख करते रहते हैं। यहींपर आपने एक गुजराती मन्दिर भी निर्माण कराया है और उसके छिये आपने त्र्यना ही मकान दे दिया है ऋर्थात् अपने रहने ही के मकानमें मन्दिर निर्माण करा दिया है। आप योग्य व्यक्ति हैं निरन्तर ज्ञान वृद्धिमें आपका उपयोग लीन रहता है। आपने बुन्देलखण्ड प्रान्तमें पचीस पाठशालाएं स्थापित करा दी हैं। आपका यदि पूर्ण सहायता मिले तो आप बहुत उपकार कर सकते हैं परन्तु कोई योग्य सहायक नहीं, आप बत भी निरितिचार पालते हैं। आपकी वृद्धा माता हैं जो सब काम अपने हाथोंसे करती है। आपकी वृद्धा माता हैं जो सब काम अपने हाथोंसे करती है। आपकी गरीबोपर बड़ी दया रहती है, आप निरन्तर विद्याभ्यास करते रहते हैं, आपकी उदासीनाश्रममें पूर्ण रुचि रहती है, आपके ही प्रयत्नका फल है कि सागरमें जौहरी गुलाबचन्द्रजीके बागमें एक आश्रम स्थापित हो गया है, आपकी प्रकृति उदार है, भोजनमें आपको अणुमात्र भी गृष्ठता नहीं है, आपके समागममें दो दिन सानन्द व्यतीत हुए, आपने खूब आतिध्य सत्कार किया।

यहांसे श्री द्रोणिगिरिको चल दिये। बीचमें सड़वा गाव मिला यहां जैनियोंके दस घर हैं परन्तु परस्परमें मेल नहीं श्रतः एक रात्रि ही यहां रहे और चार घण्टे चलकर श्री द्रोणिगिरि पहुंच गये।

यहां पर सुन्दर धर्मशाला है, पण्डित दुलीचन्द्रजी वाजना-वालोंने बड़े परिश्रमसे इसका निर्माण कराया था। यहां पर एक गुरुदत्त पाठशाला चल रही है जिसकी रचा श्री सिंघई कुन्दन-लालजी सागर तथा मलहराके सिंघई वृन्दावनदासजी डेबड़िया करते हैं। प० दुलीचन्द्रजी वाजनावालोंकी भी चेष्टा इसकी उन्नति में रहती है। श्री लक्कीलालजी सिंघई हीरापुरवाले इसके मन्त्री हैं। श्राप प्रति आठवें दिन आते हैं और पाठशालाका एक पैसा भी श्रपने उपयोगमें नहीं लाते। साथमें घोड़ा लाते हैं तो उसके घासका पैसा भी आप अपने पाससे दे जाते हैं। आप बड़े नरम दिलके आदमी हैं परन्तु प्रवन्ध करनेमें किसीका लिहाज नहीं करते।

पं० गोरेलालजी यहीं के रहनेवाले हैं, व्युत्पन्न हैं। आप ही के द्वारा पाठशालाकी अच्छी उन्नित हुई है। आप चेत्रका भी काम करते हैं। यहां पर एक हीरालाल पुजारो भी है। जो बहुत ही सुयोग्य है। जो यात्री गण आते हैं उनका पूर्ण प्रवन्य कर देता है। न्राममें एक मन्दिर है उसमें देशी पत्थरको विशाल वेदी है जिसका श्री सिंघई कुन्दनलालजी सागरने भैयालाल मिस्नीके द्वारा निर्माण कराया था। उसमें बहुत ही सुन्दर कला कारीगरने अङ्कित की है। वेदिकामें श्री ऋषभ जिनेन्द्र देवकी ढाई फुट उची सङ्गममंरकी सुन्दर प्रतिमा है जिसके दशनसे दर्शकको शान्तिका आस्वाद आ जाता है।

यहां पर इन्हीं दिनों गोवर्धन भोजक आया था। उसका गाना सुनकर यहांके चित्रय लोग बहुत प्रसन्न हुए। यहां तीन दिन रहे पश्चात् यहांसे चलकर गोरखपुरा पहुंचे। यहां प्राचीन जेन मन्दिर हें पन्द्रह घर जेनियों के हैं जो परस्पर कलह रखते हैं। यहांसे चलकर घुवारा आये यहांपर पांच जिन मन्दिर हैं। यहांपर पण्डित दामोदरदासजी बहुत तत्त्वज्ञानी हैं, श्राप वैद्य भी हैं। यहां पर परस्परमें कुछ वैमनस्य था वह एक साधुके आप्रह और मेरी चेष्टासे शान्त हो गया। यहांसे चलकर वहगांव आये और वहांसे चलकर पठा आये। यहां पर पं० वारेलालजी वैद्य बहुत सुयोग्य हैं। इनके प्रसादसे अहार चेत्रकी उन्नति प्रतिदिन हो रही हैं। यहांसे चलकर त्रता आये। यहां पर पं० वारेलालजी वैद्य बहुत सुयोग्य हैं। इनके प्रसादसे अहार चेत्रकी उन्नति प्रतिदिन हो रही हैं। यहांसे चलकर त्रता आये। यहां पर तान दिन रहे। यहांसे चलकर वरमा आये और वहांसे चलकर दिगौड़ा पहुंचे। यह दिगाड़ा वही है जहां कि श्री देवीदासजी कविका जन्म हुआ था। आप अपूर्व किव और धार्मिक पुरुप थे, आपक विपयमें कई किंवदन्तियां प्रचलित हैं—

श्चाप कपड़ेका व्यापार करते थे। एकबार आप कपड़ा बेचनेके लिये बछौड़ा गये थे। वहां जिनके मकानमें ठहरे थे उनके एक पांच वर्षका बालक था वह प्रायः भायजीके पास खेलनेके लिये श्रा ज्ञा था। उस दिन आया श्रीर आध घण्टा बाद चला गया। उसकी मां ने उसके वदनसे झंगु/छयां उतारी तो उसमें उसके एक हाथका चांदीका कड़ा निकल गया। मां ने विचार किया कि भायजी साहबते उतार लिया होगा । वह उनके पास आई श्रौर वोळी कि भायजी! यहां इसका चूरा तो नहीं गिर गया? भायजी उसका मनका पाप समभ गये और बोले कि हम कपडा वेचकर देखेंगे कहीं गिर गया होगा। वह वापिस चली गई, आपने शीघ्र ही सुनारके पास जाकर पांच तोलेका कड़ा बनवाकर बालककी मांको सौंप दिया । मां कड़ा पाकर प्रसन्त हुई । भायजी साहब बजार चले गये, दूसरे दिन जब बालककी मां बालकको मंगुलिया पहिराने लगी तब कड़ा निकल पड़ा। मनमें बड़ी शर्मिन्दा हुई और जब बजारसे भायजी साहब आये तब कहने लर्गा कि मुक्तसे बड़ी गलती हुई, ब्यर्थ ही आपको कड़ा लेनेका दोष लगाया। भायजी साहवने कहा 'कुछ हर्ज नहीं वस्तु खो जाने पर सन्देह हो जाता है अब यह कडा रहने दो।

एक वारकी वात है आप लिलतपुरसे घोड़ा पर कपड़ा लेकर घर जा रहे थे। अटवीके बीचमें सामायिकका समय हो गया। साथियोंने कहा-'एक मील और चिलये यहां घनी अटवी है इसमें चोरोंका डर है।' भायजी साहब बोले-'आप लोग जाईचे हम तो सामायिकके वाद ही यहांसे चलेंगे और घोड़ा परसे कपड़े का गहा उतार कर घोड़ाको बांध दिया तथा आप सामायिकके लिये बेठ गये। इतनेमें चोर आये और कपड़के गहे लेकर चले गये। थोड़ी दूर जाकर चोरोंके दिलमें विचार आया कि हम लोग जिसका कपड़ा चुरा लाये वह वेचारा मृर्तिकी तरह बेठा

रहा मानों साधु हो ऐसे महापुरुषकी चोरी करना महापाप है। ऐसा विचार कर लाँटे और कपड़ेक गट्ठे जहांसे उठाये थे वहीं रख दिये और कहने लगे कि महाराज! आपके गट्ठे रखे हैं अन्य कोई चोर आपको तंग न करे इसिलये अपना एक आदमी छोड़े जाते हैं। इतना कहकर वे चोर आगे चले तथा जो लाग भायजी साहबको घनी अटवीमें अकेला छोड़कर आगे चले गये थ उन्हें लूट लिया और पीटा भी। भायजीक पास जो आदमी बेठा था उसने सामायिक पूरो हाने पर उनसे कहा कि महाराज! अपना कपड़ा संभालो अब हम जाते हैं. ऐसी अनेक घटनाएँ आपके जीवनचरित्रकों हैं।

एक घटना यह भी लिखनेकी है कि आप यू० पी० प्रान्तमें एक स्थानपर पढ़नेके लिये गये। वहां आपने एक पैसेकी लकड़ीमें बारह माह रोटी बनाई और अन्तमें वह पैसा भी बचा लाये। लोग इसे गलप समर्भेग पर यह गलप नहीं। आप बजारसे एक पैसेकी लकड़ी लाते थे उसमें रोटी बना लेते और कोयला बुमा लेते थे तथा उसे एक पैसामें सुनारको बेच देते थे।

यहां पर उनके बनाये देवोविलास ऋादि प्रन्थ देखने में ऋाये।

# : 3:

दिगोड़ासे चलकर दुमदुमा आये, यहां पर बाईजीकी सास की बहिनका लड़का गुलाबचन्द्र है, बड़ा सज्जन मनुष्य है। उसका बाप बड़ा भोलाभाला था। जब उसका अन्तकाल आया तब गुलाबचन्द्र ने कहा कि पिता जी! आपके चिन्होंसे आपका मरण आसन्न जान पड़ता है। पिता ने कहा—'वेटा! संसार मरता है इसमें आश्चर्यकी कौन सी कथा है ?' गुलाबचन्द्रने कहा कि समाधिमरणके लिये सबसे ममता त्यागो । बाप बड़ा भोला था, बोला-'अच्छा तेरे बचन मान्य हैं।' कुछ देर बाद गुलाब-चन्द द्वाई लाकर बोला-'पिताजी! श्रोषध लीजिये।' बाप बोला-'वेटा अभी तो तूने कहा था कि सबसे ममता छोड़ो, मैंने वहीं किया। देख, इसीलिये में खाटसे उतरकर नीचे बेठ गया, सब कपड़ा छोड़ दिये। कंबल घोती नहीं छोड़ी जाती, नंग होनेमें लज्जा आती है। श्रव में न तो पानी पीऊंगा और न अन्न ही खाऊंगा।' गुलावचन्द्रने कहा-'पिताजी! मैंने तो सरल भावसे कहा था, मेरा यह भाव थोड़ ही था कि तुम सब छोड़ दो।' वापने कहा-'आप कुछ कहों में तो सब कुछ छोड़ चुका, अब जमीन पर ही लेटू गा और भगवानका समरण कहांगा।'

यह वार्ता याम भरमें फेट गई परन्तु उसने किसीकी नहीं सुनी आर दो दिन वाद परमेछीका स्मरण करते हुए निर्विध्न रूपसे परछोक यात्रा की।

इस गांवसे चलकर बक्छासागर छा गये और स्टेशनके जपर बाबु रामस्वरूपके यहां ठहर गये। साथमें कमलापित सेठ भी थे। यहां पर स्टेशनसे दो फर्लांगकी दूरी पर सर्राफ मूलचन्द्रजीको दुकान है। दुकानके पास ही एक अष्टालिका पर जिन चत्यालय है जिसमें श्री पार्श्वनाथ स्वामीकी मनोझ प्रतिमा है। वाबू रामस्वरूपजी ने चत्यालयको सुसज्जित बना रक्खा है। यहां से छाध फर्लाङ्ग पर एक छोटी सी पहाड़िया है जिसके ऊपर सर्राफर्जीने एक पार्श्वनाथ विद्यालय खोल रक्खा है और जिसके व्ययके लिये मांसीके पांच कोठे लगा दिये हैं। पहाड़ीके नीचे एक छुआ भी खुदवा दिया है। यहांसे दो फर्लाङ्गकी दूरी पर एक बाग है जिसमें आम, अमरूद आदि अनेक फल तथा शाकादिकी उत्पत्ति होती है। स्थान सुरस्य तथा जल वायुकी

स्वच्छतासे पठन पाठनके लिये उपयुक्त है। परन्तु बरुवासागर-वाले महानुभावोंकी उसमें प्रीति नहीं। हां, बाबु रामस्वरूपजी की पूर्ण दृष्टि है, बाबु साहबके समागमसे शास्त्र प्रवचनमें बड़ा आनन्द रहताथा। सर्रोफ मूलचन्द्रजी भी प्रतिदिन आते थे। इनका हमसे हार्दिक प्रेम था।

एक दिन बोले—'आप गिरिराजको जा रहे हैं...यह सुनकर हमारा दिल टूटा जा रहा है, आप ही के स्नेहसे मैंने यह विद्यालय खोळा था और आप ही के स्नेहसे इसे निरन्तर सींचता रहता हूं। मैं आपकी आज्ञाका हमेशा पालन करता हूं तथा यथाशिक और भी दान करनेको तैयार हूं... यदि आप रहें तो।'

इसके सिवाय एक वात और है वह यह कि बाईजी हमारे पास एक हजार रुपया इस शतेषर जमा कर गई थी कि इसका पांच रुपया मासिक व्याज भैयाका देते जाना सो लीजिये और यदि आप रुपया लेना चाहते हैं तो वह भी लीजिये मुक्ते कोई आपत्ति नहीं। रुपया ले लेने पर भी मैं पांच रुपया मासिक भेजता जाऊंगा, आपको मैं अपना मानता हूं।

मैंने कहा—'मुक्ते रुपया नहीं चाहिये, बाईजीके भावका में व्याघात नहीं कर सकता। मैं पांच रुपया मासिक व्याजका ही लेनेवाला हूँ। रुपया यहांकी पाठशालाके नाम जमा करा दीजिये।'

मांसीके राजमञ्जजी साहब भी यहां त्राये। इनका सर्राफके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। सर्राफजीके परम हितैषी त्रोर उन्हें योग्य सम्मित देनेवाले थे। बहुत ही सज्जन धार्मिक व्यक्ति थे। इनकी सम्मितिसे सर्राफ मूळचन्द्रजीने मांसीमें एक मकान ले लिया जिसका चार सौ रुपया मासिक किराया आता है। पन्द्रह दिन बरु आसागर रहकर शुभ मृहूर्तमें श्री गिरिराजके छिये प्रस्थान कर दिया। प्रथम दिनकी यात्रा पांच मोलकी थी, निवारी प्राममें पहुंचा, साथमें कमछापित खोर चार जैनी भाई थे। साथमें एक ठेळा था, जिसमें सब सामान रहता था। उसे दो खादमी छे जाते थे। जब थक जाते थे तब ख्रन्य दो आदमी ठेळने खगते थे। मैं तीन मीळ चला खोर इतना थक गया कि पैर चलनेमें विलकुल असमर्थ हो गये।

मुझे बहुत ही खेद हुआ और मनमें यह भावना हुई कि हे प्रभो ! ऐसे किस पापका उदय आया कि मेरी शक्ति एकदम क्षीण हो गई । हमारे साथ जो जेनी थे उनमेंसे एक बोला कि आप इतनी चिन्ता क्यों करते हैं ? श्री पार्श्व प्रभु सब श्रन्छा करेंगे, मालूम होता हैं आपने एक मसल नहीं सुनी—'साम्हर दूर सिमरिया नियरी।'

मुेंने कहा—'इसका अर्थ समभाईये।'

वह बोला—'पहले जमानेमें इस तरह रेळ मोटरोंका सुमीता न था, साम्हर स्थान मारवाड़में है, वहां नमककी भील है वहांसे सिमरिया गांव पांच सौ मीळ हैं। यह गांव पन्ना रियासतमें है। पहले जमानेमें बेलोंके जरिये ज्यापार होता था। साम्हरके एक सेठका सिमरियावालेपर कुछ रुपया आता था वह उसकी वसूलीके लिये सिमरिया चला। जब गांवके बाहर आया तब नौकरसे पूछता है कि सिमरिया कितनी दूर है ? नौकरने जवाब दिया—'साम्हर दूर सिमरिया नियरी।' यद्यपि यहांसे साम्हर एक मील है परन्तु उसके लिये श्रापने पीठ दे दी है और सिमरियाके सम्मुख हो गये हैं इससे चार सौ निन्यानवे मील दूर होनेपर भी नकदीक है। इसी प्रकार श्राप गिरिराजके सम्मुख हैं श्रार बरु बाहर वह नजदीक है और बरु आसागर दूर है। उसके इस वाक्यको सुनकर

मेरेमें स्फूर्ति आ गई और मैंने यह प्रतिज्ञा की-'हे प्रभो पार्श्व-नाथ! मैं आपकी निर्वाणभूमिके लिये प्रस्थान कर रहा हूं जब तक मुझमें एक मील भी चलनेकी सामर्थ्य रहेगी तबतक पैदल चलंगा, डोलीमें नहीं बैठंगा।' प्रतिज्ञाके बाद ही एकदम चलने लगा और आध घण्टा बाद निवारी पहुंच गया। यहांपर एक जैन मन्दिर और चार घर जैनियोंके हैं। रात्रिभर रहा, प्रातः काल भोजन करके मगरपुरके लिये चल दिया।

यहांपर एक गहोई वैश्य आये, उन्होंने कहा आप थोड़ी देर मेरी बात सुनकर जाईये। मैं रुक गया, आप बोले-'मैं एक बार श्री जगन्नाथजीकी यात्राके लिये जाने लगा तो मेरी मां बोली-वेटा! तुम्हारे बापने श्रमुक श्रादमीका ऋण लिया था वह उसे अदा न कर सके, उसका मरण हो गया। श्रव तुम पहले उसे ऋदा करो फिर यात्राके छिये जाओ ऋन्यथा यात्रा सफल न होगी । मैंने मांकी आज्ञाका पालन किया श्रौर उस साहूकारके पास गया। साहकारसे मैंने कहा—भाई! आपका जो रुपया मेरे बापके नामपर हो ले लीजिये। साहकारने कहा -'मुके नहीं मालूम कितना कर्ज है मेरे बापने दिया होगा मैं क्या जानूं ? जब मैंने बहुत त्राप्रह किया तब उसने बही निकाली। मैंने मेरे बापके नामपर जो रुपया निकला वह मय व्याजके ऋदा किया। साहकारने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उतना ही रुपया मिलाकर एक मन्दिरमें लगा दिया। यह उस जमानेकी बात है पर अब यह जमाना आ गया कि रुपया अदा करनेमें श्रदालत का आश्रय लेना पड़ता है श्रीर अन्तमें किछकाल कहकर सन्तीष करना पड़ता है। श्रस्तु, श्रापसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहां जावें वहां यह उपदेश श्ववश्य देवें कि पराया ऋण श्रदा करके ही तीर्थयात्रा आदि धार्मिक कार्य करें।'

मैंने कहा—'अच्छा।' उसने कहा—'श्रव आप सानन्द जाईये।'

### :8:

में वहांसे चलकर मगरपुर पहुँच गया, यहां दो जैन मन्दिर और दस घर जैनियों के हैं। यहां पर अड़कू सिंघई जीके यहां ठहरा, आप स्वर्गीय बाई जीके चचेरे भाई थे, बड़े ब्रादरसे तीन दिन रक्खा, चलते समय सप्रेम एक मील तक पहुँचाने के लिये ब्राये। जब मैं चलने लगा तब आपका हृदय भर आया। वियोग में विपाद न होना कठिन काम है। यहांसे चलकर टेरका आया, यहां पर दो मन्दिर और पन्द्रह घर जैनियों के हैं। यहां पर समाजमें बेमनस्य था वह दूर हो गया।

यहांसे चलकर मऊरानीपुर आया। यहां पर दस विशाल जैन मन्दिर और साठ घर जैनियों के हैं, प्रायः सभी सम्पन्न हैं। यहां पर होती अञ्झी है कई भाई स्वाध्यायके प्रेमी हैं, मन्दिरमें धर्मशाला है, उसमें सौ आदमी ठहर सकते हैं। यहां दो दिन रहकर मऊ चला गया, यहां पर मन्दिरोंका समुदाय अच्छा है परन्तु अब जैनियोंकी न्यूनता है। यहां पर वेष्णव लोगोंके भी विशाल मन्दिर हैं, पूजा पाठका प्रबन्ध उत्तम है।

दो दिन रहकर यहांसे आलीपुरको चला, यह स्थान महाराज आलीपुरका है, आप चित्रय हैं, त्रापका महल आलीपुरामें हैं। यहां पर एक दिन ठहरा, यहांके राज्यका प्रवन्ध बहुत ही उत्तम है, आपके राज्यमें किसानोंसे मालगुजारीका रुपया नहीं लिया जाता, उत्पत्तिके ऊपर कर है, यदि छः मन गल्ला हुत्रा तो एक मन राजाको देना पड़ता है। यदि किसीको कोई अर्जी करनी पड़ती है तो महाराजके पास जाकर स्वयं निवेदन कर सकता है। कहनेका तात्पर्य यह है कि यहांकी प्रजा बहुत आनन्दसे अपना जीवन विताती है।

यहांसे चलकर नयागांव छावनी आ गये और शोभाराम भैयाछाल महेवावालोंके यहां ठहर गये। यहां पर बुन्देलखण्ड राज्योंकी देख रेख करनेके छिये एजेण्ट साहब रहते हैं। यहांसे चलकर महेवा आये, यहां पर भैयालाळने पूर्ण आतिथ्य सत्कार किया। यह स्थान चरखारी राज्यमें है। यहांकी प्रजा भी आनन्द से जीवन विताती है परन्तु आलीपुर की बराबरी नहीं कर सकती। यहां एक दिन रहकर राज्यस्थान छतरपुरमें आ गया, यह स्थान बहुत सुरम्य हे, यहां पर संस्कृत शास्त्रोंका अच्छा भण्डार है। श्री बिहारीलालजी साहब संस्कृतके उत्तम विद्वान् हुए हैं। आपकी कविता प्राचीन कवियोंके सहश होती थी, आप श्री भागचन्द्रजी साहबके शिष्य थे शान्त परिणामी और प्रतिष्ठान्वार्य भी थे।

जिन दिनों आप भागचन्द्रजी साहबसे अध्ययन करते थे उस समय त्रापके साथमें पण्डित करगरलालजी पद्मावती पोर वाल भी त्रध्ययन करते थे। आप ही के सुपुत्र स्वर्गीय श्रीमान् न्यायदिवाकर पण्डित पत्रालालजी थे। जिनकी प्रतिभाको बड़े बड़े विद्वान् सराहते थे, आप निर्भीक वक्ता थे, वाद करनेमें केशरी थे और असाधारण प्रतिष्ठाचार्य थे। बड़े बड़े राजा त्रापको सादर बुलाते थे, महाराज छतरपुरने तो आपको अनेक बार बुलाया था, छतरपुरमें जैनियोंकी बड़ी प्रतिष्ठा थी।

गांवके बाहर एक टेहरी पर पाण्डेजीका मन्दिर है, आज कल वहां हिन्दी नामें स्कूल है। यहां पर मन्दिरों ने विशाल मूर्तियोंकी न्यूनता नहीं है परन्तु आजकल शास्त्र प्रवचन भी नहीं होता। यहां पर पं० हीराछालजी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप चाहें तो समाजका बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं परन्तु आपका छक्ष्य इस श्रोर नहीं। प्रथम तो संसारमें मनुष्य जन्म मिलना श्रात कठिन है फिर मनुष्य जन्म मिछकर योग्यताकी प्राप्ति श्रात दुर्लभ है, योग्यताको पाकर जो स्वपरोकार नहीं करते वे अत्यन्त मूढ़ है। मृढ़ हैं...यह लिखना आपेक्षिक है, यावत्प्राणी हैं सब श्रपने श्रपने श्राभिप्रायसे प्रवृत्ति करते हैं किन्तु इतना अवस्य मानना पड़ेगा कि जिस क्रियांक करनेसे श्रपनी आत्माको कछ्पताका सामना करना पड़े तथा धक्का पहुंचे वह कार्य करना श्रवस्य हेय है। संसार है इसमें जो न हो वह श्रव्ण है।

यहांसे चलकर एक राजधानीमें आया उसका नाम नहीं लिखना चाहता। यहां भट्टारक के शिष्य थे जो बहुत ही योग्य एवं विद्वान् थे, आपका राजाके साथ मैत्रीभाव था। एक वर्षा कालमें पानीका अकाल पड़ा, खेती सूखने लगी, प्रजामें त्राहि मच गई। प्रजागणने राजासे कहा—'महाराज! पानी न वरसनेका कारण यह है कि यहां पर जैनगुरु भट्टारकका एक चेला रहता है, वह ईश्वरको सृष्टिकती नहीं मानता, परमात्मा निखिल जगत्का नियन्ता है, उसी की अनुकम्पासे विश्वके प्राणी सुखके पात्र होते हैं, उसीकी अनुकम्पासे प्राणी अनेक आपत्तियोंसे सुरिचत रहते हैं अतः उस भट्टारकके शिष्यको यहांसे निकाल दीजिये जिससे देशव्यापी आपत्ति टल जावे।

राजाने कहा-'यह तुम लोगोंकी भ्रान्ति है। मनुष्योंके पृण्य पापके आधीन सुख दुख होता है भगवान् तो सिफ साक्षीभूत हैं। अथवा कराना करो कि भगवान् ही कर्ता हैं परन्तु फल तो जैसा हम लोग पुण्य पाप करेंगे वैसा ही होगा। जैसे हम राजा हैं

हमारी प्रजामें जो चोरी करेगा उसे हम चोरी करनेका दण्ड देवेंगे। यदि चोरी करनेवालेको दण्ड न दिया जायगा तो ऋरा-जकता फेंळ जावेगी इसी तरह ईश्वरको मान छो। 'जैनगुरुके रहनेसे पानी नहीं वरसा' यह आप किस आधारसे कहते हैं। विवेकसे बात करना चाहिये। त्र्याप लोग जानते हैं कि जैनियोंके साधु दिगम्बर होते हैं, ब्रामके बाहर रहते हैं, चौबीस घण्टेमें एक बार प्राममें त्राकर भोजन करते हैं पश्चात् फिर वनमें चले जाते हैं, सबसे मैत्री भाव रखते हैं-वे तो यहाँ हैं नहीं। यह जो हैं भट्टारकके शिष्य हैं परन्तु वे भी बड़े शिष्ट हैं, विद्वान् हैं दयालु हैं, सदाचारकी मूर्ति हैं, परिमित परिग्रह रखते हें, जैनियां के यहां भोजन करते हैं, किमी से याचना नहीं करते, मेरा उनके साथ स्नेह है, निरन्तर उनके मुखसे त्राप होगोंके हित पोषक वचन ही सुननेमें आते हैं । वे निरन्तर कहते रहते हैं कि महाराज ! ऐसा नियम बनाईये कि जिससे राज्य भरमें सदा-चारकी प्रवृत्ति हो जाय। आप सदा मद्य मांस मधुके त्याग का उपदेश करते हैं। अनाचार रोकनेके लिये उनका कहना है कि बाजारू श्रोरतें शहरमें न रहें, उनकी श्राजीविकाक लिये कोई कला भवन बना दिया जावे । मुझे भी निरंतर यही उपदेश देते हैं कि महाराज आप प्रजापति हैं श्रौर चूर्कि पशु भी श्रापकी प्रजा हैं स्त्रतः इनका भी घात न होना चाहिये। इसलिये आप लोग इनके निकालनेका प्रस्ताव वापिस ले लीजिये...।' महाराज ने बहुत कुछ कहा परन्तु समुदायने एक नहीं सुनी और कहा तो हमको आज्ञा दीजिये हम ही चले जावें।

महाराजने कहा—खेद है कि छोगोंके आग्रहसे आज मुके एक निरपराध व्यक्तिको राज्यसे वाहर जानेकी स्राज्ञा देकर न्याय का घात करना पड़ रहा है। एक दरवानसे कहा कि पाण्डेजीसे कह दो—'महाराज! आप मेरा राज्य छोड़कर अन्य स्थानमें चले जाईये, आपके रहनेसे हमारी प्रजामें क्षोम रहता है।'

दरवान पाण्डेजीके पास गया श्रौर कहने लगा कि मराराज ! आपको राजाज्ञा है कि राज्यसे बाहर चले जाओ। पाण्डेजीने कहा कि महाराजसे कह दो कि आपकी आज्ञाका पालन होगा परन्तु आप एक वार मुभसे मिल जावें। दरवानने आकर महाराजको पाण्डेजीका संदेश सुना दिया। महाराजने पाण्डेजीके पास जाना स्वीकृत कर लिया।

पाण्डेजीने द्रवानके जानेके बाद मन्त्रराजका आराधन किया। महाराज जब पाण्डेजीके यहां आनेको उद्यत् हुए तब कुछ कुछ बादल उटे और जब उनके पास पहुंचे तब ख्रखण्ड मूसलधारा वर्षा होने छगी। आपका जब पाण्डेजीसे समागम हुआ तब आपने बहुत ही प्रसन्नता प्रकट की ख्रौर कहा कि महाराज! मैं ख्रपनी आज्ञा वापिस लेता हूँ।

पाण्डें जी बोले—'श्रापकी इच्छा, परन्तु आपने प्रजाके कहें अनुसार राज्यसे बाहर जानेकी आज्ञा तो दे ही दी थी। यह तो विचारना था कि मैं कौन हूँ ? क्या मुक्तमें पानी रोकनेकी सामर्थ्य है। मुक्तमें क्या किसीमें यह सामध्य नहीं। जोवन मरण मुख दुख ये सब प्राणियों के पुण्य पापके अनुसार होते हैं। तथाहि—

'सर्वे सदैव नियतं भवति स्वकीय-कम्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् । श्रज्ञानमेतदिह यतु परः परस्य कुर्यात्पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।'

ं 'इस लोकमें जीवोंके जो मरण जीवन सम्बन्धी दुःख सुख हैं वे सदा काल नियम पूर्वक अपने श्रपने कर्मोदयसे होते हैं। ऐसा होनेपर भी जो पर मनुष्य परके मरण जीवन सुख और दुःखका कर्ता अपनेको मानता है वह अज्ञान है।

अन्यच-

'श्रज्ञानमेतदिधगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरण जीवितदुःखसौख्यम् । कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥'

पूर्व कथित अज्ञानको प्राप्त होकर जो परसे परको सुख दुःख एवं जीवन मरण देखते हैं वे ऋहंकार रसके द्वारा करनेके इच्छुक जीव नियमसे मिण्यादृष्टि होते हैं ऋोर नियमसे आत्मघाती होते हैं। संसारमें जीवन, मरण, सुख और दुःख जो कुछ भी जीवोंके देखा जाता है वह सब स्वकृत कमों के उदयसे होता है। उनका जो अपनेको कर्ता मानते हैं अर्थात् उनमें राग द्वेष करते हैं वे अज्ञानी हैं। जैसे कोई असावधानीसे बिना देखे माग चल रहा है उसे अकस्मान् पत्थरको चोट छग गई तो वह पत्थरको इस भावनासे तोड़ने छगा कि यदि यह पत्थर मार्गमें न होता तो सुमे चोट न छगती। पर वह यह नहीं सोचता कि यदि मैं देखकर चछता तो यह चोट न छगती। और भी कहा है कि—

'वने रखे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्खवे पर्वतमस्तके वा । गुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रज्ञन्ति पुण्यानि पुरा ऋतानि ।'

जब कि वस्तुकी मर्योदा ही ऐसी है तब अन्य पर रोष करना कहांका न्याय है ? संसारमें कौन मनुष्य चाहता है कि मैं धनी न होऊं, विद्वान् न होऊं, राजा न होऊं परन्तु होना अपने आधीनको बात नहीं हैं । जैसा कि कहा है—

> 'यशःश्रीसुतिमत्रादि सर्वे कामयते जगत् । नास्य लाभोऽभिलाषेऽपि विना पुण्योदयात्सतः' ॥ 'जरामृत्युदरिद्रादि न हि कामयते जगत् । तत्संयोगो बलादिस्त सतस्तत्राशुभोदयात्॥'

प्राणी मात्र चाहते हैं कि हमारे यश हो, लदमी हो, पुत्र हो, मित्र हो किन्तु पुण्योदयके निमित्त न मिलनेपर कुछ नहीं होता और जरा मरण,दारद्रता मुर्खता जगत्में कोई नहीं चाहता किन्तु पाप कमंके उद्यका निमित्त मिलनेपर नहीं चाहनेपरभी इन अनिष्ठकारी पदार्थोंका संयोग होता है...... इत्यादि बहुत कुछ दृष्टान्त इस विषयमें हैं फिर भी आपने अपनी प्रजाके कहनेसे हमको अपना शत्रु बलात्कार समभ लिया। मेरे चातुमांसमें यहीं रहनेका नियम था, मै स्वेच्छासे अपने नियमका घात न करता, आप मुमे बलात्कार निकाल देते यह अन्य बात थी।

खेद इस बातका है कि पानी वरसनेसे आपने यह विश्वास कर लिया कि यह करामात पांडेजीकी है—यह भी आपकी धारणा मिथ्या है। यदि मैं इस वरसानेमें कारण हुआ तो मैं स्वयं विधाता हो गया।

'सुनहु भरत भावी प्रवल विलख कहो मुनि नाथ। हानि लाभ जीवन मरण जश ऋग्जश विधिहाथ॥'

अतः इस भ्रान्तिको छोड़ो कि जल वरसानेमें मेरा अतिशय है। मैं भी कर्मीकान्त हूं, जैसी आपकी श्रवस्था है वैसी ही मेरी अवस्था है। इतना अन्तर अवश्य है कि श्रापकी श्रद्धा डमाडोल (चञ्चल) है श्रीर मेरी श्रद्धा श्रचल है। श्चाप श्चपने व्यवहारसे लिब्जित न हों, मैं श्चापको न तो मित्र मानता हूं श्चौर न शत्रु ही । मेरे कर्मका विपाक था जिससे आपने शत्रुमित्र जैसा काम किया।

महाराज बोले—'ठीक हैं, ऐसा ही होना था, ष्प्रत्र इस विषयमें त्राधिक चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं। मैं आपसे प्रसन्न हूं और मेरी आजसे यह घोषणा है कि जैनका जब रथ निकले तब उसे आवश्यक बाह्य सामग्रो राज्यसे दी जावे।'

इसके बाद पाण्डेजीने सर्व शान्तिके लिये शान्ति विधान किया। कड़नेका अभिप्राय यह है कि पहले इस प्रकारके निर्भीक ऋंर गुणी मनुष्य होते थे।

यहां तीन दिन रहकर भी खजराहा चेत्रके लिये चल दिये बीचमें दो दिन रहकर तीसरे दिन खजराहा पहुंच गये।

#### . y :

खजराहाके जैन मन्दिर बहुत ही विशाल और उन्नत शिखर-वाले हैं। एक मन्दिरमें श्री शान्तिनाथ स्वामीकी सातिशय प्रतिमा विराजमान है जिसके दर्शन करनेसे वित्तमें शान्ति आ जाती है। यहांके मन्दिरोंमें पत्थरोंके जपर ऐसी शिल्म कला उत्कीर्ण की गई है कि वैसी कागज पर दिखाना भी दुर्लभ है। मन्दिरके चारों श्रोर कोट है, बीचमें वावड़ी और कूप है, धर्म-शाला है परन्तु प्रवन्ध नहीं के तुल्य है। चेत्रकी रत्ताके लिये न तो कोई भृत्य है न मुनीम। केवल पुजारी श्रोर माली रहता है। श्रास पास जैनियोंकी संख्या अल्प हैं। छतरपुरवाले चाहें तो प्रवन्ध कर सकते हैं परन्तु उनकी इस श्रोर दृष्टि नहीं। पन्नावालों की भी इसकी उन्नतिमें कुछ विशेष रुचि नहीं।

यहां पर वैष्णवोंके बड़े बड़े विशाल मन्दिर हैं, फाल्गुनमें एक मासका मेला रहता है, दूर दूरसे दुकानदार स्राते हैं, लाखोंका माल बिकता है। महाराज छतरपुर भी मेलामें पधारते हैं, यहां से चलकर तीन दिन बाद पन्ना पहुँच गये। यहां पर बाबू गोविन्द हालजी भी आ गये, आप गयाके रहनेवाले हैं, आपको पचहत्तर रुपया पेन्सन मिछती है, आप संसारसे अत्यन्त उदास हैं, आपने गयाके प्राचीन मन्दिरमें हजारों रुपये छगाये हैं, एक हजार रुपया स्याद्वाद विद्यालय बनारसको प्रदान किये हैं और तीन हजार रुपया पुटकर खर्च किये हैं। आपका समय धर्म ध्यानमें जाता है, आप निरन्तर सत्समागममें रहते हैं।

यहां पर हम लोग सिंघई रामरतनके घर पर ठहर गये। आपके पुत्र पोत्रादि सब ही ऋतुकूल हैं, आप आतिथ्यसत्कारमें पूर्ण महयोग देते हैं, हमको पन्द्रह दिन नहीं जाने दिया, हम लोगों ने बहुत कुछ वहा परंतु एक न सुनी।

पन्द्रह दिनके बाद चलकर दो दिनमें पड़िरया आये। यहां तीन दिन रहना पड़ा। यहां सबसे विलक्षण बात यह हुई कि एक आदमी ने यहां तक हर्ठकी कि यदि आप हमारे घर भोजन नहीं करेंगे। तो हम अपघात कर लेंगे। अनेक प्रयत्न करने पर यहांसे निकल पाये और तीन दिनमें सतना पहुंच गये। यहां पर बड़े सत्कारसे रहे, लोग नहीं जाने देते थे अतः सेठ कमलापित और बाबू गोविन्दलालजी को रेल पर भेज दिया और में सामा- यिकके मिससे प्रामके बाहर चला गया और वहींसे रीवांके लिये प्रस्थान कर दिया। बादमें ठेला जो कि साथ था आ गया, पचास आदमी तीन मील तक आये। सतनामें सिंघई धर्मदासजी एक रत्न आदमी हैं आप बहुत ही परोपकारी जीव हैं। तीन दिनमें रींवा पहुंचे, यहां पर दो मन्दिर हैं। श्री शान्तिनाथ स्वामीकी प्रतिमा अतिमनोज्ञ है, धर्मशाला भी अच्छी है एम मन्दिरकी दहलान श्री महाराजकी रानी साहबाने बनवा दी है।

यहां तीन दिन रहकर मिर्जापुरके छिये चछ दिये। यहाँसे मिर्जा= पुर सो मील है बीचमें कहीं जैनोंके घर नहीं ऋतः भोजनका प्रबन्ध स्वयं करते थे। बारह दिनमें मिर्जापुर पहुंच गये, मार्गकी शोभा अवर्णनीय है। वास्तवमें मिर्जापुर रम्य जिला है। यहां पर जैन मन्दिर ऋति सुन्दर है, समैयोंका एक चैत्यालय भी है। वे लोग बहुत सज्जन हैं परन्तु मन्दिरमें नहीं आते, मैं उनके यहां भोजन करनेके लिये भी गया उनके घरोंमें धामिक प्रवृत्ति है। यहां पर उन हीरालाल सिंघई का घर है जिन्होंने कि कटनीका बोर्डिंग बनवाया था। श्रब उनके नाती हैं जो कई भाई हैं परन्तु इनकी धर्ममें उतनी रुचि नहीं। जितनी कि इनके बाप दादों की थी। यहांपर गङ्गाजीका घाट बहुत सुन्दर बना हुआ है गंगाके घाटपर ही विन्ध्यवासिनी देवीका मन्दिर है बहुत दूर दूरसे भारतवासी आते हैं परन्तु खेद इस वातका है कि यात्रीगण पंडोंकी बदौछत देवीको जगदम्बा कहकर भी उसके समज्ञ निर्मम छागोंका बछिदान कर देते हैं । संसारमें कषायोंके वशमें जो जो अनर्थ हो श्रलप है।

यहाँ से चलकर चार दिनमें वाराणसी-काशी पहुंच गये आरे पार्श्वनाथके मन्दिरमें भेलूपुर ठहर गये। यहांपर दो धर्म शालाएं हैं एक पञ्चायती है जिसमें आधी श्वेताम्बरों की और आधी दिगम्बरों की है। सांभे की धर्मशाला होने से यात्री गणों को कोई सुविधा नहीं। एक धर्मशाला खडगसेन उदयराज को भी है जिसका बहुभाग दुकानदारों को किराये पर दे दिया है। मन्दिर दो हैं दोनों ही उत्तम हैं।

यहाँ पर प्रमुधाट के ऊपर श्री बाबु देवकुमार जी आरा निवासी का बनवाया हुआ सुन्दर घाट है। घाट के ऊपर एक बड़ा सुन्दर महल है जिसकी छागत कई लाख रुपये होगी। इसी में स्याद्वाद विद्यालय है। यह भी उन्हों ने स्थापित किया था और उसकी सहायता आज तक उनके सुपुत्र निर्मलकुमार जी रईस बराबर करते रहते हैं, आप बहुत हा सब्जन हैं। विद्यालय के ऊपर एक सुन्दर छत है जिसमें हजारों आदमी बैठ सकते हैं। बीच में एक सुन्दर मन्दिर है जिसके दर्शन करने से महान पुण्य का बन्ध होता है। मन्दिर के बाद एक छोटा आंगन है वहाँ से बाहर जाने का माग है। उसके बाद एक छात्रावास है। बगल में (रसोई घर) है। यहाँ से थोड़ी दूर चलकर रानीघाट पर श्री स्वर्गीय छेदीलाल जी के द्वारा निर्मापित सुन्दर मन्दिर है जो लाखों रुपये की लागत का है। मन्दिर के नीचे एक धमशाला भी है जिसमें स्यादाद विद्यालय के छात्र गण रहते हैं। में भी इसी धर्मशाला में रहकर अध्ययन करता था।

यहां से तीन मील चलकर शहरके भीतर मैदागिनीमें एक बहुत ही सुन्दर जिन मन्दिर है, एक धर्मशाला भा है जिसमें यात्रीगण ठहरते हैं। यहां पर सब प्रकारकी सुविधा है। यहां से थोड़ी दूर पर एक चैत्यालय है जिसमें हीराकी प्रतिमा है। यहां से थोड़े ही अन्तर पर एक पञ्चायती मन्दिर है जिसमें बहुत जिनबिम्ब हैं। एक चैत्यालय श्री खडगसेन उदयराजका भी है।

बनारसमें तीन दिन रहा, इन्हीं दिनों में स्याद्वाद विद्यालय भी गया, वहां पठन पाठनका बहुत ही उत्तम प्रबन्ध है, यहांके छात्र व्युत्पन्न ही निकलते हैं विनयके भण्डार हैं। श्रीमान् पण्डित कैळाशचन्द्र जी जो कि यहाँ के मुख्याध्यापक हैं बहुत सुयोग्य हैं। आप सहदय व्यक्ति हैं। आपका छात्रों के ऊपर बहुत स्नेह रहता है। पं० पन्नाळाळ जी चौधरी सुपरिन्डेन्टेन्ट हैं आप बहुत पुराने कार्यकर्ता एवं सुयोग्य व्यक्ति हैं। बाबु हर्षचन्द्र जी वकील इस विद्यालय के अधिष्ठाता हैं और आप ही के काका साहब खजाञ्ची हैं। बाबु बनारसीदास जो अगरवाले इस विद्यालयके अनन्य भक्त थे परन्तु आप पर-लोकवासी हो गये। समयकी बलिहारी है कि अब सब लात्रोंकी दृष्टि पाइचात्य विद्याकी और भुक गई है। इसका फल क्या होगा? सो बीर प्रभु जानें। प्रायः सबकी दृष्टि अब इस ओर जा रहो है कि शिक्षाकी बात परचात् और आजीविकाकी पहलें। प्रत्येक संस्थामें अब इसी बातकी मीमांसा रहती है। यहांसे सिंहपुरी गये।

## : ६:

सिंहपुरी (सारनाथ) में विशाल मन्दिर और एक वृहद् धर्म-शाला है जिसमें दो सो,मनुष्य सुख पूर्वक निवास कर सकते हैं। धर्मशालाके ऋहातेमें एक बड़ा भारी बाग है। मन्दिरमें इतना विशाल चौक है कि जिसमें पांच हजार मनुष्य एक साथ धर्म अवण कर सकते हैं।

में जब दर्शन करके वापिस आ रहा था तब एक साधु मिला, संन्यासी था, कानमें कुण्डल पहने था, गोरखनाथको माननेवाला था। मुक्तसे बोला—'मैं दर्शन करना चाहता हूँ।' मैंने उत्तर दिया आप सानन्द दर्शन की जिये। उसके पास एक झोली थी जो उसने मेरे पास रख दी। मैंने कहा—'इसमें कुछ है तो नहीं?' उसने कहा—'फक्कड़के पास क्या होता है?' फिरभी श्रापको संदेह होता है तो देख ली जिये, भयकी बात नहीं, मेरे पास गीताकी एक पुस्तक, दो लंगोटियां तथा एक लुटिया है; वश अब जाऊं?' मैंने कहा—'जाइये।'

वह गया श्रोर पद्रह मिनट में दर्शन कर वापिस श्रा गया। मुफसे बोला-'मूर्ति श्रत्यन्त श्राकर्षक है, देखने से चित्त में यही भाव त्राया कि शान्ति का प्रार्ग इसी मुद्रा से प्राप्त हो सक्ता है परन्तु लोग इतने पुण्यशाली नहीं कि उस लाभ के पात्र हो सकें। अस्तु अब मैं जाता हूँ।'

मेंने कहा—'में दो घण्टा बाद भोजन बनाऊंगा तब आप भोजन करके जाना।' वह बोला—'में अभी से भोजन के लिये वहीं टहर सकता। आप कष्ट न किये।' मैंने कहा—'कुछ विलम्ब करिये।' वह ठहर गया। मैंने जोलम नौकर को बुलाया और कहा कि एक पाव सत्त् और आध पाव शक्कर इन्हें दे दा। सुनते ही साथ वह साधु बोला कि आप तो दिगम्बर सम्प्रदाय के हैं। क्या एसा नियम है कि दिगम्बर साधु को छोड़ कर अन्य सभी मत के साधु साथ में भोजन की सामग्री ले कर चलते हैं, जहाँ जाऊँगा वहीं भोजन मिल जावेगा आप चिन्ता न कीजिये।

मैंने उसे एक रूपया देने का प्रयत्न किया। वह बोला कि स्त्राप निवृत्ति मार्ग को दूपित करने की चेष्टा करते हैं। मैं ने जिस दिन साधुता अंगीकार को उसी दिन से द्रव्य स्पर्श करने का त्याग कर दिया परन्तु खेद हैं कि आपको यह विश्वास हो गया कि जैन साधु को छोड़कर सभी साधु परित्रही होते हैं। जैन मत के सिद्धान्तों और अन्य मत के सिद्धान्तों में अन्तर है यह मैं भी जानता हूँ परन्तु इसका यह ऋथे नहीं कि जेन ही त्याग कर सकते हों। श्राप मुझे लोभी बनाना चाहते हो यह कहां का न्याय है?

मैंने कहा—'आप रेलमें नहीं बैठते ?' उसने कहा—'फिर वही बात ? रेल में या तो पैसेवाला बैठे या जिसे छातें तथा यूसा खाना हो वह बैठे। मैं तो जिस दिनसे साधु हुआ उसी दिनसे सवारियों का त्याग कर दिया। और कुछ पूछना चाहते हो ?' मैंने कहा—'नहीं।' तो श्रव जाता हूं परन्तु आपसे/

एक बात कहना चाहता हूँ श्रोर वह यह कि आप किसी की परीक्षा करने की चेष्टा कदापि न करिये, अपनी परीचा कीजिये। यदि आपकी कोई परीक्षा करने छगे तो आप जिस धर्मके सिद्धान्त पर चल रहे हो उसकी परीक्षामें कभी उत्तीर्ण नहीं होंगे क्योंकि आपके अभिषायमें अभी आतमीय अवगुणों की सत्य समाहोचना करने की रुचि नहीं है। यदि स्रात्मो-त्कर्ष की सत्य रुचि होती तो प्रातः कालका बहुमूल्य समय यों हो न खो देते इस समय स्वाध्याय कर तत्त्वज्ञान की निर्म-छता करते परन्तु वह तो दूर रहा व्यर्थ ही मेरे साथ एक घटि-का समय खो दिया। इतनेमें तो मैं दो मीछ चछा जाता और आप दो पत्र स्वाध्याय में पूर्ण करते। परन्तु श्रभी वह दृष्टि नहीं। अभी तो परके गुण दोष विवेचन करनेके चक्रमें पड़े हो। जिस दिन इस विषमताके जालसे मुक्त होस्रोगे उसी दिन स्वकीय कल्याण पथके पथिक स्वयमेव हो जात्रोगे। यह स्पष्ट बात सुनकर यदि आपको कुछ उद्विग्नता हुई हो तो मैं जाता हूं, मेरा अभिप्राय त्रापको खिल्ल करनेका नहीं परन्तु त्राप त्रपनी विषम परिणतिसे स्वयं उद्घिग्न हो जावें तो इसमें मेरा क्या अपराध है १ 'अच्छा नमस्ते' ऐसा कह कर वह चला गया।

मैंने यह विचार किया कि अनिधकार कार्य का यही फल होता है। मन्दिरसे धर्मशालामें त्राया, भोजन तैयार था त्रातः आनन्दसे भोजन कर बुद्ध देवका मन्दिर देखनेके लिये चला गया।

जैन मन्दिरसे कुछ ही दूरीपर बुद्धदेव का बहुत हो सुन्दर मन्दिर बना है। इस मन्दिरके बनवानेवाले श्रीधर्मपाछ साधु हैं। ये बौद्ध धर्म के बहुत भारी विद्वान हैं। यहां पर बौद्धधर्मानुयायी बहुतसे साधु रहते हैं। मन्दिरमें दरवाजेके उपर एक साधु रहता है जो बुद्धदेवकी जीवनी बताता है और उनके सिद्धान्त समझाता है। यदि यह व्वयस्था वहांके जैन मन्दिरमें भी रहती तो श्रागत महाशयोंको जैनधर्मका बहुत कुछ परिचय होता जाता परन्तु लोगोंका उस ओर ध्यान नहीं वे तो सङ्गमर्मरका फर्श और चाना ईंट लगवानेमें ही महान् पुण्य समभते हैं। अस्तु।

सबसे महती त्रृटि तो इस समय यह है कि इस धमेका मानने वाला कोई सर्वजनिक प्रभावशाळी नहीं। ऐसे पुरुषके द्वारा श्रना-यास ही धमेकी वृद्धि हो जाती है। यद्यपि धमें श्रात्माका स्वभाव है तथापि व्यक्त होनेके ळिये कारण क्टकी श्रावश्यकता होती है। जिस धमें प्राणिमात्रके कल्याणका उपदेश हो और बाह्यमें खाद्य ऐसे हों कि जिनसे शारोरिक स्वास्थ्य सुरचित रहे तथा आत्मपरिणतिकी निर्मळतामें सहकारी कारण हो फिर भी लोकमें उसका प्रचार न हो ... इसका मूळ कारण जैन-धमीनुयायी प्रभावशाली व्यक्तिका न होना ही है।

आप जानते हैं कि गृहस्थको मद्य मांस मधुका त्याग करना जैनधर्मका मूळ सिद्धान्त है। यह वात प्रत्यक्ष देखनेमें आती हैं कि मिद्रा पान करनेवाले उन्मत्त हो जाते हैं और उन्मत्त होकर जो जो अनर्थ करते हैं सब जानते हैं। मिद्रा पान करनेवालोंकी तो यहां तक प्रवृत्ति देखी गई कि वे अगम्यागमन भी कर बठते हैं, मिद्राके नशामें मस्त हो नालियोंमें पड़ जाते हैं, कुत्ता मुखमें पेशाव कर रहा है फिर भी मधुर-मधुर कह कर पान करते जाते हैं, बड़े बड़े कुलीन मनुष्य इसके नशेमें अपना सर्वस्व खो बैठते हैं, उन्हें धर्म कथा नहीं रुचती केवळ वेश्यादि व्यसनोंमें लीन रह कर इहलोक और पर लोक दोनोंकी अवन

हेळना करते रहते हैं। इसीको श्री अमृतचन्द्र स्वामीने पुरुषार्थ सिद्धयुपायमें श्रम्छी तरह दर्शाया है। वे लिखते हैं—

> भार्यं मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरित घर्मन् । विस्मृतधर्मो जीवो हिंसां निःशङ्कमाचर्रात ॥

'मदिरा मनको मोहित करती है जिसका चित्त मोहित हो जाता है वह धर्मको भूल जाता है' और जो मनुष्य धर्मको भूल जाता है वह निःशङ्क होकर हिंसाका आचरण करता है।'

जैनधर्मका दूसरा सिद्धान्त यह है कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिये। मांसकी उत्पत्ति जीव घातके बिना नहीं होती। जरा विचारो तो सही कि {जिस प्रकार हमें ऋपने प्राण प्यारे हैं उसी प्रकार अन्य प्राणियोंको क्या उनके प्राण प्यारे न होंगे ? जब जरासी सुई चुभ जाने श्रथवा कांटा लग जानेसे हमें महती वेदना होती है तब तलवारसे गला काटने पर अन्य प्राणियां-को कितनी वेदना न होती होगी ? परन्तु हिंसक जीवोंको इतना विवेक कहां ? हिंसक जीवोंको देखनेसे ही भयका संचार होने लगता है। हाथी इतना वड़ा होता है कि यदि सिंह पर एक पैर रखदे तो उसका प्राणान्त हो जावे परन्तु वह सिंहसे भयभीत हो जाता है। क्र सिंह छलांग मार कर हाथीके मस्तक पर धावा बोळ देता है इसीसे उसको गजारि कहते हैं। मांस खाने-वाले अत्यन्त ऋर हो जाते हैं। उनसे संसारका उपकार न हुआ हे न हागा। भारतवर्ष दया प्रधान देश था इसने संसारके प्राणीमात्रको धर्मका उपदेश सुनाया है। यहां ऐसे-ऐसे ऋषि उत्पन्न हुए कि जिनके अवलोकनसे कूर जीव भी शान्त हो जाते थे। जैसा कि एक जगह कहा है-

'सारङ्गो सिंहशावं स्पृशांत सुतिविया निन्दना व्याघ्रयोतं माजारी हंसबालं प्रखयपरवशं केकिकान्ता सुजङ्गम् । वराण्याजन्मजातान्यिय गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति श्रित्वा साम्यैकरूढं प्रशमितकलुषं योगिनं चीखमोहम् ॥'

'जिनका मोह नष्ट हो चुका है, कलुपता शान्त हो चुकी श्रोर जो समभावमें आरूढ हैं एसे योगीश्वरोंका आश्रय पाकर हिर्गी सिंहके बालकको अपना पुत्र समभ कर स्पर्श करने लगती है, गाय व्याचके बालकको अपना पुत्र समझने लगती है, बिल्ली हंसके वालकको और मयूरी प्रेमके पर वश हुए सर्पको म्पर्श करने लगती है...इस प्रकार विरोधी जन्तु मद रहित होकर त्राजन्मजात वैर भावको छोड़ देते हैं—सवमें परस्पर मैत्री-भाव हो जाता है।' कहनेका तात्पर्य यह है कि जिनकी आत्मा राग हेप मोहस रहित हो जाती है उनके सानिध्यमें करसे कर जीव भी शान्तभावको प्राप्त हो जाते हैं इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ? क्योंकि ऋात्माका स्वभाव अशान्त नहीं है। जिसप्रकार जलका स्वभाव शीतल है परन्तु अग्निका निमित्त पाकर गर्म हो जाता है खोर अग्निका निमित्त दूर होते ही पुनः शीतल हो जाता है उसी प्रकार आत्मा स्वभावसे शान्त है परन्तु कर्म-कलङ्कका निमित्त पाकर अशान्त हो रहा है। ज्यों ही कर्मकलङ्कका निमित्त दूर हुआ त्यों ही पुनः शान्त हो जाता है। कहनेका अभिप्राय यह है कि यद्यपि सिंहादिक क्रूर जन्तु हैं तो भी उनकी आत्मा शान्त स्वभाववाली है इसील्चिये योगीहवरोंके पादमूलका निमित्ता पाकर अशान्ति दूर हो जाती है। योगियोंके पादमूलका श्राश्रय पाकर उनकी उपादान शक्तिका विकास हो जाता है अतः मोही जीवोंको उत्तम निमित्त मिळानेकी आव-श्यकता है।

योगी होना कुछ कठिन बात नहीं परन्तु हम राग, द्वेष श्रौर मोहके वशीभूत होकर निरन्तर श्रपने पराये गुण दोष देखते रहते हैं वीतराग परिणितका जो कि आत्माका स्वभाव है अमल नहीं करते। यही कारण है कि श्राजन्म दुःखके पात्र रहते हैं। जिन्होंने राग, द्वेष, मोहको जीत लिया उनकी दशा लौकिक मानवोंसे भिन्न हो जाती है। जैसा कि कहा है—

'एकः पूजां रचयति नरः पारिजातप्रसूनैः

कृद्धः कण्ठे च्चिपति भुजगं इन्तुकामस्ततो ुन्यः ।

तुल्या वृत्तिर्भवति च तयोयस्य नित्यं सयोगो

साम्यारामं विशति परमज्ञानदत्तावकाशम्॥'

'जिस महानुभाव योगीकी ऐसी वृत्ति हो गई है कि कोई तो विनय पूर्वक पारिजातके पुष्पोंसे पूंजा कर रहा है और कोई कुद्ध होकर मारनेकी इच्छासे कण्ठमें सर्प डाल रहा है परन्तु उन दोनोंमें ही जिसकी सदा एक सी वृत्ति रहती है वही योगीश्वर समभाव रूपी आराममें प्रवेश करता है। ऐसे समभाव रूपी कीडावनमें ही केवलज्ञानके प्रकाश होनेका अवकाश है।

कहनेका तात्पर्य यह है कि जहां श्रात्मामें निर्मखता आजाती है वहां शत्रु मित्रभाव की कल्पना नहीं होती। इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे शत्रु मित्रके स्वरूपको नहीं समभते हैं क्योंकि वह तो ज्ञानका विषय है परन्तु मोहका श्रभाव होनेसे उनके शत्रु मित्रकी कल्पना नहीं होती। इस समय ऐसे महापुरुषोंकी विरत्तता ही क्या श्रभाव ही है इसीछिये संसारमें अशान्तिका साम्राज्य है।

जिसके मुखसे सुनो 'परोपकार करना चाहिये' यही बात

निकलती है परन्तु अपनेको आदर्श बनाकर परोपकार करने की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। जब तक मनुष्य स्वयं श्रादर्श नहीं बनता तब तक उसका संसारमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। यही कारण है कि श्रमेक प्रयत्न होने पर भी समाजकी उन्नति नहीं देखी जाती।

जैनधर्मका तीसरा सिद्धान्त मधु त्याग करना है। मधु क्या है ? अनन्त सम्मूच्छ्न जीवोंका निकाय है, मिक्खयोंका उच्छिष्ट है परन्तु क्या कहें जिह्वालम्पटी पुरुषोंकी बात ? उन्हें तो रसास्वादसे मतलब चाहे उसकी एक बूंदमें अनन्त जीवोंका संहार क्यों न हो जाय। जिनमें जैनत्वका कुछ अंश है, जिनके हृदयमें दयाका कुछ संचार है उनकी प्रवृत्ति तो इस ओर स्वप्नमें भी नहीं होनी चाहिये। यह कालका प्रभाव ही समफना चाहिये कि मनुष्य दिन प्रति दिन इन्द्रिय लम्पटी होकर धार्मिक व्यवस्थाको भंग करते जाते हैं और जिसके कारण समाज त्र्यवनत होती जा रही है। राजाओं के द्वारा समाजका बहुत त्र्यंशोंमें उत्थान होता था परन्तु इस समयकी बिखदारी । उनका त्राचरण जैसा हो रहा है वह त्राप प्रजाके आचरणसे अनुमान कर सकते हैं। जैनियोंमें यद्यपि राजा नहीं तो भी उनके समान वैभवशाली अनेक महानुभाव हैं स्त्रौर उनके सदश अधिकांश प्रजावर्ग भी है इसकी विशेष समाछोचना आप छोग स्वयं कर सकते हैं।...इस तरहके अनेक विकल्प उठते रहे। सिंह-पुरीमें तीन दिन रहा।

:0:

सिंहपुरीसे चलकर मोगलसरायके पास एक शिवालयमें रात्रिके समय ठहर गये। स्वाध्याय द्वारा समयका सदुपयोग किया,प्रातः काळ यहांसे चल दिये और मोगलसरायसे चार मील की दूरीपर एक धमशालामें ठहर गये। भोजनादिसे निवृत्त होकर जब चलने लगे तब बहुत वारिस हुई। मार्गमें बड़ा कष्ट पाया, पांच मील चलकर एक स्कूलमें ठहर गये। मास्टर साहब बहुत सब्जन पुरुष थे, उन्होंने स्कूल खाली करा दिया, धान्यका पियाल मंगा दिया तथा सर्व प्रकारका सुभीता कर दिया। हम लोगोंने उनके साथ पुष्कल धर्म चर्चा की, आप जैनधर्मके सिद्धान्तों की प्रशंसा करने लगे।

यहांसे आठ दिन बाद हमलोग सकुराल डालमियानगर पहुँच गये। यह नगर सोनभद्र नदोके तटपर वसा हुआ है। यहां पर श्री रामकृष्णजी डालमिया जो कि भारतवर्षके गण्यमान्य व्यापा रियोंमें प्रमुख हैं निवास करते हैं इसीसे यह नगर 'डालिमया नगर' इस नामसे प्रसिद्ध हो गया है। आपकी सुपुत्री रमारानी है जो कि आंग्लविद्यामें विदुषी हैं, विदुषी ही नहीं द्या की मूर्ति है। त्रापके सौजन्यका प्रभाव साधारण जनता पर त्राच्छा पड़ता है। श्रापकी वेषभूषा साधारण है, आपको भूषणोंसे कुछ भी प्रेम नहीं, निरन्तर ज्ञानार्जनमें ही अपना समय लगाती हैं, श्चापका सम्बन्ध श्रीमान् साहु शान्तिप्रसादजी नर्जावाबादवालोंक साथ हुआ है, त्रापका कुल जैनियोंमें प्रसिद्ध है, आप पाश्चात्य-विद्याके पण्डित ही नहीं जैनधर्मके महान श्रद्धालु भी हैं। त्रापके प्रयत्नसे यहां एक जैन मन्दिर स्थापित हो गया है, श्राप प्रति दिन उसमें यथासमय धर्मकार्य करते हैं। आपकी माता बहुत धर्मात्मा हैं, उनके नामसे आपकी धर्मपत्नीने छह हाख रुपया दानमें निकाला है। आपके दो पुत्र हैं। एक का नाम अशोक ऋौर दुसरे का नाम आलोक। इनकी शिज्ञाके लिये त्रापने श्रीमान् नेमिचन्द्र जी एम० ए० जो कि श्रीमान् पं० कुन्द्नलालजी कटनी के सुपुत्र हैं रख छोड़ा है। उन्हीं की देख रेखमें बालकों की शिक्षा होती है। श्री चिरजीवी अशोक बहुत ही अल्पवयमें एन्ट्रेस पासकर चुका है।

एक दिनकी बात है—आलोक बच्चा जो छः वर्षका होगा, हमसे कहने लगा—'आप जानते हैं हमारे बड़े भाई का नाम अशोक क्यों पड़ा ?' मैंने कहा—'जैसे लोकमें नाम रख लेते हैं वैसे ही आपके भाई का नाम रख लिया होगा।' आलोक कहने लगा—'नहीं इसमें कुछ विशेष रहस्य है यदि आपका समय हो तो कहूं।' मैंने कहा—'आनन्दसे कहिये।'

वह कहने लगा -'हमारे माता पिताके कोई सन्तान न थी इससे उन दोनोंके हृदयमें कुछ उद्धिग्नता रहती थी और कुछ शोक भी। जब इस बालक का जन्म हुआ तब हमारे माता पिता को अपूर्व आनन्द हुआ, उनका सब शोक नष्ट हो गया इसलिये उन्होंने इसका अशोक नाम रख लिया। यह बालक चन्द्रवत् बढ़ने लगा और आज एन्ट्रेंसमें पढ़ता है बहुतही सुयोग्य है ऐसा पुण्यशाली है कि इसे सुयोग्य शिच्चक श्री नेमिचन्द्र जो एम० ए० जो कि अत्यन्त सदाचारा और निपुण हैं मिल गये।'

मेंने कहा—'यह तो तुमने अच्छा कहा परन्तु यह तो बताश्रा कि तुम्हारा नाम आलोक क्यों पड़ा।' वह बोछा—'इसमें भी कुछ रहस्य हे—जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन दीपमालिका था नगर भरमें प्रकाश पुञ्ज ब्याप्त था इससे पिताजीने मेरा नाम आलोक रख लिया।'

मेंने कहा-- 'बहुत ठीक, परन्तु यह तो बताओ कि आपकी माता का नाम रमादेवी क्यों हुआ ?'

बालक बोला-'इनके वैभवसे ही इनका रमादेवी नाम

सार्थक है। फिर ऋपने ऋाप बोला—'ऋब शायद आप यह पूछेंगे कि पिताजी का नाम शान्तिप्रसाद क्यों हुआ ?'

मैंने कहा-'हाँ।'

उसने उत्तर दिया—'जिनके अशोक श्रोर आलोकसे सुपुत्र हों, रमा सी सुशोला और विदुषी गृहिणी हो फिर भला वे शान्ति के पात्र न हों तो कौन होगा ?'

में बालक की तार्किक बुद्धिसे बहुत प्रसन्न हुआ। यह सब सामग्री अच्छे निमित्त मिलनेसे श्री शान्तिप्रसादजी को प्राप्त हुई है जो कि विशेष पुण्योदयमें सहायक है। वर्तमानमें भी स्थाप परोपकारादि कार्यों में स्थपने समय का सदुपयोग करते हैं। आपको विशेष कार्य था इसल्ये आप कलकत्ता चले गये। मैं यहा पर एक दिन रहा।

#### : = :

डाल्लिमियासे चलकर औरंगाबाद ठहरा, यहां पर बाबु गोविन्दलालजी त्र्यागये तथा एक दिनके लिये बाबु कन्हेंथालाल जी भी श्रा पहुँचे। त्राप बहुत ही शिष्ट हैं! जब तक गया नहीं पहुँचे तब तक त्रापका एक त्रादमी साथ बना रहा।

यहांसे चम्पारन पहुँचे, यहां पर कई घर खण्डेलवालों के हैं जो कि उत्तम आचरणवाले हैं। यहां पर एक बहुत ही सुन्द्र मन्द्रि है। यहांके निवासियों में परस्पर कुछ वैमनस्य था जो प्रयत्न करनेसे शान्त हो गया। यहांसे गयाके लिये प्रस्थान कर दिया। मार्गमें कर्मनाशा नदी मिली, उसका जल मनुष्य उपयोग में नहीं लाते। लोगोंकी यह श्रद्धा है कि इसका जल स्पर्श करनेसे पुण्य चय होता है। श्रागे चलकर एक पुनपुन गङ्गा मिली। लोक में इसका महत्त्व बहुत है। इसके विषयमें लोगोंकी श्रद्धा है कि इसमें स्नान करनेसे पितृ छोगोंको शान्ति मिलती है।

यहांसे चलकर दो दिनमें शेरघाटी और वहांसे चलकर दो दिनमें गया पहुँच गये। श्रीयृत बाबु कन्हैयालालजीके यहां ठहरे। आपने बहुत ही आतिथ्य सत्कार किया। यहां पर बाबु गोविन्दलालजी, चिदानन्दजी त्यागी तथा बालचन्द्रजी त्यागी बबीना-वाले आ गये।

यहां दो मन्दिर हैं एक चौकमें और एक प्राचीन गयामें। प्राचीन गयाका मन्दिर बहुत प्राचीन है, तीन सौ वर्षका है, काठका काम बहुत सुन्दर है, बाबु गोविन्दलालजी साहब इसका प्रबन्ध करते हैं, एक पुजारी मन्दिरकी पूजा करता है। यहां पर एक धर्मशाला सेठ सूरजमल्लजीकी है जिसमें महाराजाओं से लेकर साधारण मनुष्य तक ठहर सकते हैं। वर्तमानमें दस लाख लागतकी होगी, प्रबन्ध उत्तम है।

यहांसे पांच मील बौद्ध गयाका मन्दिर है जो बहुत प्राचीन है। यहां पर बुद्धदेवने तपश्चर्या कर शान्ति लाभ किया था। बहुत शान्तिका स्थान है, मन्दिर भी उन्नत है। पहले इसकी जो कुछ भी व्यवस्था रही हो परन्तु आज उस मन्दिर के स्वामी गयाके महन्त हैं, मूर्तिकी दशा वैष्णव सम्प्रदायके अनुसार हो गई है और पूजा भी उसी सम्प्रदायके अनुसार होने लगी हैं। यहां बौद्ध लोग बहुत आते हैं, तिब्बत चीन जापान आदिके भी यात्री आते हैं और बुद्धदेवके दर्शनकर दीपावली लगाते हैं। भयामें श्राद्ध करनेसे बीस पीढ़ियां तर जाती हैंं...ऐसी किम्बद्धन्ती प्रसिद्ध है। जो भी हो, लोग तो कल्याणकी भावनासे दान करते हैं। लाखों रुपया प्रतिविध यहां दानमें आता है परन्तु जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। पहले यहां चौदह सौ घर पण्डों

के थे परन्तु अब बहुत कम हो गये हैं, दो सो घरसे अधिक न होंगे।

यहां एक संस्कृत विद्यालय है जिसमें आचार्य परीचा तब पढ़ाई होती है। व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य साहित्य आदि शास्त्रोंका पठन पाठन होता है। एक पाठशाला जैनियोंकी भी है जिसमें नित्यनियम पृजा, छहढाला, द्रव्य संग्रह तथा सूत्रजी तक पढ़ाई होती है। यहांके जैनी प्रायः सम्पन्न हैं। नबीन मन्दिरकी प्रतिष्ठा बड़ो धूमधामसे हुई थी। उस समय मन्दिरको एक लाखकी आय हुई थी परन्तु उस रपयेका उपयोग केवल बाह्य कार्यों में हुआ। एक तो २५०००) का रथ बना। दूसरे उसकी साज सजावटकी साम ही खरीदी गई। इसी तरह शेष रुपया भी व्यय हो गए।

यहां पर पाठशालां के लिये भी पचीस हजार रुपयाका चन्दा हुआ था परन्तु उसका अभीतक योग्य गीतिसे उपयोग नहीं हो सका। यहां पर धर्मकी रुचि अच्छी है, कई घरों में शुद्ध भाजन होता है, आचार विचार अच्छा है। यहां पतासीबाई एक आदश महिला रत्न हैं। आपको रुचि निरन्तर व्रत पालन और स्वाध्यायमें लीन रहती है। हदयको अत्यन्त कोमल हैं। शिक्षा प्रचारके लिये बहुत कुछ दान करती रहती हैं। यहां एक पुस्तकालय बहुत सुन्दर है जिसमें सब तरह के अन्थ और प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। यहां से चल कर बीच में बड़े बड़े सुन्दर हर्य देखने के लिये मिले। एक धनुत्रा-भलुआका वन मिला जो बारह मील विस्तृत हैं। बीच में एक राजाका मकान बना है। वह स्थान धर्म साधनके लिये अति उत्तम है परन्तु वहां राजा साहब केवल आरण्य पशुओं का घात करने के लिये आते हैं। यही पुरुषार्थ आज कल इस पुण्य क्षेत्रमें रह गया है। आगो चल

कर एक निर्मेल पानीका भरना मिला जिसका जल इतना उष्ण था कि खौलते हुए जलसे भी कहीं अधिक था। सौ गजके बाद एक कुण्डमें जब बह जल पहुंचता था तब स्नान करनेके योग्य होता था। इस जलमें स्नान करनेसे खाज दाद श्रादि रोग निवृत हो जाते हैं। लोगोंका कहना तो यहां तक है कि इससे सब प्रकारके चर्मरोग दूर हो जाते हैं। यहांसे चल कर श्राठ दिन बाद श्री गिरिराज पहुंच गये। अपूर्व आनन्द हुआ। मार्गकी सब थकाबट एक दम दूर हो गई।



# गिरिराजकी वन्दना

उसी दिन श्री गिरिराजकी यात्राके छिये चल दिये, पर्वत-राजके स्पर्श से परिणामों में शान्तिका उदय हुआ, श्री कुन्धुनाथ स्वामीकी टोंक पर पूजन की अनन्तर वन्दना करते हुए दस वजे श्री पार्श्वनाथ स्वामीके मन्दिरमें पहुंचे। आष्टाहिक पर्व था इससे बहुत यात्रीगण वहां पर थे। एक घण्टा तत्त्वचर्चा होती रही। सबकी यही लालसा रही कि कब ऐसा अवसर आवे कि हम लोग भी दैगम्बरी मुद्रा धारण कर संसार बन्धनको छेदें। आत्माका स्वभाव ही ऐसा है कि वह स्वतन्त्रताको चाहता है। परतन्त्रता आत्माकी परिणति नहीं। वह तो अनादि अज्ञानताके प्रभावसे चली आरही है। उसके द्वारा इसको जो जो दुर्गति हो रही है वह सर्व अनुभवगम्य है। जीव जो जो पर्याय पाता है उसीमें निजत्व मानकर चैन करने लगता है।

इन सब उपद्रवोंका मूल कारण श्रज्ञानता है यह सब जानते हैं परन्तु इसको दूर करनेका प्रयास नहीं करते। बाह्य पदार्थोंको दुःखका कारण जान उनसे दूर रहनेकी चेष्टा करते हैं परन्तु वे पदार्थ तो भिन्न हैं ही— स्वरूपसे सर्वथा जुदे हैं और इसका कुछ भी सुधार विगाड़ नहीं कर सकते। यह जीव केवल आत्मीय श्रज्ञानसे ही उन्हें सुख तथा दुःखका कारण मान लेता है। कामला रोगवाला श्वेत शङ्कको पीत मान लेता है पर वास्तव में वह पीछा नहीं। यह तो उसके नेत्रका ही दोष है। हम छोग उस अज्ञानकी निवृत्तिका तो प्रयत्न करते नहीं केवल पर पदार्थींमें गुण दोषकी कल्पना करके जन्म खो देते हैं। यह सब मोहकी मिह्मा है...इस प्रकार सब लोग विचार करनेमें अपने समयका सदुपयोग कर रहे थे कि इतनेमें एक त्यागी महाशय बोल उठे-'मध्याह्नकी सामायिकका समय हो गया।' सब त्यागीमण्डलने वहीं श्री पार्श्वप्रमुके चरण मृष्ठमें सामायिक की पश्चात् वहांसे चल कर तीन बजे मधुबन आगये। भोजन कर आराम किया, सायंकाल चत्रुतराके ऊपर सामायिक आदि करके मन्दिरजीमें शास्त्र प्रवचन सुना।



# ईसरी में उदासीनाश्रम

शास्त्र प्रवचनके अनन्तर सबके मुख कमलसे यही ध्विनि निकली कि संसार बन्धनसे छूटनेके लिये यहां रहा जाय और धर्म साधनके लिये यहां एक आश्रम खोला जावे। उसीमें रह कर हम सब धर्म साधन करें। इस गोष्ठोमें श्रीमान् बाबु सखा-चन्द्रजी, श्री सेटी चम्पालालजी गया, श्री रामचन्द्रजी बाबु गिरिडीह, श्री भोंरीलालजी सेटी हजारीबाग रोड, श्री बाबु कन्हेंयालालजी गया, बाबु गोविन्दलालजी गया, बाबु सूरज-मल्लजी पटना, सेट कमलापितजी वरायटा, श्री पं० पन्नालालजी मैनेजर तेरापन्थी कोटी तथा बाबु घासीरामजी ईसरी आदि महानुभाव थे। सब की सन्मित हुई कि ईसरीमें एक उदासीनाश्रम खोला जावे। इसके लिये दो सौ रूपया मासिक का चन्दा हुआ।

कुछ देर बाद सेठो चम्पालालजी गया ने बाबु स्रजमल्लजी से कहा 'आपने कहा था कि में स्वयं एक आश्रम बनवाऊंगा अब आप क्यों नहीं बनवाते ?'

पहले तो उन्होंने आनाकानी की पश्चात् कहा—'यदि आप लोग मुक्तसे आश्रम का मकान बनवाना चाहते हैं तो मैं इसमें किसी का चन्दा न लूंगा अकेला ही इसे चलाऊँगा।' सब लोगोंने हर्ष ध्वनिके साथ स्वीकार किया। उन्होंने एक बड़ी भारी जमीन खरीद कर उसमें आश्रमकी नींव डाली और पच्चीस हजार रुपये लगाकर बड़ा भारी आश्रम बनवा दिया जिसमें पच्चीस ब्रह्मचारी सानन्द धर्म साधन कर सकते हैं। आश्रम ही नहीं एक सरस्वतीभवन भी दरवाजेके ऊपर बनवा दिया और निजके धर्म साधनके लिए एक मजला मकान पृथक बनवाया। इनना ही नहीं आश्रम की रक्षाके लिये कलकत्ता का एक बड़ा मकान जिसका दो सौ रुपया मासिक भाड़ा आता है लगा दिया और उसका विधिवत् द्रस्ट भी कर दिया।

वर्तमानमें छः उदासीन उसमें रहते हैं। सब तरहके धर्म साधन का सुभीता है। श्री भौरीलालजीके पिता ख्रौर बाबु गोविन्दलालजी खपने खचसे रहते हैं। श्री भौरीलालजीक जिता प्रेमसुख जी की देख रेखमें खाश्रम सानन्द चलने लगा। आश्रमवासी त्यागी खपना काल निरन्तर धर्म साधनमें लगाते हैं। श्रीयुज प्यारेलाल भगतजी इसके अधिष्ठाता हैं, आप इन्दौर आश्रमक भी अधिष्ठाता हैं। सालमें दो बार खाते हैं, शान्त स्वभाव ख्रीर द्यालु हैं। खापके द्वारा राजालेड्डामें बड़ी भारी पाठशाला चल रही है। उसका संचालन भी खापके ही द्वारा होता है। सालमें एक या दो बार ख्राप वहां जाते हैं, कलकत्ताके बड़े-बड़े सेठ आपके अनुयायी हैं। बाबु सखीचन्द्रजी कैसरे-हिन्द आपसे धर्म कार्योमें पूर्ण सम्मति लेते थे। श्रीमान सर सेठ हुकुमचन्द्रजी की धर्मगोष्ठोमें ख्राप प्रमुख हैं। आपके विषय में आधक क्या लिखूं? इतना ही बस है कि आप मेरे जीवनके प्राण हैं।

कुछ दिनके बाद यहां पर श्री पतासीबाई गया और कृष्णा-बाई कलकत्ता आकर धर्म साधन करने लगीं। आपके साथ साथ आगरावाली बाईयां भी थीं। इन बाईयों में श्री पतासीवाई गया-वाली बहुत विवेकवती हैं, आपको शास्त्रज्ञान बहुत ही उत्तम है, आप विरक्त हैं, निरन्तर स्वाध्यायमें काल लगाती हैं, प्रति दिन श्रतिथि को दान देनेमें श्रापकी प्रवृत्ति रहती है, श्रापके द्वारा गया की स्त्री समाजमें बहुत ही सुधार हुआ है, आपके प्रयत्नसे वहां स्त्री शिक्षांके लिये पन्द्रह हजार रूपया हो गया है। श्रापने दो हजार रूपया स्याद्वाद विद्यालय बनारस को दिये हैं। केवल सी रूपया वार्षिक सूदका लेती हैं। मेरी आपने बाईजी की तरह रक्षा की है।

इसी तरह कृष्णाबाई भी उत्तम प्रकृति की हैं। आपको गोम्मटसार का बाध है, सामायिकमें चित्र मूर्तिकी तरह स्थिर बैठी रहती हैं, एक बार भोजन करती हैं, दो धोतियां तथा आदेने विद्यानेके छिए दो चहर रखती हैं, भयंकर शीत कालमें एक ही चहर के आश्रय पड़ी रहती हैं, निरन्तर अपना समय स्वाध्यायमें विताती हैं। साथमें इनके एक ब्राह्मणी है जो बहुत ही विवेकवाली है। अब आप ईसरीसे श्री महाबीर को चली गई हैं वहां आपने एक मुमुज्ज महिलाश्रम खोला है। आपके पास जो दृत्य था वह भी उसीमें लगा दिया है। उसका संचालन भी स्वयं करती हैं, जो विधवाएं उसमें पढ़नेके लिये आती हैं उन्हें वैधव्य दीचा पहले लेना पड़ती है।

ईसरीमें जो भी बाईयां हैं सभी संसारसे विरक्त हैं। कभी कभी यहां सणाज प्रख्यात श्री चन्दाबाईजी भी आरासे आ जाती हैं। श्रापके विषयमें क्या लिखूं आप तो जगत्मख्यात ही हैं। जैनियोंमें शायद ही कोई हो जो आपके नामसे परिचित न हो। आपका काल निरन्तर स्वाध्यायमें जाता है, आप छगातार दो दो माह तक यहां रहती हैं, तत्त्व चर्चामें अति निपुण हैं,

व्याख्यानमें श्रापके समान स्त्री समाजमें तो दूर रहो पुरुष समाज में भी विरत्ने हैं, आपका स्वभाव अत्यन्त कोमल है, श्रापके साथ श्री निमल बाबुकी मां भी श्राती हैं। आपकी निर्ममता अवर्णनीय है, श्राप निरन्तर गृहस्थीमें रहकर भी जलमें कमलकी तरह निर्त्तिप रहती हैं।

कुछ दिनके बाद धन्यकुमारजी भी सपत्नीक यहां आ गये। आपका निवास स्थान वाड़ था। आप बहुत ही संयमी हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ब्रह्मचर्य ब्रत पालन करते हैं। जब दोनों साथ २ पूजन करते हैं तब ऐसा मालूम होता है मानों भाई बहिन हों। आपका भोजन बड़ा सात्त्रिक है, आपने कई पुस्तकोंकी रचना की है, निरन्तर पुस्तकावलोकन करते रहते हैं, मेरे साथ आपका बहुत स्नेह है, आपका कहना था कि ईसरी मत लोड़ो अन्यथा पछतात्रोग, वही हुआ।

संसाक्ष्में गृहस्थभार छोड़ना बहुत कठिन है। जो गृहस्थ भार छोड़कर फिर गृहस्थोंको अपनाते हैं उनके समान मूर्ख कोन होगा ? मैंने अपने कुटुम्बका सम्बन्ध छोड़ा, मां बाप मेरे हैं नहीं, एक चचेरा भाई है उससे सम्बन्ध नहीं, घर छोड़नेके बाद श्री बाईजीसे मेरा सम्बन्ध हो गया और उन्होंने पुत्रवत् मेरा पालन किया। मैं जब कभी बाहर जाता था तब बाईजीकी माता तुल्य ही स्मृति आ जाती थी। उनके स्वर्गारोहणके अनन्तर प्रैं ईसरी चला गया। वहां सात वर्ष आनन्दसे रहा, इस बीचमें बहुत कुछ शान्ति मिली।



# यह ईसरी है

श्रीमान् सखीचन्द्रजी केंशरेहिन्द्से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था। आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवका पूजन करते थे, स्वाध्याय तो प्रायः ऋहोरात्रि ही करते रहते थे, तत्त्वचर्चासे आपको बहुत प्रेम था। आपने अपना अन्तिम जीवन धार्मिक कार्यों में ही बितानेका हद संकल्प कर लिया था इसीलिये आपने निमियाघाटमें एक अच्छा वंगछा बनवाया और उसीमें अधिकतर रहने लगे। वंगलामें एक चैत्यालय भी स्थापित करा लिया। आपको धर्मपत्नी निरन्तर पूजा करती हैं। यद्यि आप बैंच्एावकी कन्या हैं तथापि जैनधर्मसे आपका अट्ट अनुराग हैं। यदि कोई त्यागी बती आ जावे तो उसके आहारादि की व्यवस्था आपके यहां अनायास हो जाती है।

आपके दो सुपुत्र हैं। दोनों ही सज्जन और सुशील हैं। श्री सखीचन्द्रजी साहब की एक बहिन है जो बहुत ही धर्मात्मा और उदार हैं। आप विधवा हैं, निरन्तर धर्म साधनमें आपका काल जाता है। मैं भी प्रायः सालमें तीन मास निमियाधाट रहता था। यहांसे श्री पाश्वनाथ स्वामीकी यात्रा बड़ी सुगमता से हो जाती है, डाक बंगला तक सड़क है, जिसमें रिक्सा भी जा सकता है, बहुत ही मनोरम दृश्य है,बीचमें चार मीलके बाद एक सुन्दर पानीका झरना पड़ता है यहां पर पानी पीनेसे सब थकावट चली जाती है। यहांका जल अमृतोपम है। यदि यहां कोई धर्म साधन करे तो भरनाके ऊपर एक कुटी हैं परन्तु ऐसा निर्मम कीन है जो इस निर्वाण भूमिका लाभ ले सके। अथवा साधनों के अभावमें कोई उत्साह भी करे तो क्या करे ? एक अन्य मत का साधु यहां पर रहता था। आठ दिन बाद निमियाबाट आता था। श्री सखीचन्द्रजी उसकी भोजन व्यवस्था कर देते थे। थोड़े दिन बाद वह पर लोकयात्रा कर गया।

निभियाघाट में यदि कोई रहे तो यहां धर्म साधनके लिये आरावाटोंकी एक उत्तम धर्मशाला है। दुकानदार भी यहां रहते हैं जिससे भोजनादि सामग्रीका भी सुभीता है परन्तु यहां कोई रहता नहीं। उसका कारण है कि उदासीनाश्रम ईसरीमें ही है अतः जो त्यागी श्राते हैं वे वही रहते हैं।

श्री प्रमुखजी बहुत सज्जन धर्मात्मा हैं। श्रापका कुटुम्बसे मोह नहीं। एक बार अष्टान्हिका पर्वमें आपको ज्वर श्रागया। चार दिन तक तो श्राप बराबर मन्दिर जाते रहे किर सामर्थ्य नहीं रही। हजारीवागरोडसे आपके भाई लड़का बहु आदि सब आगये। सबने आपको वैयावृत्य की पर श्रापने किसीसे मोह नहीं किया। आपके समाधिमरणमें श्री लाला सुमेर-चन्द्रजी जगाधरीवाले, में तथा श्रन्य त्यागी गण बराबर संस्त्र रहे! अन्तमें आपने शक्ति पूर्वक प्राणोंका विसर्जन किया। पांच सौ रुपया दान कर गये।

इसी प्रकार यहां पर एक जगन्नाथ बाबा भिवानीवाले रहते थे, बहुत धार्मिक और कुशल व्यक्ति थे। मेरेसे आपका घनिष्ठ स्नेह था। जब आप वीमार पड़े तब मुक्तसे बोले अब मेरा बचना कठिन है, मुक्ते धर्म सुनाओ। मैं सुनाता रहा, श्राश्रमके त्यागी भी वरावर धर्म सुनाते रहे। अन्तमें निर्वाण अमावास्याके दिन आप बोले कि लाइ उत्सव करके जल्दी आओ। मैंने कहा—'पश्चात् चला जाऊंगा।' आप बोले—'नहीं, जल्दी जाश्रो और जल्दी ही श्राजाश्रो।' मैं महावीर स्वामीकी निर्वाण पूजा कर वापिस आगया। श्राप बोले—'गुल-वनपसाका काढ़ा लाओ।' मैं काढ़ा वना छाया। बाबा बोले—'उठाओ।' मैंने उठा कर काढ़ा पिलाया। आप बोले 'अब न वचेंगे।' 'णमोश्चरहंताणं' शब्दका उच्चारण किया, पश्चान पशावको बेठे। पशावके बाद विस्तर पर श्राये, दोनों हाथ मस्तकसे छगाये इतनेमें ही आपके प्राण पखेर उड़ गये। श्रापके पास जो द्रव्यंथा वह आश्रमके लिये दे गये।

इसी तरह यहां पर श्यामळालजी त्यागीके पिताका समाधि-मरण हुआ। आपका मरण इस रीतिसे हुआ जिस रीतिसे प्रायः उत्तम पुरुपोंका होता है। त्याप प्रातः काल बेंटे थे, कुल्ला किया और परमेष्टीका नाम लिया। लड़केने कहा—'बालते क्यों नहीं ?' वस आपका प्राण निकल गया।

इसी तरह वावा लालचन्द्रजीका भी यहां समाधि पूर्वक स्वर्गवास हुआ। वास्तवमें यह स्थान समाधिके लिये ब्रत्यन्त उपयुक्त है।

लाला सुमेरुचन्द्रजो बड़े धर्मातमा हैं। आप जगाधरी (पंजाव) के रहनेवाले हैं। आपके एक भाई थे जिनका अब स्वर्गवास हो गया है। दो सुपुत्र हैं। एकका नाम मुत्रालाल और दूसरेका नाम सुमतिप्रसाद है। दोनों ही शीलस्वभाववाले हैं। आपके बड़े सुपुत्र एक वार मेरे पास आये और वोले 'मुझे कुछ त्रत दीजिये।' मैंने कहा—'सबसे महान् त्रत ब्रह्मचर्य है (ब्रह्मचर्यसे मेरा तात्पर्य स्वदारसन्तोषसे हैं)।' आपने पहले स्वीकार

करते हुए कहा—'यह तो गृहस्थोंका मुख्य कर्तव्य ही है इसमें कोई महत्त्वका कार्य नहीं कुछ और ही दीजिये।' मैंने कहा— 'अष्टमी चतुर्दशी, तीनों समय अष्टाह्विकाए और भाद्रमासके सोलहकारणमें ब्रह्मचर्यसे रहो।' आपने सहर्ष स्वीकार किया।

अनन्तर मैंने कहा—'न्यायसे धनार्जन करना चाहिये।' यह भी आपने स्वीकृत किया किन्तु आप बोले कि ऐसा निकृष्ट समय है कि जिसमें न्यायसे धनार्जन करना कठिन हो गया है, ऐसे ऐसे कान्न बन गये हैं कि जिनमें प्रजाकी स्वीकारताका अंश भी नहीं है। बिना रिश्वत दिये एक स्थानसे स्थानान्तर माल ले जाना दुर्लभ है और कथा छाड़िये स्टेशन पर बिना चूस दिये टिकिट मिलना कठिन है। यह भी जाने दीजिये बिना चोरीके पेट भर अन्न मिलना कठिन हो गया है, तनको वस्न मिलना दुर्लभ है। बहुत कहां तक कहें? यदि अतिथिको भोजन कराते हैं तो उसमें। भी चोरीका दोप आता है। अस्तु, हम यथायोग्य इसका पालन करेंगे।

त्रापने अपने निर्वाहके लिये एक मकानका किराया और पेंसठ सो रूपया नगद रक्खे हैं। आप प्रायः सालमें छः मास मेरे सम्पर्क में रहते हैं। त्रापकी प्रकृति बहुत ही उदार है।

साथ हो इन दोनों भाइयोंने त्राठ वर्षकी अवस्थासे ही प्रति-दिन अपने पिताजीके साथ श्री भगवरपूजन और शास्त्र स्वाध्याय करना प्रारम्भ किया था, जिसका संस्कार बराबर बना चला आ रहा है। इन्होंने सात व्यसन श्रोर रात्रि भोजनका भी त्याग कर दिया है। तथा ये आठ मूल गुणोंका बराबर पालन करते हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि ये सदाचारी गृहस्थ हैं श्रोर निरन्तर दानधर्म करते रहते हैं। त्यागी वर्गमें पं० मौजीलालजी सागर बहुत ही विरक्त और सुबोध हैं। आपने त्यागी लोगोंके लिय एक श्रच्छी कोठरी बनवा दी है। एक कोठरीमें सक्षममरका फर्रा बाबु गोविन्दलालजी गयावालोंने जड़वा दिया है। पं० पन्नालालजी मनेजर निरन्तर श्राश्रमकी देख भाल करते हैं। गयावाले सेठी चम्पालालजी भी समय समय पर यहां श्राते हैं। श्री खेतसीदासजी गिरिडीहवाल भी कभी लगातार एक मास पर्यन्त रहकर धर्म साधनमें उपयोग लगते हैं। गिरडीहवाले रामचन्द्र बाबु भी यहां पर सकुटुम्ब रहकर धर्म साधन करते हैं। नवादासे भी श्री लक्ष्मीनारायण सेठी यहां आकर धर्म साधन करते थे।

सासनीवाले सेठ भी यहां आकर महीनों धर्म साधन करते थे । और भी बहुतसे भाई यहां आकर धर्म साधन करनेमें अपना सौभाग्य समभते हैं।

यहां पर श्रीयुत वजनाथजी सरावगी रांचीवालोंने एक बहुत ही सुन्दर धर्मायतन बनवाया है उसमें एक मुनीम बराबर रहता है, एक बाग भी उसमें लगाया है तथा प्राचीन चत्यालय को मन्दिर रूपमें परिवर्तित कर दिया है। मन्दिरमें सङ्गममरका फर्झ जड़वा दिया है। इतना ही नहीं आप प्रायः निरन्तर आया करते हैं। प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीक उपवासके वाद त्यागियों की पारणा आप ही की श्रोरसे होती है। इसके श्रातिरक्त भी श्रापकी ओरसे आश्रमके लिये पर्याप्त सहायता मिलती है। पाइर्व-नाथ शिक्षामन्दिरके आप सभापति भी हैं।

यह शिचामन्दिर पहले कोडरमामें था परन्तु श्रीमान् पंक कस्तूरचन्द्रजीने उसे ईसरीमें परिवर्तित कर दिया है। पंक कस्तूर चन्द्रजी उसकी उन्नतिमें निरन्तर उद्योग/करते रहते हैं, पचीस छात्र शिचा पाते हैं, कुछ सराक जातिके भी बालक हैं। यदि अच्छी सहायता मिले तो सराक जातिके एक सौ छात्र अध्ययन कर सकते हैं परन्तु समाज को दृष्टि अभी इस त्र्योर नहीं। शिचा मन्दिरका एक निजका वार्डिंग और विद्यालय भवन भी है एक जलाशय भी है। दो अध्यापक निरन्तर अध्ययन कराते हैं।

उदासीनाश्रममें सेठ तुलाराम गजराज वच्छराजजीने भी एक सुन्दर भवनका निर्माण कराया है। उसमें धर्मसाधन करनेके छिये कोई भी व्यक्ति निवास कर सकता है। सेठ लोगोंने स्वयं वर्मसाधन करनेके श्राभिष्रायसे इसका निर्माण कराया था परन्तु परिष्रह पिशाचके आवेगमें स्वयं कुछ नहीं कर सके।

कृष्णाबाईने भी यहां एक श्राविकाश्रमकी नीव डार्छी थी परन्तु परस्परके विचार विनिमयसे आपका चित्त खिन्न हो गया इससे आपने आश्रमका विचार स्थिगत कर दिया और यहांसे उदास होकर मारवाड़ चर्छा गई। वहांसे श्री महावीर क्षेत्रमें सुमुक्ष महिलाश्रमकी स्थापना कर दी तथा अपने पासकी सब सम्पत्ति उसीमें छगा दी। प्रारम्भमें श्री पं नन्हें लालजी हार्छा उसमें अध्यापक थे। दस पन्द्रह बाईयां उसमें धर्मसाधन करती हुई शिक्षा प्राप्त करती हुँ।

यहां पर वर्षाकालमें श्रायः धर्मसाधन बड़े आनन्द्से होता है। सामने दिखनेवाले हरे-भरे गिरिराजकी ऊंची चोटियों पर जब इयामल घनघटा छा जाती है तब बड़ा ही मनोरम मालूम होता है।

मेरठ प्रान्तसे लाला हुकमचन्द्रजी सलावात्राले जो कि तत्त्व-विद्यामें उत्तम ज्ञान रखते हैं प्रायः भाद्रमासमें आ जाते हैं। लाला त्रिलोकचन्द्रजी खतौली, पं० शीतलप्रसादजी शाहपुर, लाला मंगलसेनजी मुवारिकपुर तथा लाला हरिश्चन्द्रजी सहारनपुर भी जब कभी आजाते हैं। श्राप सब तत्त्व विद्याके प्रेमी श्रोर निर्माट परिणामों के धारक हैं। श्राप लोगों के श्रुभागमनसे तत्त्व-चर्चामें पूर्ण आनन्द रहता है। कभी-कभी श्रीमान् चांदमल्छजी रांची व श्रीमान् बाबू कन्हें यालालजी बजाज गयावाले भी आजाते हैं। यहां पर उपयोग अच्छा छगता है। मकानसे वाहर निकलते ही श्री पार्श्वनाथकी टोंकके दर्शन होने छगते हैं जिससे भावनाएं निरन्तर निर्मल रहती हैं। स्वाध्यायमें भी श्रच्छा उपयोग लगता है परन्तु बड़े श्रादमियोंको अभी एकान्तवास का स्वाद नहीं आया। परिष्रहसे विरक्ति महान् पुण्यशाली जीवके ही हो सकती है। इस पिशाचने संसारको चक्रमें ला रक्खा है। परिष्रहके भारसे बड़-बड़े महापुरुप संयमके छाभसे विश्वत रह जाते हैं।

यह स्थान मोन्न प्राप्तिके लिये अद्वितीय है। आश्रमसे बाहर गिरिराजकी आर जाईये अटवी लग जाती है। पत्थरों की बड़ी-वड़ी चट्टानें हैं। उनपर बैठकर मनुष्य ध्यानादिक कर सकते हैं। कोई उपद्रव नहीं, मनुष्यों का संचार नहीं, हिंसक जन्तु गिरिराजमें अवश्य ही निवास करते होंगे पर आज तक किसी याकजा घान नहीं सुना गया।

यह सब कुछ है परन्तु ऐसे निर्मम मनुष्य नहीं आते जो आत्म चिन्तन कर कुछ छाभ लेवें।

## दम्भसं बचो

मुखसे कथा करना अन्य बात है और कार्यमें परिणत करना अन्य बात है। हम अन्यकी बात नहीं कहते स्वयं इस कार्यके करनेमें असमर्थ रहे। इससे सिद्ध होता है कि कल्याणका मार्ग निमित्तमें नहीं. उपादान कारणकी भी आवश्यकता है। क्षेत्रको सम्यक् प्रकार उत्तम बनाकर यदि कृपक बीज वपन न करे तो अन्नकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, घास फूस हो जाना अन्य बात है। हम लोग निमित्त कारणोंकी आयोजनामें सब पुरुपार्थ लगा देते हैं पर उपादान कारणकी ओर हिंग नहीं देते। आवश्यकता इस बातकी है कि अन्तस्तत्वकी निर्मलताके जो बाधक कारण हैं उन्हें दूर किया जावे।

वास्तविक बाधक कारण क्या हैं ? इस च्रोर दृष्टि नहीं देते । हम लोग निमित्त कारणोंको ही बाधक मानते हैं इससे उन्हींको दृर करनेकी चेष्टा करते हैं । मैं स्वयंकी कथा कहता हूँ—जब श्री बाईजी जीवित थीं तब मैं निरन्तर यही मानता था कि यदि बाईजी न होतीं तो मैं भी आत्म कल्याणके मार्गमें निर्विद्न लग जाता । बाईजीका कहना था कि वेटा ! अभी तुम जन धर्मका मर्ग नहीं समझते ।

मैं एक दिन जोर देकर बोला—'बाईजी! मैं तो अब त्यागी होना चाहता हूँ। कोई किसीका नहीं सब स्वार्थके सगे हैं इतने दिन व्यर्थ गये अब मैं जाता हूँ।'

बाईजी बोर्ली—'बेटा मैं नहीं रोकती, बड़ी प्रसन्नता है कि तुम आत्म कल्याणके मार्गमें जानेका प्रयत्न करते हो परन्तु खंद इस बातका है कि तुम बात बहुत करते हो पर करनेमें कायर हो । मनुष्य वह है जो कार्य करनेकी बात न निकाले श्रीर श्रन्य मनुष्य उसके कार्यको देखकर ऋनुमान करे कि इनके इस कार्यके करनेका त्रमित्राय था। हमने तुम्हारा तीस वर्ष-पोषण किया और कभी इस बातकी इच्छा नहीं रक्खी कि वृद्धावम्थामें तुम हमारी वैयावृत्य करोगे। स्रब हमारी स्रवस्था शिथिल हो गई अतः उचित तो यह था कि प्रतिदिन हमको शास्त्र प्रवचन सुनाते सो वह तो दूर रहा और अनधिकार चेष्टाकी बात करते हो कि हम त्यागी होते हैं । त्यागी जो होता है वह किसीसे रागद्वेष नहीं करता शान्तचित्तसे त्रात्मकल्याणके मार्गमें लग जाता है। तुम हमसे पृथक् होकर जहां जाओगे वहां ही अपना काल गल्पधाइमें लगाओंगे। यदि वास्तवमें त्याग धर्मका स्वाद लेना चाहते हो तो सर्व प्रथम अपने अभिप्रायको निर्मल बनानेका प्रयद्भ करो पश्चात् रागुदि शत्रुओंको जीतो । जसे हमसे म्नेह छोडते हो बैसे अन्यसे न करना। हमने तुम्हारा कौन सा अकल्याण किया है कि जिससे डर कर तुम रागभावक गये बिना ही विरक्त होते हो। इसके मायने त्याग नहीं, इसका अर्थ तो यह है कि अब बाईजोकी वृद्धावस्था हो गई श्रतः इनकी वैया-वृत्य करना पड़ेगी वह न करना पड़े इसलिये चलो त्यागी धन जात्रो। इस प्रकारका छछ कल्याण मार्गका साधक नहीं। इसका नाम त्याग नहीं यह तो द्वेष है। श्रथवा तुम्हारी जो इच्छा सो करो परन्तु स्वांग न बनाना । जैन धर्ममें स्वांगकी प्रतिष्टा नहीं परिसामोंकी निर्मलताकी प्रतिष्ठा है।

त्रातः पहले परिणामोंको पवित्र बनाओ, सच्चा त्याग इसीका नाम है। जब अन्तरङ्गसे रागकी छशता होती है तब बाह्य वस्तु स्वयमेव छूट जाती है। सब पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं केवल हम अपने रागसे उनमें इष्ट तथा द्वेषसे श्वनिष्टकी कल्पना कर लेते हैं। यह हम भी जानते हैं परन्तु द्यभी हमारे वह राग नहीं गया इससे तुम्हारे ऊपर करणा श्राती है कि इसका त्याग दम्भमें परिणत न हो जावे। यदि वेटा! तुममें राग न होता तो तुम्हारे इष्ट व श्रानिष्टमें हप विषाद न होता। श्रस्तु, हमारी ता यह सम्मति है कि जिस त्यागसे शान्ति लाभ न हो वह त्याग नहों दम्भ है। तुम्हारी इच्छा जो हो सो करो, होगा वहीं जो होना है हमारा करीव्य था सो उसे पूर्ण किया।

में सुनकर चुप रहा गया और जो विचार थे उन्हें परिवर्तित कर दिया। वास्तवमें त्याग तो कषायके अभावमें होता है सो तो था नहीं। इस अकार अनेक बार उपदेश देकर उन्होंने मुफे इम्मवृत्तिसे बचाया। इससे उचित तो यह है कि हम लोगोंको अन्तरङ्गसे त्याग करना चाहिये। लौकिक प्रतिष्ठाके लिये जो त्याग करते हैं वे, राखके लिये चन्दन जलाते हैं। वास्तवमें यह मनुष्य मोहके उदयमें नाना कल्पनाएं करता है चाहे सिद्धि एककी भी न हो।

#### मलेरिया

ईसरीमे निरन्तर त्यागीगणोंका समुदाय रहता है भोजनादिकका यवन्ध उत्तम हैं। आश्रमसे थोड़ी दूरी पर त्रांटराड़
हे जहां भ्रमण करनेका अच्छा सुभीता है। यहां पर निरन्तर
त्याशियों, शुल्लकों श्रीर कभी-कभी मुनि महाराजोंका भी शुभागमन होता रहता है। यहांसे गिरिडीह पास है। बीचमें वराकट
नदी मिलती है उसके तट पर श्वेताम्बर सम्प्रदायका एक
सुन्दर मन्दिर बना हुत्रा है. एक धर्मशाला भी है, एकान्त स्थान
है, यदि कोई घर्मध्यानके लिये रहना चाहे तो सब प्रकारकी
सुविधाएं हैं।

नदीके दूसरे तट पर श्री रामचन्द्र बावृका बंगला बना हुआ है। एक बार हम, चम्पालाल सेठो, बावृ गोविन्दलालजी तथा बाबा जगन्नाथ प्रमादजी आदि एक दिन यहां रहे थे। वहीं पर एक चैत्यालय भी है। आनन्दसे धर्म ध्यानमें काल गया परन्तु कर्मका विपाक प्रवल है बहुत दिन नहीं रह सके।

यहांसे गिरिगोह गये, धर्मशालामें निवास किया मैं वाबु राधा कृष्णके बंगलामें ठहरा। यहां पर धर्मशालामें जो जिनालय है वह बहुत ही मनोज्ञ है। एक चैत्यालय श्रीमान ब्रह्मचारी खेतसी- दासका है। उत्पर चैरवालय और नीचे सरस्वती भवन है। बाबु रामचन्द्रजीका धर्म प्रेम सराहनीय है। आपके यहां भोजनादिकां व्यवस्था शद्ध है। कोई भी अतिथि आनन्दसे कई दिन रह सक्ता है। खेसतीदासजी ब्रह्मचारी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। आप एक बार भोजन करते हैं और उसी समय पानी पीते हैं तथा प्रतिदिन संकड़ों कंगलोंको दान देते हैं।

इसी तरह वाबु काल्राभजी भी योग्य व्यक्ति हैं। आपके यहां भी प्रतिदिन अनेक गरीवोंको पकी खिचड़ी श्रादिका भोजन मिलता है। बाबु रामचन्द्रजीके यहां भी प्रतिदिन गरीवोंको भोजन दिया जाता है....गिरिडीहके श्रावकोंमें यह विशेषता देखी गई।

हम चार माह यहां रहे। बड़े निर्मेल परिणाम रहे। बनारस विद्यालयके लिये यहांसे पांच हजार रुपयाका दान मिला। यदि कोई अच्छा,प्रयास करे तो अनायास यहांसे बहुत कुछ सहायता मिल सकतो है। यहांसे फिर ईसरी आगया ख्रोर यहां ख्रानन्दसे काल जाने लगा।

यहांसे हजारीबागरोड गया। श्री सेठी भौरीलाल जीके यहां ठहरा। यहां पर कई घर श्रावकोंके हैं दो मन्दिर हैं पूजा प्रश्नाल समय पर होता है, स्वान्याय भी होता है, शास्त्र प्रवचनमें अच्छी मनुष्य संख्या हो जाती है। यहांसे फिर ईसरी आगया।

एक बार यहां पर श्रीमान चन्नालालजी सेठी आये। ये बहुत ही तेज प्रकृतिके आदमी थे, गोम्गटसार जीवकाण्ड आर स्वामीकार्तिकेयानु येज्ञा कण्ठस्थ थी, निरन्तर स्वाध्यायमें काछ लगाते थे, ब्रत नियम भी पाछते थे, आप स्वतन्त्र रहते थे। एक बार आप त्यागी मोहनछाछजीके पास चले गये। उन्हें आते देख कर आश्रमके अधिष्टाता श्रो खेमचन्द्रजी बहुत विगड़े। श्री चम्पालालजी सेठी चुप रहे परन्तु जब सायंकल हम श्रमणके लिये जारहे थे तब श्री खेमचन्द्रजी अधिष्ठाता हमारे साथ थे और श्री चम्पालालजी भी श्रमणके लिये गये थे। परस्पर वर्ता हो रही थी, इतनेमें चम्पालालजी बोले—'क्यों अधिष्ठाताजी! आपने भगतजीके लिये मेरी यह शिकायत लिखी है कि चम्पालाल सेठी आश्रममें आता है तथा इसके आनेसे आश्रमक उदासीनों में उदण्डताका सचार होनेकी आशङ्का है ? क्या में मार्गसे इतना च्युत हूँ कि मेरे सहवाससे आश्रमवासी अमार्गमें लग जावेंगे ? खेदकी बात है कि आपने विवेकसे काम नहीं लिया। में बहुत दिनसे आपकी हरकतको देखता हूं वास्तवमें आपमें मनुष्यता नहीं।'

श्री खेमचन्द्रजी बोले— 'आपको वचन संभाल कर बोलना चाहिये, यदि आपके सदश मैं व्यवहार करूं तो अप आग बयूला हो जावेंगे, आप बिद्वान हैं, गोम्मटसारके ज्ञाता हैं, परिगामोंकी निर्मलताका भी कुछ ख्याल रखना चाहिये।'

फिर क्या था सेठीजीका पारा सी डिगरी हो गया। दोनों में परस्पर बहुत कुछ विसंवाद होगया। यदि में न होता तो संभव था परस्परमें ऋत्यन्त कलहाग्नि बढ़ जाती। वचनों में लड़ाई रही काय तक नहीं पहुंची। इस घटना मेरा चित्त बहुत खिन्न हुआ, यहां तक कि दूसरे दिनसे मलेरिया आगया और इतनी तेजीके साथ आया कि १०५ डिग्रीतक ताप मान हो जावे। वह मलेरिया पांच वर्ष तक नहीं गया, असातोदयमें ऐसे ही निमित्ता मिलते हैं। श्री खेमचन्द्रजीके व्यवहारसे में भी असंतुष्ट था।

यहां पर श्रीमान् बाबा भागीरथजी थे जो हमारे चिर-परिचित थे, उनकी मेरे ऊपर पूर्ण श्रमुकम्पा थी, वे निरन्तर उपदेश देते थे कि नाई जो अर्जन किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। उवरके वेगकी प्रवळतासे खाना पीना सब छूट गया। जब ज्वरका वेग आता था तब कुछ भी स्मरण नहीं रहता था। श्री कृष्णा बाईने उस समय बहुत सहायताकी तथा श्री बाबू धन्य कुमार-जीने मिट्टीका प्रयोग किया। इन सबकी निरन्तर यही भावना रहती थी कि यह शीच नीरोग हो जावें परन्तु श्रसाताके तोबोदयमें कुछ नहीं हो सका।

सागरसे सिंघईजी व उनकी गृहिणी स्नागई। गयासे श्री कन्हैयाछाछजी आ पहुंचे साथमें कविराज भी छाये। कबिराज बहुत ही योग्य थे, उन्होंने अनेक उपचार किये परन्तु मैंने स्नौषधि का त्याग कर दिया था अतः जो औषधि मेरे रोगके निवारणके छिये दी जाती थी मैं उसे लेकर पश्चात् चाछाकीसे फेक देता था। वैद्यसे मैंने कहा कि स्नभी मेरे तीन्न असातोदय हैं स्नतः स्नापको औषधि निष्फल होगी। वद्यराज बहुत ही स्नास्तिक थे, उन्होंने कहा—अच्छा, और दो दिन रह कर चले गये।

उन्हीं दिनों दक्षिण देशके एक मन्त्रशास्त्री भी वहीं थे। उन्होंने कहा—चिन्ता मत करो, हम एक मन्त्र लिख कर वांधे देते हैं तुन्हारा जर चला जावेगा। मैंने कहा—'अएपके मन्त्रमें शक्ति है इसमें मुक्ते शङ्का नहीं परन्तु मेरे तीव्र पारोदय है अतः मेरा रोग अभी कुछ दिन रहेगा आप ज्यर्थ ही अपयश न लीजिये।' वह बोले—'आपको जैन मन्त्रकी श्रद्धा नहीं।' मैंने कहा—भगवन ! ऐसे वाक्य श्री मुखसे न निकालिये, मुझे श्रद्धा है परन्तु अभी तीव्र उद्यमें दुःख भोगना ही पड़ेगा। मुक्ते तो

इतनी श्रद्धा है कि शायद आपको भी उतनी न होगो। एक वार मुफे बड़ी शिरोवेदना हुई मैंने श्री पार्ट्वप्रभुका स्मरण कर उसे शान्त कर छिया। एक दिनकी बात है यहीं पर एक कलकत्ताकी बाई थी उसे हिस्ट्रिया रोग था अचानक वह गिर पड़ी जब होशमें आई आई तब मैंने कहा कि तुम पार्ट्वनाथ स्वामीकी टोंकके सामनेसे दर्शन करो और प्रार्थना करो कि हे प्रभो! अब हमें यह रोग वाधा न करे। इतनी ही हमारी प्रार्थना है। उसने हमारे कहे अनुसार आचरण किया और उसी दिनसे उसकी मूछों बन्द हो गई। एक वर्ष वाद मिली, हमने पूछा — अव तुम्हें आराम है ? वह बोली कि उस दिनसे सानन्द रहती हूं। कहनेका तात्पर्य यह है कि मुफे श्रद्धा तो है परन्तु तीव उदयका फल भोगना ही पड़ेगा इसीसे न तो मैं आपिध खाना चाहता हूँ और न मन्त्रादि विधिका प्रयोग कराना चाहता हूँ।

मन्त्र शास्त्रो बहुत नाराज हुए तथा जब मुक्ते एक सौ पांच हिन्री ज्वर हो गया तब एक मन्त्रको कपड़ेमें छपेटकर भुजसे बाँध दिया। मुझे कुछ भी पता नहीं चला, चार घण्टा ज्वरमें वेहोश रहता था। श्री कृष्णवाई और पतासी बाई माताकी तरह गीछी पट्टी शिरपर रखती थीं। इस प्रकार चार घण्टाकी वेदना सहता हुआ कालक्षेप करने लगा। छोग पाठ पढ़ते थे पर मुक्ते पता नहीं कि क्या हो रहा हैं ? वैशाखका मास था सूरज भी तपता था, पानीकी तृषा अत्यन्त रहती थी परन्तु इतनी वेचेनी रहनेपर भी अन्तरङ्गमें परमपावन जैनधर्मकी श्रद्धा अवछ रहती थी।

श्री कन्हैयालालजी गया वार्लोने सभी दरवाजोंमें खशकी टट्टियां लगवा दी थीं दिनभर उनपर पानीका छिड़काव होता था रात्रिको बराबर दो आदमी पंखा करते थे पर शान्ति नहीं मिलतो थी।

श्री बाबाजी महाराज कहते थे कि यह सब कमें विपाक है धर्य धारण करो, व्ययताका अश भी मनमें न लाओ, इसे तो ऋणकी तरह अदा करो, मनुष्य जन्ममें ही संयमकी योग्यता हातो है उसका चात मत करा, संयम कमकी निर्जरामें कारण है, यह जो तुम्हारा उपचार है इस पदके योग्य नहीं, असंयमी मनुष्यों के योग्य है।

मेंने कहा—'महाराज! में क्या करूं? मेरे वशकी बात जो थी सो मैंने की. मैं औपिध तक नहीं खाता और न किसीसे यह कहता हूं कि ये उपचार किये जावें किन्तु उपचार होनेपर वाह्य वेदनामें कुछ शमन होता है अतः इनमें मेरी अरुचि भी नहीं! मैं आपको बात मानता हूँ, आखिर, आप भी तो चाहते हैं कि इसका रोग शोघ मिट जावे यह क्या माह नहीं है? दिनमें कई बार मेरी नवज देखते हैं तथा कुछ विषाद भो करते हैं।'

वाबाजीने कहा कि इसका यह अथ नहीं कि हमें विषाद हो परन्तु हमारा कर्तव्य है कि तुम्हें शान्ति पहुँचावें ख्रतः हमारा तीन बार खाना योग्य है अन्यथा तुम्हें यह खाकुलता हो जावेगी कि जब बाबाजी ही हमारी सुब नहीं छेते तब ख्रन्य कीन लेगा ? इसी दृष्टिसे हम तुम्हारी वैयावृत्य करते हैं साथ ही यह चरणानुयोगका मार्ग भी है कि महापुरुषोंकी वैयावृत्य करना चाहिये, वैयावृत्य तो ख्रन्तरङ्ग तप है कर्म निर्जराका खास कारण है। इसका अर्थ मत छो कि मेरा तेरेमें मोह है। परन्तु वह भी नहीं ख्रभी तो हम पद्धम गुणस्थानवर्ती ही हैं क्या साधर्मी जीवसे मोह नहीं करना चाहिये ? विशेष क्या कहें ? तुम शान्त भावसे सहन करो, रोग शमन हो जावेगा, त्रातुर मत होओ।

मैंने कहा—'महाराज! मुझे मलेरिया बहुत सताता है अतः मेरा विचार है कि ईसरी छोड़कर हजारीबाग चळा जाऊं'।

उन्होंने कहा-'श्रच्छा जाओ, अन्तमें यहीं श्राना होगा'।

जानेकी शक्ति न थी श्रातः डोलिकर हजारीबाग चला गया। वहां पर एक बागमें सत्तर रूपया भाड़ा देकर ठहर गया, श्राम बालोंने अच्छी वैयावृत्यकी यहांका पानी अमृतोपम था। डेढ़ मास रहा फिर ईसरी श्रा गया।



### श्री बाबा भागीरथजीका समाधि मरण

वर्षाके वाद वावाजीका शरीर रुण हो गया फिर भी आप अपने धर्म कार्यमें कभी शिथिल नहीं हुए। श्रोषधि सेवन नहीं किया, कृष्णावाईने अच्छी वेयावृत्यकी। न जाने क्यों बाबाजी हमसे वेयावृत्य न कराते थे। जिस दिन श्रापका देहावसान होने लगा उसदिन दस बजे तक शास्त्र स्वाध्याय सुना श्रान्तर हम लोगोंको आज्ञा दी कि भोजन करो। हमने भोजन करके सामाध्यक किया पश्चात् कृष्णावाईने बुलाया कि शीव्रश्वाओ। हम गये तो क्या देखते हैं कि वाबाजो भूमि पर एक लंगोटी लगाये पड़े हुए हैं, श्रापकी मुद्रा देखनेसे ऐलकका स्मरण होता था। हम लोग बाबाजीके कर्णोंमें णमोकार मन्त्र कहते रहे पांच मिनट वाद आंखसे एक अश्रविन्दु निकला श्रोर श्राप सदाके लिये चले गये। मुद्रा विलक्षल शान्त थो, मेरा हृदय गद्गद हो गया। शीध्र ही बाबाजीको श्रमसान ले गये श्रोर एक घण्टाके वाद आश्रममें आगये। उसदिन रात्रिमें बाबाजीकी ही कथा होती रही।

ऐसा निर्मीक त्यागो इस कालमें दुर्लभ है। जबसे आप ब्रह्मचारी हुए पैसाका स्पर्श नहीं किया आजन्म नमक और मीठाका त्याग था। दो लंगोट और दो चहर मात्र परित्रह रखते थे। एक वार भोजन और पानी लेते थे। प्रतिदिन स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा और समयसारके कल्हरोंका पाठ करते थे।
स्वयम्भू स्तोत्र का भी निरन्तर पाठ करते थे। आपका गला
बहुत ही मधुर था, जब आप भजन कहते थे तब जिस
विषयका भजन होता उस विषयकी मूर्ति सामने आजाती
थी। आपका शास्त्र प्रवचन बहुत हो प्रभावक होता था, आप
ही के उत्साह और सहायतासे स्याद्वाद विद्यालयकी स्थापना
धई थी। आपने सहस्रों रुपये विद्यालयको भिजवाये। भोजनकी
कथा आप कभी नहीं करते थे आपकी प्रकृति अत्यन्त द्यालु
रूप थी।।

आप मुझे निरन्तर उपदेश देते थे कि इतना आडम्बर मत कर। एक वारकी बात है—मैंने कहा बाबाजी! आपके सहरा हम भी दो चहर और दो छंगोट रख सकते हैं इसमें कौन सी प्रशंसाकी बात है ? बाबाजी महाराज बोले—रख क्यों नहीं लेते ? मैं बोढ़ा—रखना तो कठिन नहीं है परन्तु जब बाजारमेंसे निकलूंगा तब छोग क्या कहेंगे ? इससे छज्जा आती है। बाबा-जीने हॅसकर कहा-बश, इसी वलपर त्यागी बनना चाहते हो, श्चरे ! त्याग करना सामान्य मनुष्यांका कार्य नहीं है । एक दिन घोड़ीको नाल बँध रहे थे उन्हें देखकर मेंडकी बोर्ली—हमको भी नाल बाँध दो । विचारो, यदि मेंडकोको नाल बाँध दिये जावें तो क्या वह चल फिर सकेगी ? अतः अभी तुम इसके पात्र नहीं। हां, यह मैं श्रवश्य कहूँगा कि एक दिन तू भी त्यागी वन जायगा । तूं सीधा है अच्छा है अब इसी रूप रहना । तूं इतना सरल है कि तुमे पाँचवषका बालक भी बाजारमें वेंच सकता है। तेरा भाग्य अच्छा था कि तुमे वाईजी मिल गई उन्होंने तेरेको पुत्रवत पाला उनकी वैयावृत्य करना।

वह एक बातका निरन्तर उपदेश देते थे कि 'जो निहं लोना काऊका तो दीना कोटि हजार' और भी बहुतसे उपदेश उनके थे। कहनेका तात्पर्य यह है कि जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास है वह उनहीक समागमका फल हैं ...इस प्रकार ब वाजीके गुण गाते हुए रात्रि पूर्णकी।



# ईसरीसे गया, फिर पावापुर

सागर वालोंका तीत्र आग्रह था कि सागर आओ इसिलये सागरके लिये प्रस्थान कर दिया। १२ मील वगोदर तक ही पहुंच पाये कि बड़े वेगसे ज्वर आ गया, छः धण्टा वाद ज्वरका वेग कम हुआ बगोदराके वंगलामें रात्रि ज्यतीतकी। वहांसे चल कर हजारीबाग रोड आ गये। यहांपर श्री भौरीलालजीके घर दो दिन ठहरे। आपने अच्छी तरह उपचार किया स्वास्थ्य अच्छा हो गया। वहींपर श्री रामचन्द्र सेठी गिरेटी वालोंका छुटुम्ब आ गया बहुत ही आग्रह पूर्वक आपने कहा कि क्यों इस पित्र स्थानको छोडते हो १ परन्तु मैंने एक न सुनी। चल दिया, मागमें अनेक उत्तम दृश्य देखनेके लिये मिले। आठ दिन बाद गया पहुंच गया।

यहां पर बाबू कन्हेंयालालजी तथा चम्पालालजी सेठी आदिने गया रोकनेका बहुत आग्रह किया मैंने कहा कि एक वार सागर जानेका हद निश्चय है। लोगोंने कहा—आपकी इच्छा। मैंने कहा—लीन दिन बाद चला जाऊंगा। तीन दिनके बाद एकदम पैरके अंगूंठामें दद हो गया इतना दर्द हुआ कि चलनेमें असमर्थ हो गया अतः लाचार होकर मैं स्वयं रह गया। सागरसे जो लेनेके लिये आये थे वे अगत्या लोटकर सागर चले गये।

पैरके अंग्ठाका इलाज होने लगा सत्तर रूपयामें एक बोतल तेल बनवाया तथा एक वैद्यराजने बहुत ही प्रेमके साथ औषधि की। एक मासके उपचारसे अंग्ठामें आराम हो गया श्रमन्तर गया रहनेका ही विचार हो गया।

वर्षा काल गयामें सानन्द वीता सब छोंगोंकी रुचि धर्ममें अत्यन्त निर्मल हो गई। मैं तो विशेष त्यागी ख्रोर पण्डित नहीं परन्तु मेरा ख्रात्म विश्वास है कि जो मनुष्य स्वयं पवित्र है उसके द्वारा जगत का हित हो सकता है।

यहांसे मैंने कार्तिक वदी दोजको लोगोंसे सम्मति लेकर श्री वीरप्रमुकी निर्वाण मूमिके लिये प्रस्थान किया, दस मील तक जनता गई। वहाँ पर श्रोमान् जानको दास कन्है यालाल जीकी स्त्रोरसे प्रीतिभोज हुआ। वहांसे चलकर कई दिन बाद नवादा पहुंच गये। यहां पर श्री लक्ष्मीनारायणजी साहब बहुत धर्मात्मा सज्जन हैं उनके आग्रहसे दो दिन रहा, आपके दो सुपुत्र हैं बहुत ही सुयोग्य हैं, एक पुत्र सुगुणचन्द्र प्रान्तीय खण्डेलवाल सभाके मन्त्री हैं, आपके हदयमें जाति सुधारकी प्रवल भावना है। आप प्राचीन विवारों के नहीं, नवीन सुधार चाहते हैं साथमें धार्मिक रुचि भी आपको उत्तम है।

यहांसे श्री गुणावाजी गये, यहांपर एक मन्दिर बहुत हो सुन्दर है। चारों तरफ ताड़के वृक्षका वन है वीचमें बहुत सुन्दर कृप है। प्रातःकाल जब पंक्ति बद्ध ताड़ वृत्तोंके पत्रोंसे छनकर बाल दिनकरकी सुनहली किरणों मन्दिरकी सुधाधवलित शिखर पर पड़ती हैं तब बड़ा सहावना माल्यम हाता है। मन्दिरमें एक शुभ्रकाय विशाल मूर्ति है मन्दिरसे थोड़ी दूरपर एक सरोवर है उसमें एक जैन मन्दिर है, मन्दिरमें श्री गोतम स्वामीका प्रतिबिन्ब है।

यहां थक गया, अतः यह भाव हुआ कि यहीं निर्वाण लाड्का उत्सव मनाना योग्य है। सायंकाल सड़कपर भ्रमण करनेके लिये गया इतनेमें दो भिखमंगे मांगनेके लिये आये मैं अन्दर जाकर छाडु छाया और दोनोंको दे दिये । मैंने उनसे पूछा-कि 'कहां जाते हो ?' उन्होंने कहा—'श्री महावीर स्वामीके निर्वाण त्सवके छिये पावापुर जाते हैं। मैंने कहा—तुम्हारे पर तो कुष्टसे गलित हैं कैसे पहुँचोगे १ उन्होंने कहा—'श्री वीर प्रभुकी कृपासे पहुँच जावेंगे उनकी महिमा अचिन्त्य है उन्हींके प्रतापसे हमें वहाँ एक वर्षका भोजन मिल जाता है, उन्हींके प्रतापसे हमारा क्या; प्रान्त भरके छोगोंका कल्याण होता है. महावीरस्वामीका अचिन्त्य और अनुपम प्रताप है, अहिंसाका प्रचार आपके ही प्रभावका फल है। यदि इस युगके व्यादिमें श्री वीर प्रभुका अवतार न होता तो सहस्रों पशुओंके बिटिदानकी प्रथा न रुकती । संसार महाभयानक है इसमें नानामतोंकी सृष्टि हुई जिनसे परस्परमें अनेक प्रकारकी विचार विभिन्नता हो गई, धर्मका यथार्थ स्वरूप कहनेवाला तो बीतराग सर्वेझ ही है, वीतरागता श्रोर सर्वज्ञता कोई श्रलौकिक वस्तु नदीं, मोहका तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण और ऋन्तरायका अभाव होते ही आत्मामें वीतरागता और सर्वज्ञता दोनों ही प्रकट हो जाते हैं अतः ऐसी आत्माके द्वाराजी कुछ कहा जाता है वही धर्म है।

भिख मंगोंके मुँहसे इतनी ज्ञानपूर्ण बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ मैंने कहा—'भाई! तुम्हें इतना बोध कहांसे आया ?' वे बोले—'आप जैन होकर इतना आश्चर्य क्यों करते हो ? समभो तो सही, जो आपकी आत्मा है वही तो मेरी है केवल हमारे और आपके शरीरमें अन्तर है, मेरा शरीर कुष्ट

रोगसे त्राक्रान्त है आपका शरीर मेरे शरीरकी अपेक्षा निर्मेछ है वैसे इस विषयमें विशेष रीतिसे मीमांसाकी जावे तो जैसा आपका शरीर हाड़ मांसादिका पिण्ड है वैसा ही मेरा भी है। एतावता हम बुरे श्रीर आप श्रच्छे हैं यह कोई नहीं कह सक्ता ! हम भिखमंगे हैं और ऋाप देने वाले हैं इससे आप महान् च्यौर हम जघन्य है, यह भी कोई च्यविनाभावी नियम नहीं क्यों कि हमने अपनी कषाय भिक्षा मांग कर शान्तकी और श्रापने भिक्षा देकर श्रपनी कषायका शमन किया। आप श्री पात्रा-पुरजी जाकर महावीर स्वामीका पूजन विधान कर उत्सव करेंगे और हम भिखमंगे उनका नामस्मरण करते हुए उत्सव मनावेंगे एनावता आप उत्कृष्ट और हम जघन्य रहे यह भी कोई नियम नहीं। उत्सव द्वारा श्रापकी यहीं तो भावना है कि हम संसार बन्धनसे छूटें, नामस्मरणसे हमारी भी यही मनोऽभिलाषा हैं कि हे प्रमो ! इस वर्ष भोजनके संकटसे वर्षे । आखिर दुःखका मूळ जननी ऋाकांचा जिस प्रकार मेरे भीतर है उसी प्रकार आपके भीतर भी है। वह निरपेक्षता जो कि वास्तवमें आत्माको बन्धनसे छुटानेवाली है न आपके है और न हमारे। वचनकी कुशलतासे चाहे त्र्याप भले ही मनुष्योंमें निरपेन्न बननेका प्रयत्न करें परन्तु भीतरसे जैसे हो श्राप स्वयं जानते हो। आप छोग प्रतिष्ठाके लोलुपी हो भला यथाथ पदार्थ कहां तक कहोगे ? इस लोकेषणाने जगन्मात्रको व्यामोहके जालमें फँसा दिया ए...इतना कह कर वह फिर बोला—'यदि और कोई प्रश्न शेष रह गया हो तो पूंछिये मैं यथा शक्ति उत्तर दंगा।'

मैंने फिर प्रश्न किया—'भाई! त्रापकी यह अवस्था क्यों हो गई?'

वह बोला—'मेरी यह श्रवस्था मेरे ही दुराचारका परिणाम है मैं एक उत्तम कुछका बालक था, मेरा विवाह बड़े ठाट वाटसे हुआ था, स्त्री बहुत सुन्दर और सुशील थी परन्तु मेरी प्रकृति दुराचार मयी हो गई। फल यह हुआ कि मेरी धर्मपत्नी अपघात करके मर गई। कुल ही दिनोंमें मेरे माता पिताका स्वर्गवास हो गया श्रीर जो सम्पत्ति पासमें थी वह वेश्या व्यसनमें समाप्त हो गई। गर्मी आदिका रोग हुआ अन्तमें यह दशा हुई जो आपके समक्ष है परन्तु क्षेत्र पर जानेसे अब मेरी श्रद्धा जैन धर्मके प्रवर्तक अन्तिम तीर्थंकर में हो गई उन्हींके स्मरणसे मैं सानन्द जीवन व्यतीत करता हूं श्रतः श्राप आनन्दसे यात्राको जाइये और निरपेस प्रभुका निर्वाणोत्सव करिये, जिससे हम लोगोंकी अपेसा कुल विशेषता हो। यद्यपि हमभी निरपेक्ष ही प्रभुका स्मरण करते हैं तो भी हमारो बात कौन माननेवाला है। मत मानों, फला तो परिणामोंकी जातिका होगा। कुष्टादि हानेसे हमारे परिणाम निर्मल न हों श्रीर आप लोगोंके हैं, यह कोई राजाज्ञा नहीं। अब मैं श्रापको श्राशीवोद देता हूँ कि वीर-प्रभु श्रापका कल्याण करें।'

इतना कह कर उन दोनोंने श्री पावापुरका मार्ग लिया।

### वीरनिर्वाणोत्सव

उन छोगोंके 'वीरप्रभुकी कृपासे पहुँच जावेंगे' बचन कानोंमें ग्रंजते रहे। जब कि अपाङ्गलोग भी वीरप्रभुके निर्वाणोत्सव में सम्मिलित होनेके लिये उत्सुकताके साथ जा रहे हैं तब मैं तो अपाङ्ग नहीं हं, रही थकावटको बात सो वीरप्रभुकी कृपासे वह दूर हो जायगी...इत्यादि विचारोंसे मेरा उत्साह पुनः जागृत हो गया और मैंने निश्चय कर लिया कि पावापुर अवश्य पहुंचूंगा।

रात्रि गुणावा ही में बिताई प्रातः काल होते ही श्री वीरप्रभुका स्मरण कर चल दिया और नव बजे श्री पावापुर पहुंच गया। भोजनादि कर धर्मशालामें सो गया, दोपहरके दो बजे वाद श्रागत महाशयोंके समक्ष श्री वीरप्रभुका गुणगान करने लगा।

'यह वही भूमि है जहां पर श्री वीरप्रभुका निर्वाणीत्सव इन्द्रादि देवों के द्वारा किया गया था। हम सब लोग भी इसी उद्देश्यसे आये हैं कि उन महाप्रभुका निर्वाणीत्सव मनावें! यद्यपि श्री वीरप्रभु मोक्ष पधार चुके हैं—संसारसे सम्बन्ध विच्छेद हुए उन्हें अढ़ाई हजार वर्षके लग-भग हो चुका फिर भी इस भूमि पर आनेसे उनके अनन्तगुणोंका स्मरण हो आता है जिससे परिणामोंकी निर्मळताका प्रयन्न अनायास सम्पन्न हो जाता है।

परमार्थसे वीरप्रभुका यही उपदेश था कि यदि संसारके दुःखोंसे मुक्त होनेकी अभिछाषा है तो जिस प्रकार मैंने परिग्रहसे ममता त्यागी, ब्रह्मचर्य व्रतको ही अपना सर्वस्व समझा, राज्यादि बाह्यसामग्रीको तिलाञ्जलि दी, माता पिता आदि कुटुम्बसे स्नेह त्यागा, दैगम्बरी दोक्षाका अवलम्बन छिया, बारह वर्ष तक अन-बरत द्वादश प्रकारका तप तपा, दश धर्म-धारण किये, द्वाविंशति परीषहों पर विजय प्राप्तकी, चपक श्रेणीका आरोहण कर मोहका नाश किया, त्रीर अन्तरहर्त पर्यन्त क्षीणकषाय गुणस्थानमें रह कर इसीके द्विचरम समयमें दो और चरम समयमें चौदह प्रकृतियोंका नाश किया एव केवल ज्ञान प्राप्त किया. इसी प्रकार सबको करना चाहिये। यदि मैं केवल सिद्ध परमेष्ठीका ही स्मरण करता रहता तो यह अवस्था न होती, वह स्मरण तो प्रमत्तगुण स्थानकी ही चर्चा थी। मैंने परिणामोंकी उत्तारात्तर निर्मलतासे ही ऋर्दन्त पद पाया है अतः जिन्हें इस पदकी इच्छा हो वे भी इसी उपायका अवलम्बन करें। यदि देगम्बरी दीक्षाकी योग्यता न हो तो देशविरत ही खंगीकार करो तथा देश विरतकी भी योग्यता न हो तो श्रद्धा तो रक्खो जिस किसी भी तरह बने इस परिम्रह पापसे श्रवश्य ही त्रात्माको सुरन्नित रक्खो । परिम्रह सवसे महान् पाप है। मोक्षमार्गमें सबसे अधिक मुख्यता दढ़ श्रद्धाकी है इसके होने पर ही देशव्रत तथा महाव्रत हो सक्ते हैं इसके विना उनका कुछ भी महत्त्व नहीं होता। पूंजीके विना व्यापार नहीं होता दलाली भले ही करी स्त्रतः आज हम सबको श्रात्मा की सत्य श्रद्धा करना चाहिये।

सुनकर कई महाशयोंने कहा कि हमको वीर प्रभुके परम्परा उपदेशमें वास्तविक श्रद्धा है परन्तु शक्तिकी विकलतासे व्रतादि धारण नहीं कर सकते हां, यह नियम करते हैं कि अन्यायादि कार्योंसे बचेंगे। एक आदमी बोला कि-

श्रव ऐसा समय श्रा गया है कि न्यायसे भोजन भिलना भी कठिन हो गया है, जैसे-मैं श्रपनी कहानी सुनाता हूं-"मेरे अभक्ष्यका त्याग हैं बाजारमें अनाज मिळता नहीं; कट्रोलकी दूकानसे मिलता है सो वहां यद्वा तद्वा चांवल और गेहूँ मिलते हैं जो कि चरणानुयोग शास्त्रके अनुकूल नहीं । गेहूं वींघा और चांबल जीव राशिसे भरे रहते हैं। यदि उन्हें खाता हूँ तो अभक्ष्य भोजन करना पड़ता है और नहीं खाता हूं तो उतनी शक्ति नहीं कि जिससे निराहार रह सकूं। श्रन्तमें लाचार होकर व्लेक मार्केटसे बहुकीमतमें अनाज लाकर भोजन करना पड़ता है जो कि राजाज्ञाके विरुद्ध है...ऐसी श्रवस्थामें क्या किया जावे ? अन्तमें यही संतोष करना पड़ता है कि यह पञ्चम काल है इसमें जब तक यह चिदेशीलोग राजा रहेंगे तब तक प्रजाके धनको चूसेंगे और राज्यके जो अन्य कार्यकर्तागण होंगे वें भी कुटिल हृदयवाले होंगे, प्रजाकी नहीं सुनेंगे केवल स्वोदर पोषण करना ही उनका छक्ष्य रहेगा, प्रजा चाहे जहसुममें जावे। अथवा इन्हें क्यों दोप दिया जावे ? सबसे महान् अपराध तो राजाका ही है क्योंकि प्रजा हमेशा राजाका अनुक-रण करती है। किसी नीति कारने अत्तरशः सत्य कहा है-

> 'राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः । राजानमनुवतन्ते यथा राजा तथा वजां ॥

अर्थात् राजा यदि धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है, राजा पापी होता है तो प्रजा भी पापी होती है और राजा सम होता है तो प्रजा भी सम रहती है।

यह कालिकाल है इसमें राजा विषयी श्रीर श्रविवेकी हो गये। राजा लोग अपनी विषयाभिलाषाकी पूर्तिके लिये प्रजाका कष्ट नहीं देखते और न अविवेकके कारण वे अच्छे बुरेकी पहिचान ही रखते हैं। खल मनुष्य अपनी चापलूसी द्वारा राज बल्लभ बन जाते हैं पर न्यायनीतिसे चलनेवाले सज्जन सदा श्रिप्रय बने रहते हैं। एक कविने इन अविवेकी राजाओं श्रीर उनके कर्मचारियोंकी श्रन्तर्व्यवस्था एक अन्योक्ति द्वारा बहुत सुन्दर रीतिसे कही हैं—

'रे रे रासभ भूरिभार वहनात् कुश्रासमञ्जाति किम्, राजाश्वावसति प्रयाहि चणकाभूसान् सुखं भद्भय । ये ये पुच्छभ्तो हया इति वदन् तत्राधिकारे स्थितः, राजा तैरुपदिष्ट मेव मनुते सत्यं तदस्था परेः॥'

एक आदमी गर्दभसे कहता है कि हे गर्दभ ! तुम इतना भारी बोमा ढोकर भी खराब खाना क्यों खाते हो ? गर्दभ पृछता है तो क्या खाऊ ? अच्छा कहांसे पाऊ ? आदमी कहता है कि तुम राजांके घोड़ोंकी शालामें चले जाओं वहां आनन्दसे चनेका भूसा खाना । गर्दभ बोछा—घोड़ोंकी शालामें प्रवेश कैसे पा सकेंगे ? आदमीने कहा—बहांका जो अधिकारी है उसने घोड़ेको परिभाषा बना रक्खा है कि जिस जिसके पृछ हो वह वह घोड़ा है, तुम्हारे पृंछ है ही क्यों डरते हो ? गर्दभने कहा—अधिकारी बेवकूफ है पर राजा तो नहीं ? जब राजा मुमे देखेगा तो पीटकर निकाल देगा। आदमीने कहा—नहीं, राजा स्वयं कुछ नहीं देखता, अधिकारी लोग जो कुछ कह देते है वह उसे ही मान लेता है। गर्दभने कहा—अच्छा, राज दरवारमें और भी तो लोग रहते हैं सभी तो मूर्ख नहीं होंगे। आदमीने कहा—सबको क्या लेना देना? सब लोग तटस्थ है......कहनेका तात्पर्य यह है कि उस राजांके यहां अच्छे बुरेकी कुछ भी रीझ बूम नहीं हैं।

अतः जहां तक बने श्रद्धा तो निर्मे ही रक्खो अन्य कार्य यथा शक्ति करो । प्राण जावें तो भले ही जावें परन्तु श्रद्धा को न विगाहो । आप लोग यह न समभें कि मैं देशव्रतकी उपयोगिता नहीं समभता हूँ, ख़ब समझता हूं श्रीर मेरे पञ्च पापका त्याग भी है व्रतरूपसे भले ही न हो, परन्तु मेरी प्रवृत्ति कभी भी पाप मयी नहीं होती ! मेरी स्त्री भी व्रतोंका पालन करती है। वह भी कुछ-कुछ स्वाध्याय करती है। जब हम दोनोंका सम्बन्ध हुआ था तब हम दोनोंने यह नियम किया था कि चूं कि विवाहका सम्बन्ध केवल विषयाभिलाषाकी पूर्तिके लिये नहीं है किन्तु धर्मकी परिपाटी चलानेबाली योग्य सन्तानकी उत्पत्तिके छिये हें अतः ऋत् कालके अनन्तर ही विषय सेवन करें**गे और वह** भी पर्वके दिन छोड़ कर। साथ ही यह भी नियम किया था कि जब हमारे दो सन्तानें हो जावेंगी तबसे विषय वासनाका विळकुछ त्याग कर देवेंगे। देवयोगसे हमार एक सन्तान चौबीस वर्षमें हुई हे और दूसरी वत्तीस वर्षमें। अब आठ वर्ष हो गये तबसे में त्रोर मेरी धर्मपत्नी दोनों ही ब्रह्मचर्यसे रहते हैं। इस समय मेरी आयु चालिस वर्षकी और मेरी धर्मपत्नीकी छत्तिस वर्षकी हैं। ये मेरे दोनों बालक बैठे हैं तथा यह जो पासमें बैठी है धर्मपत्नी है। श्रब हम दोनोंका सम्बन्ध भाई-बहिनके सदृश है, आप लोग हम दोनोंको देख कर यह नहीं कह सकेंगे कि ये दोनों स्त्री पुरुष हैं। यदि आप लोग अपना कल्याण चाहते हो तो इस व्रतकी रचा करो। मेरी वात मानों-जब सन्तान गर्भमें त्र्याजात्रे तबसे लेकर जब तक बालक माँ का दुग्धपान न <mark>छोड़</mark> देवे तबतक भूछकर भी विषय सेवन न करो। बाछकके समज्ञ स्त्रीसे रागादिमिश्रित हास्य मत करो, बालकोंके सामने कदापि स्त्रीसे कुचेष्टा मत करो क्योंकि बालकोंकी प्रवृत्ति माता पिताके अनुरूप होतो है अतः ऐसा निर्मेठ आचरण करो कि तुम्हारी सन्तान वीर वने मेरी समभसे वीरप्रभुके निर्वाणीत्सव देखनेका यही फल है।'

इस तरह आपकी रामकहानी सुनकर कई लोग गट्-गद् हो गये और कहने लगे कि हम भी यही अभ्यास करेगे।

वास्तवमें देखा जाय तो बहुत अयोग्य सन्तान की अपेजा अलप ही योग्य सन्तान उत्तम होती हैं। आज भारतवर्षमें ४० करोड़ आदमी हैं याद उनमें ४० ही निग्पेज्ञ होते तो भारत का कभी का उत्थान हो जाता, मेरे कहने का यह ताल्पये नहीं, कि भारतमें बिज्ञानी नहीं, पण्डित नहीं, वेरिष्टर नहीं, धनिक नहीं, राजा नहीं, शूर नहीं; हजारों को संख्यामें होंगे, परन्तु जिन्हें निर्पेज्ञ कहते हैं, उनकी गिनती अलप ही होगी।

इस समय सबसे प्रमुख तथा चालीस कोटि ही जनता का नहीं अपितु समस्त विश्व का हित चाहनेवाले गांधी महात्माके सहश यदि कुछ नर रत्न यहां और होते, तो क्या भारत का उत्थान असंभव था ? श्रीयुत पं जवाहरलाल नेहरू, देशरत डा॰ राजेन्द्र प्रसाद,सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा आचाय ऋपलानी आदि बहुतसे नररत्न भारतवर्षमें हैं। जिनके पुरुपार्थसे ही आज हम भारतवर्ष को आत्भीय सममने लगे हैं, स्वराज्यके दर्शन हमें इन्हीं लोगोंके प्रयत्नसे हुए हैं। अस्तु, यह तो लोकिक स्वराज्य की बात रही, इससे भी अधिक आवश्यकता हमें वास्तिवक स्वराज्य की है। उसके लिये हमें विषय कपायों को त्यामने की आवश्यकता है। जिस प्रकार भारत को स्वतन्त्र करनेके लिये महातमा गांधी आदि महापुरुप कटिवद्ध रहे और पंच नेहरू आदि कटिवद्ध हैं, उसी प्रकार आत्मा को स्वतन्त्र करनेके लिए श्री

शान्तिसागर जी महाराज दिगम्बराचाय दिच्या देशवासी तथा श्री सुरिसागर जी महाराज दिगम्बराचाय उत्तर प्रान्तवासी कटिवद्ध हैं। बास्तविक स्वराज्यके मार्गदर्शक आप ही हैं, आप के उपदेशसे हजारों मनुष्य धर्म मार्गमें दृढ़ हुए हैं।

आचार्य युगल नो अपने कर्तव्यमें निरत हैं, परन्तु गृहस्थों का लक्ष्य अपने कर्तव्य की पूर्तिमें जैसा चाहिये, वैसा नहीं है— अभी बहुत बृटि है। प्राचीन संस्कृति की रचा करनेवाला ऐसा एक भी आयतन अवतक नहीं बन सका है कि जिसमें प्रतिवर्ष कमसे कम वीस तो दिगाज विद्वान् निकलें। एक भी ऐसा विद्यालय नहीं जहां सभी विपयोंकी शिचा दी जाती हो। जैनियों में एक स्याद्वाद विद्यालय ही एसा है जो सर्व विद्याओं के केन्द्र स्थानमें है परन्तु उसमें आज तक एक लाख रुपये का कोष नहीं हो सका! अतः यहीं कहना पड़ता है कि पञ्चमकाल है इसमें ऐसे उत्कृष्ट धर्म की वृद्धि होना कठिन है।

इत्यादि उहापोह हम छोगों में होता रहा निर्वाणोत्सवके दिन यां बहुत भीड़ हो जाती है। जलमन्दिरमें ठीक स्थान पानेके लिये छोग बहुत पहलेसे जा पहुँचते हैं और इस तरह सारी रात मन्दिरमें चहल-पहल बनी रहती है। हम छोगोंने भी श्री महाबीर स्वामी का निर्वाणोत्सव आनन्दसे किया।

# राजगृहीमें घर्मगोष्टी

पावापुरसे चलकर राजगृही आये। पञ्च पहाड़ीकी वन्द्रना की। यहांका चमत्कार विलच्चरा है पर्वतकी तलहर्टीमें कुण्ड हैं, पानी गरम हैं, और जिनमें एकही बार स्नान करनेसे सब थकावट निकल जाती है। अधिकांश लोग पहले दिन तीन पहाड़ियोंकी और दूसरे दिन अविशष्ट दो पहाड़ियोंकी वन्द्रना करते हैं। विरले मनुष्य पांचों पहाड़ियोंकी भी वन्द्रना एक ही दिनमें कर लेते हैं। पहाड़ियोंके ऊपर सुन्दर सुन्दर स्थान हैं परन्तु हम लोग उनका उपयोग नहीं करते केवल दर्शन कर ही चले आते हैं।

मैं तीन मास यहां रहा, प्रातःकाल सामायि ह करनेके वाद कुण्डों पर जाता था और वहीं आधा घंटा स्नान करता था। वहीं पर बहुतसे उत्तम पुरुष आते थे, उनके साथ धर्मके ऊपर विचार करता था। अन्तमें सबके परामर्शसे यही सच निकला कि धर्म तो आत्माकी निर्मल परिणतिका नाम है। यह जो हम प्रवृत्तिमें कर रहे हैं धर्म नहीं है। मन बचन कायके शुभ व्यापार हैं। जहां मनमें शुभ चिन्तन होता है, कायकी चेष्टा सरल होती है, बचनोंका व्यापार स्वपरको अनिष्ट नहीं होता वह सब मन्द कपायके कार्य हैं। धर्म तो वह बन्तु है जहां न क्याय है ग्रोर न मन वचन कायके व्यापार हैं। वास्तवमें वह वस्तु वर्णनातीत है, उसके होते ही जीव मुक्ति का पात्र हो जाता है।

मुक्ति कोई आलोकिक पदार्थ नहीं, जहां दुःखोंकी आत्य-न्तिक निवृत्ति हो जाती है वहीं मुक्ति का व्यवहार होने लगता है। किसीने कहा है—

> 'मुख मात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम्। तं वै मोचं विजानीयाद् दुष्प्राप्यमकृतात्मिभः'॥

हम छोगों के जो प्रयास हैं वे दुःख निवृत्तिके लिये हैं। दुःख किसीको इप्ट नहीं, जब दुःख होता है तब आत्मा बेचेन हो उठती है इसे दूर करनेके छिए जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे प्रायः हम सबको अनुभृत हैं। यहां तक देखा गया है कि जब अत्यन्त दुःखका अनुभव होता है और जीव उसे सहनेमें असमर्थ हो जाता है तब विप खाकर मर जाता है। लोकमें यहां तक देखा गया है कि मनुष्य काम वेदनाकी पीड़ामें पुत्री माता और भिग्नीसे भी सम्पर्क कर छेता है। यहां तक देखा गया है कि उच्च कुछके मनुष्य भंगिनके संसर्गसे भंगी तक हो जाते हैं।

एक प्राम मदनपुर हैं जो मेरी जन्म भूमिसे चार मील है वहां एक भंगिन थी उसका सम्पर्क किसी उच्च कुलके मनुष्यसे हो गया। पुलिस वालोंने उस पर मुकदमा चलाया जब वह श्रदालतमें पहुंची तब मजिष्ट्रेटसे बोली कि इसे क्या फँसाते हो ? मेरे पास एक घड़े भर जनेऊ रखे हैं किस किसको फँसाओगे ? मेरा सौन्दर्य देखकर अच्छे अच्छे जनेऊधारो पेरों की धृलि चाटते थे और मैं भी ऐसी पापिन निकला कि

जिसने अपना नाश तो किया ही साथमें सहस्त्रोंको भी नष्ट कर दिया।

इससे सिद्ध होता है कि आत्मा दुःखकर वेदनामें सदसत् के विवेक्से शृत्य हो जाता है अतः दुःख निवृत्ति ही पुरुषार्थ है। दुःखोंका मूळ कारण इच्छा है, इसका त्याग ही सुखका जनक है, इच्छाकी उत्पत्ति मोहाधान है। मोहमें यह आत्मा अनात्मीय पदार्थोमें आत्मीयत्वकी कल्पना करता है जब अना-दमीय पदार्थको अपना मान लिया तब उसके अनुकूल पदार्थोमें राग और प्रतिकूल पदार्थों में द्वेप म्वयं हाने लगता है अतः हमारी गोष्ठीमें यही चर्चाका विषय रहता था कि इस शरीरमें निजत्व बुद्धिको सबसे पहले ह्याना चाहिये यदि यह ह्य गई तो शरीरके जो सम्बन्धी हैं उनसे सुतरां ममता बुद्धि ह्य बावेगी।

इस शरीरके जनक मुख्यतया माता और पिता हैं। पिताकी अपेक्षा माताका विशेष सम्बन्ध रहता है क्यों कि वह ही इसके पोषण करनेमें मुख्य कारण है। जब यह निश्चय है कि यह शरीर हमारा नहीं क्यों कि इसकी रचना पुद्गलों से है माताका रज श्रीर पिताका वीर्य जो कि इसकी उत्पत्तिमें कारण है पोद्गलिक हैं, श्राहारादि जिनसे कि इसका पोपण होता है पोद्गलिक हैं, जिस कमें के उदयसे इसकी रचना हुई वह भी पोद्गलिक हैं, तथा इसको वृद्धिमें जो सहायक हैं वे सब पोद्गलिक हैं...तब इसे जो हम अपना मानते थे वह हमारी श्रज्ञानता थी श्राज आगमाभ्यास,सत्समागम, और कम लाघवसे हमारी बुद्धिमें यह आगया कि हमारी पिछली मान्यता मिथ्या थी। हम लोगोंको इससे ममता भाव छोड़ देना ही कल्याणका पथ हैं।

कोई यह कहताथा कि इस व्यर्थके वितण्डावादसे छुछ

सार नहीं निकलता। जब यह निश्चय हो गया कि यह शरीर पर है, पोद्रित्विक है और हम चेतन हैं हमारा इसके साथ कोई भी आस्तविक सम्बन्ध नहीं। जो सम्बन्ध औपचारिक हैं वे वने ही रहेंगे, उनसे हमारी क्या हानि १ अतः हमें उचित है कि हम अपनी आत्मामें जो राग होष होते हैं उनसे तटस्थ रहें उन्हें अपनानेका अभिप्राय त्याग दें।

इस प्रकार प्रतिदिन हमारे साथ आगन्तुक महातुभावोंकी चर्चा हीती रहतो थी । वहांसे आकर मन्दिरजीमें भी शास्त्र-प्रवचन करता था।

श्रीयत महाशय नन्दलालजी सरावगीजो कि बहुत सङ्जन हैं और जिन्होंने यहां एक वंगला बनवाया है तथा कभी-कभी यहाँ आकर धर्मसाधनमें अपना समय बिताते हैं। आपका घराना बहुत ही धार्मिक है, त्रापके स्वर्गीय पिताजीने स्याद्वाद विद्यालय बनारसको ५०००) एकबार कलकत्तामें दान दिया था। त्रापकी कोठी कलकत्तामें हैं आप बड़-बड़े त्राफिसोंमें दलालीका काम करते हैं। यहां पर और भी अनेक कोठियां है। एक कोठी श्रीयुत कालुरामजी मोदी गिरेटी वालोंने भी बनवाई है।

इस प्रकार तीन माम मैं यहां रहा। यहांका जलवायु अत्यन्त स्वच्छ है। हरी-भरी पहाड़ियों के हश्य, विख्याण कुण्ड और प्राकृतिक कन्दराएं सहसा मनको आकर्षित कर लेती हैं। विपुलाचलका हश्य धर्मशालासे ही दिखाई देता है। यहां पहुँचते ही यह भाव हो जाता है कि यहां श्री वीरभगवान्का समवसरण जब आकाशमें भरता होगा और चारों ओरसे जब मनुष्य, विद्याधर तथा देव गण उसमें प्रवेश करते होंगे तब कितना आनन्द न होता होगा ? भगवान्की जगन् कल्याण कारिणी दिव्य-

ध्वितसे यहांकी द्यावा पृथिवी गुष्जित रही होगी। यह वही स्थान है जहां महाराज श्रेणिक जैसे विवेकी राजा और महारानी चेलना जैसी पितत्रता रानीने आवास किया था। विपुलाचल पर दृष्टि जाते ही यह भाव सामने आजाता है कि भगवान् महाबीर स्वामीका समवसरण भरा हुआ हे, गौतम गणधर विराजमान हैं और महाराज श्रेणिक नतमस्तक होकर उनसे विविध प्रश्नोंका उत्तर सुन रहे हैं। अस्तु यहांसे पंदल यात्रा करते हुए हम ईसरी आगये, मार्गमें उत्तम-उत्तम दृश्य मिले।



## गिरीडीहका चातुर्मास

जब हजारीवाग आया तब प्रामसे बाहर चार मीळ पर रात्रि हो गई। सड़क पर ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं था केवल एक धर्मशाला थी जो कि कळकत्तामें रहनेवाले एक मेहतरने बनवाई थी। चृंकि वह मेहतरकी बनवाई थी इससे साथके लोगोंने उसमें ठहरनेमें एतराज किया।

मेंने कहा—'भाईयो! धर्मशाला तो ईट चूनाकी है इसमें ठहरने से क्या हानि है? इतनी घृणा क्यों? आखिर वह भी तो मनुष्य है और उसने परोपकारकी दृष्टिसे बनवाई है क्या उसको पुण्य बन्ध नहीं होगा? बनवाते समय उसके तो यही भाव रहे होंगे कि अमुक जातिका शुभपरिणाम करे तभी पुण्यवन्ध हो। जिसके शुभपरिणाम होंगे वही पुण्यका पात्र होगा। जब कि चारों गतियों में सम्यग्दर्शन हो सकता है तब पञ्चलिध्यां होने पर यदि भंगीको सम्यग्दर्शन हो जावे तो कौन रोकनेवाला है? जरा विवेकसे काम लो, जिसके अनन्त संसारका नाश करनेवाला सम्यग्दर्शन हो जावे और पुण्य जनक शुभ परिणाम न हो...यह बुद्धिमें नहीं आता।

एक बोला—हम यह कुछ नहीं जानते किन्तु लोक व्यवहार ऐसा नहीं कि भंगीकी घर्मशालामें ठहरा जावे। मैंने कहा—िकसी भंगीने चार आमके पेड़ मार्गमें छगा दिये, हम छोग घामसे पीड़ित होते हुए उस मार्गसे निकलें और छायामें बैठना ही चाहते हों कि इतनेमें कोई कह उठे कि ए मुसाफिर ! ये पेड़ भंगीने छगाये हैं तक क्या हम उनकी छायाको त्याग देंगे ?

हमारे साथके आदमी बोल--वर्णी जो ! लोक मर्यादा का लोप मत करो । मैंने कहा—भया ! लोक मर्यादा इसी का कहते हैं, कि हम अस्पताल की दवाईयां खावं जहां की प्रत्येक कार्य की सफाई करनेवाले यही मंगी होते हैं, जहां की आपिध्यां मांस ऑर मिदरासे भरी रहती हैं, जहां ताकत वर आपिध्यां मांस ऑर मिदरासे भरी रहती हैं, जहां ताकत वर आपिध्यां मांस ऑर मिदरासे भरी रहती हैं, जहां ताकत वर आपिध्यां मांस ऑर मिदरासे भरी रहती हैं, जहां ताकत वर आपिध्यां मांस ऑर मिदरासे कार्या जाता है । आपिक सामने तो बनी हुई स्वच्छ दवाई आती है इससे कुछ पता नहीं चलता पर किसी डाक्टरसे उसके उपादान और वनाने की प्रक्रिया को पृद्धों और वह सच सच वतलावे तो रोमाख्य उठआवें शरीर सिहर जावे । होटलों में खावें जहां कि उच्छिष्ट का कोड़ विचार नहीं रहता....इन सब कार्योंमें लोक मर्यादा वनी रहती हैं, पर एक भंगीके पैसेसे बनी हुई धर्मशालामें ठहरनेसे लोक मर्यादा नष्ट हुई जाती हैं, याने यहां की पृथिवी ही अशुद्ध हो गई!

बहुत कहां तक कहें उस धर्मशालामें ठहरना किसीने स्वी-कार नहीं किया अन्तमें एक ग्राममें जाकर एक कुपकके मकानमें ठहर गये। कुषक बहुत ही उत्तम प्रकृति का था उसने अंगन खाली कर दिया तथा एक मकान भी। हम लोगोंने श्रानन्दसे रात्रि बिताई। प्रातः काल सरिया (हजारीवाग रोड) श्रा गये, यहां पर अपने परिचित भौरीलाल जी सेठीके यहां ठहरे, बहुत ही प्रेमसे रहे। यहांसे दो दिनमें फिर ईसरी पहुंच गये। सेठ कमलापित तपसी स्वामी दामीदर सोहनलाल जी तथा बानू गोविन्द लालजी जो पुराने साथी थे, स्वानन्दसे मिल गये। श्रांशुत बावू धन्य कुमारजी आरावाले भी मिल गये। स्वापकी धमपत्नी का हमसे बहुत ही स्नेह रहता है। श्री मक्खनलालजी सिंघई छपारा बाले भी यहां धर्म साधनके लिये आये। स्वापको तीन सुपुत्र हैं, घरके सम्पन्न हैं. शास्त्र सुनने का आपको बहुत ही प्रेम ह सुबोध भी हैं।

इस प्रकार यहां आनन्द्रसे दिन बीतने छगे चार मासके वाद गिरेटीमें चातुमासके लिए चले गये। मदन बावू बड़े प्रेमसे ले गये। पहले दिन चिरकी रहे, यहांसे गिरिराज कि बात्रा कर फिर यहीं आ गये। यहांसे बराकट गये, यहां पर इवेताम्बर धर्मशाला बहुत सुन्द्र है, बीचमें मन्द्र हे उसीमें सानन्द्र रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल चलकर गिरेटी पहुँच गये। यहां पर सुखसे काल बीतने लगा। बाबा राधाकृष्णके बँगला में ठहरे। यहां पर दो मन्द्रि हैं. एक तेरा पंथी आम्नाय का है, उसमें श्री बह्मचारी खचरीदासजी पूजन करते हैं। दूसरा मन्द्रि बावू रामचन्द्र मदनचन्द्रजी का है, यह मन्द्रि बहुत ही सुन्दर है, मन्द्रिके नीचे एक महती धमशाला है, दो कृप हैं बहुत ही निर्मल स्थान है। यहांके प्रत्येक गृहस्थ स्नेही हैं।

जहां में ठहरा था उनके भाई काख्रामजी मोदी थे जो बहुत ही सम्पन्न थे उनसे मेरा विशेष प्रेम हो गया, वह निरन्तर मेरे पास आने लगे। यहां पर बावृ रामचन्द्रजी बहुत ही सुयोग्य हैं मन्दिर का हिसाब आप ही के पास रहता है लोगों की बड़ी शक थी।

मैंने उनसे कहा कि मन्दिर का हिसाब कर देना आपकी

सन्तान को लाभ दायक होगा । आपने एक मासके अन्दर हिसाब दे दिया। छोगों की शंका दूर हो गई आपकी कीर्ति उज्वल हो गई मदन बावू बहुत प्रसन्न हुए, श्री रामचन्द्र बावू भी बहुत ही प्रसन्न हुए। आपके भतीजे जग्गू भाई बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, पर अब न मदन बावू है और न जग्गू बावू दोनों ही स्वर्ग-धाम सिधार चुके हैं। आपके वियोगसे श्री रामचन्द्र बावू को बहुत कुछ वेदना हुई, परन्तु संसार का यही स्वभाव है।

यहां श्री मोदी काल्रामजीके भ्राता बाळचन्द्रजी बहुत सुयोग्य तथा विचारक व्यक्ति हैं। आप हिन्दी भाषाके उत्तम लेखक हैं। आपने एक मारवाड़ी इतिहास बड़े प्रयत्नसे लिखा है उसमें मार-वाड़ियोंके उत्थान और पतन का अच्छा दिग्दर्शन कराया है।

यहां पर स्याद्वाद विद्यालय को श्रच्छी सहायता प्राप्त हुई। यहांसे चलकर वराकटमें रहने का मेरा विचार था, परन्तु भावी बात बड़ी प्रबल होती **है**।

### सागर की ओर

द्रोणगिरिसे सिंघई बृन्दावनजी ने हीरालाल. पुजारी को भेजा । उसने जो जो प्रयत्न किये वे हमारे बुन्देल-खण्ड प्रान्तमें आने के लिए सफल हुए । हीरालालने कहा कि अब तो देशका मार्ग लेना चाहिये । मैंने कहा—'वह देश अब कुछ करता परता है नहीं क्या करें ?' उसने कहा—'सिंघई बृन्दावनने कहा है कि वर्णाजी जो कुछ कहेंगे हम करेंगे ।' मैंने कहा—'अच्छा' मनमें यह विकल्प तो था ही कि एक बार अवश्य सागर जाकर पाठशालाको चिरस्थायी किया जाय । यही बीज ऐसे पवित्र स्थानसे मेरे पृथक होनेका हुआ । वास्तवमें शिचा प्रचारकी हिप्टेसे बुन्देलखण्डकी स्थित सोचनीय है । लोग रथ आदि महोत्सवोंमें तो खर्च करते हैं पर इस ओर जरा भी ध्यान नहीं देते । शिचा प्रचारकी दृष्टिसे अनेक प्रयत्न हुए पर अभी तक चाहिये उतनी सफलता नहीं मिली है । यद्यपि इस दृष्टिसे हमने बुन्देलखण्डमें जाकर वहांकी स्थित सुधारनेका विचार किया पर परमार्थसे देखा जाय तो हमसे बड़ी गलती हुई कि

पार्श्व प्रभुके पादमूल का त्याग कर 'पुनमू षको भव' का उपा-ख्यान चरितार्थ किया।

#### उपाख्यान इस प्रकार है--

एक साधुके पास एक चूहा था। एक दिन एक विल्ली आई चूहा डर गया। डरकर साधु महाराजसे बोला—भगवन! 'मार्जाराद विभेमि', साधु महाराजने आशीर्वाद दिया मार्जारा भय', इस आशीर्वादसे चूहा विलाव हो गया। एक दिन वड़ा कुत्ता आया, मार्जार डर गया और साधु महाराजसे बोला—'प्रभो! शुनो विभेमि', साधु महाराजने आशीर्वाद दिया 'श्वा भव' अव वह मार्जार कुत्ता हो गया। एक दिन वनमें महाराजके साथ कुत्ता जा रहा था अचानक मार्गमं व्याव्य मिल गया, कुत्ता महाराजसे बोला— व्याव्याद विभेमि' महाराजने आशीर्वाद दिया 'स्वावो भव', अव वह व्याव्य हो गया। जब व्याव्य तपावनक सब हिरण आदि पशुआंको खा चुका तब एक दिन साधु महाराजके ही ऊपर झपटने लगा। साधु महाराजने पुनः आशीर्वाद दे दिया 'पुनरि मूषको भव'।

यही अवस्था हमारी हुई, शिखर जीमें (ईसरी में) सानन्द धर्म साधन करते थे किन्तु छोगोंके कहनेमें आकर फिरसे सागर जानेका निश्चय कर लिया। इस पर्यायमें हमसे यह महती भूल हुई जिसका प्रायश्चित फिरसे वहीं जानेके सिवाय ब्रान्य कुछ नहीं। चक्रमें आ गया।

हीरालालने बहुत कुछ कहा कि बुन्देलखण्डी मनुष्योंका स्थान स्थान पर अपमान होता है। इससे मुझे कुछ स्वदेशाभिमान जागृत हो गया और वहांके लोगोंका कुछ उत्थान करनेकी मानता उठ खड़ी हुई। जब मैं चलने लगा तब गिरीडीहकी समाजको बहुत ही खेद हुआ। खेदका कारण स्नेह ही था। श्री काल्समजी मोदी और बाव रामचन्द्रजीका कहना था कि ये सब संसारके कार्य हैं होते ही रहते हैं मानापमान पुण्य पापोदय में होते हैं, दूसरेके पीछे आप अपना अकल्याण क्यों करते हैं ? पर मनमें एक बार सागर आनेकी प्रवल भावना उत्पन्न हो चुकी श्री अतः मैंने एक न सुनी।



# मार्गमें

ईसरी<mark>से प्रस्थान करनेके समय सम्</mark>पूर्ण त्यागी वर्ग एक मील तक आया। सबने बहुत ही स्नेह जनाया तथा यहां तक कहा पछताओगे । परन्तु मुक्त मृढ्ने एक न सुर्ना । बाबू धन्यकुमार जी वाढ़वार्टोने भी बहुत समफाया परन्तु मैंने एक की न सुनी और वहांसे चलकर दो दिन वाद हजारीबाग रोड आ गया । यहां पर दो दिन रहा बाद कोड़रमा पहुंच गया । यहां पर चार दिन तक नहीं जाने दिया । यहां पण्डित गोविन्द्रायजी हैं जो बहुत ही सज्जन हैं सुबोध हैं। ऋापकी धर्मपत्नी सागर की लड़को हैं आपके सुपुत्र भी पड़नेमें बहुत योग्य हैं। यहां श्री जगन्नाथ प्रसादजीने पच्चीस सौ रुपया दान देकर एक श्रोप-धालय खु**ळवाया है। यहांसे चलकर रक्तां**गञ्ज आये। दो दिन ठहरे यहाँ पर मन्दिर बन रहा था उसके लिये पांच हजार रुपया का चन्दा हो गया। यहांसे चलकर औरंगाबाद आया। यहां पर गया वाले श्री दान्लालजी सेटीका वड़ा मकान है उसीमें टहरे । आनन्दसे दिन बीता रात्रिको रामधुन सुनी । रामधुन वाले ऐसे मग्न हो जाते हैं कि उनको अपने शर्रारकी भी सुध विसर जाती है। यहांसे चलकर कुछ दिन वाद डालमिया नगर आ गये। यहीं पर श्रीमान् साहु शान्ति प्रसाद्जी साहब रहते

हैं। आप बहुत ही सुयोग्य और धार्मिक ब्यक्ति हैं। यहां पर आकृत कई कारखानें ह—शक्कर मिल, सीमेन्ट मिल कागज मिल आदि। आपके विषयमें पहले लिख आया हूँ। आपने छः लाख रुपयेसे अपनी स्वर्गीय माताकी स्मृतिमें भारतीय ज्ञान पीठ संस्था खोली है जिसका कार्यालय बनारसमें हैं और उसके प्रबन्ध कर्ता पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचाय हैं। आपके द्वारा त्र्यनेकों छात्रोंको मासिक छात्रवृत्ति मिछती है । भारतवर्षीय जैन परिपद्की जो विशेष उन्नति हुई है वह आपकी ही उदारताका फल है। श्रापक प्राइवेट सेक्रेटरी बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी हैं जो इंग्लिश तथा अन्य विषयके भी एम ए हैं। आपकी धर्म पत्नी मेजुएट हें आपका स्वभाव अत्यन्त सरल त्र्यौर द्याछु है। श्री शान्ति प्रसाद्जीके धार्मिक कार्यों में सुभ सम्मति दाता वाबू त्र्ययोध्या प्रसादजी गोयलीय हैं जो एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। त्रापकी सम्मितिसे अनेक धर्म कार्यों में प्रगति हो रही है। आप अनेकान्त पत्रके कितने ही वर्ष प्रवन्धक रह चुके हैं। श्रब पुनः आपने उस पत्रको ऋपने हाथमें ऋपनाया है इसलिये संभव है पत्रकी विशेष उन्नति होगी । पत्रके सम्पादक श्री पं० जुगल किशोरजी मुख्तार हैं। यदि कोई श्रीमान् इनके संक-लित साहित्यको प्रकाशित करता तो बहुत नवीन वस्तु देखने में आती परन्तु श्रीमानोंकी दृष्टि श्रभी इस ओर मुकी नहीं। श्री मुख्तार साहबको दो कार्य कर्ता श्रत्यन्त कुशल मिले हैं जिनमें एक तो श्रीपण्डित द्रवारी छाछजी न्यायाचार्य हैं जिन्होंने न्यायदीपिका त्रादि कई प्रन्थोंको नवीन पद्धतिसे मुद्रित कराया है। दूसरे पण्डित श्री परमान्दजी शास्त्री हैं जो अतीव कर्मठ व्यक्ति हैं। यदि त्र्यापका कार्यालय बनारस जैसे स्थानमें होता तो जनता का बहुत ही उपकार होता।

साह शान्ति प्रसादजी अत्यन्त सादी वेषभूषामें रहते हैं। मैं जिस दिन वहांसे चलनेवाला था उस दिन विहारके गवर्नर त्र्यापके यहां आये थे बहुत ही धूमधाम थी परन्तु त्र्याप उसी वेषमें रहे जिसमें कि प्रति दिन रहते थे। जो जो वस्तुएं आपके यहां बनती थीं उनकी एक प्रदर्शनी बनाई गई थी। आपके छोटे पुत्रने मुझसे कहा—चलो आपको प्रदर्शनी दिखावें। मैं साथ हो गया, सर्व प्रथम कागज्की वात आई वहां कुछ वांस पड़ थे। वह बोला,—समभे, यह वांस है इसके छोटे छोटे टुकड़े कर बुरादा तैयार किया जाता है फिर लुगदी तैयारकी जाती है फिर उसमें सफेदी डालकर उसे सफेद बनाया जाता है। तात्पर्य यह कि उसने बड़ी सरछतासे कागज वननेकी पूरी प्रक्रिया शुरूसे अन्त तक समसा दी। इसी प्रकार सीमेन्ट तथा शकर आदि बननेकी व्यवस्था अच्छी तरह समझा दी । मैं बालककी बुद्धिकी तीव्रता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। ऐसे होनहार बालक अन्यत्र भी सुरक्षित रहते हैं। ऐसी ही बुद्धि उनकी होती है बल्कि किन्हीं किन्हींकी इनसे भी अधिक होती है परन्तु उन्हें कोई निमित्त नहीं मिलता। मैं चार दिन वहां रहा त्रानन्दसे समय बीता। आपने एक गाड़ी और एक मुनीम साथ कर दिया जो सागर तक पहुंचा गया था। आपने बहुत कहा—सागर मत जात्रो परन्तु उदयके समन्न कुछ न चली। वहांसे चलकर दस दिन बाद बनारस आ गया।

चालीस मील पहलेसे बाबू रामस्वरूपजी बरुआ सागरसे आ गये। बनारस सानन्द पहूंच गये। वहां पर स्याद्वाद विद्यालय है। उसका उत्सव हुआ चार हजार रुपयाका चन्दा हो गया। पं० केलाश चन्द्रजी प्रधानाध्पापक हैं जो बहुत योग्य व्यक्ति हैं। पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री भी यहीं रहते हैं। कटनीसे पं० जगन्मोहनलाल जी शास्त्री ख्रौर सागर से पं० मुन्नालाल जी रांवेलीय तथा श्री पूणचन्द्रजी बजाज भी आ गये। छात्रोंके व्याक्यान खर्यन्त रोचक हुए। यहां पर श्री गणेशदासजी व श्री मधुसुदनजी वहें सज्जन हैं। बावृ हर्षचन्द्रजी स्याद्वाद्विधालयके अधिष्ठाता हैं और वावृ सुमितलालजी मंत्री। दोनों ही व्यक्ति बहुत योग्य तथा उत्साही हैं। परन्तु हम एक दम ही ख्रयोग्य निकल कि संस्कृत विद्याका केन्द्र त्यागकर पुनमृपको भवकी कथा चरितार्थ करनेके लिये सागरको प्रस्थान कर दिया ख्रौर वनारसकी हद छोड़नेके बाद दसमी प्रतिमाका व्रत पालने लगे।

चार दिनके बाद मिर्जापुर पहुच गये। वहां पर दो दिन रहे पश्चात् दस दिनमें रीवां पहुंच गये। यहां पर श्री शान्तिनाथ स्वामीकी मृर्ति दर्शनीय हैं। यहांसे चलकर तीन दिनमें सतना पहुंचे वहां पर श्रीमान् धमेदासजी के आग्रह विशेषसे चार दिन रहना पड़ा। आपने एक हजार एक रुपया यह कह कर दिया कि आपकी जहां इच्छा हो वहांके लिये दे देना। यहांसे चळकर पड़िरया आये। यहां पर चार दिन ठहरे पश्चात् यहांसे चळकर पन्ना आगये। तीन दिन रहे, यहांसे चन्दन नगर आये। यहां पर पानीका प्रकोप रहा अतः बड़ी कठिनतासे खजराहा पहुंचे। यह अतिशयसेत्र प्राचीन एवं कळापूर्ण मन्दिरोंके समुदायसे प्रमिद्ध है, यहां शान्तिनाथ स्वामीकी मूर्ति बहुत ही मनोज्ञ है बीस फुटसे कम न होगी यहांके विषयमें पहले छिख चुके हैं।

यहांसे चलकर चार दिन वाद छतरपुर आगये। यहां पर संस्कृत जैन साहित्य भण्डार और प्राचीन प्रतिमाएं बहुत हैं परन्तु वर्तमानमें उनकी व्यवस्था सुन्दर नहीं। यहां पर चौधरी हीरालालजी राजमान्य हैं प्रतिष्ठित भी हैं तथा समाजमें उनका

आदर भी है। उनका लक्ष्य क्या है ? वे जाने परन्तु वह पुरुषार्थ करें तो इस प्रान्तका बहुत कुछ सुधार हो सकता है। यहांसे कई मंजल तयकर देवरान पहुंचे। यहां पर लम्पू सिंघई बड़े सज्जन थे आतिथ्य सत्कार अच्छा किया। प्रायः उनके यहां दो या चार जैनी आते ही रहते हैं व्यवहारपटु भी हैं। इमें छाशा थी कि द्रोणिगरि पाठशालाको विशेष सहायता करेंगे परन्तु कुछ भी न किया। विद्याका रसिक होना कठिन है। यहांसे चलकर मलहरा आये ! यहांपर बृंदावन सिंघई ऋत्यन्त उदार और कुशल व्यापारी हैं। बड़े श्रादरसे ग्क्बा एकदिन मोदी वालचन्द्रजीने भी रक्खा। यहाँ पर स० सि० सोनेळाळजी वैद्य, वैद्यक और शिष्टाचारमें निपुण हैं। यहांसे चार मील श्री द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र है वहां पहुंच गये । मेळाका अवसर था इससे भीडु प्रायः अच्छी थी । गुरुद्त्त पाठशालाका उत्सव हुन्या । सिंघईजी सभापति हुए, मन्त्री बालचन्द्रजी वी० एस० सी० ने बहुत ही मार्मिक ब्याख्यान दिया। उसे श्रवण कर दस हजार एक रुपया सिंघई वृन्दावनने ५००१) सिंघई कुन्दन लालजीने ऋौर ३०००) के अन्दाज अन्य लोगोंने चन्दा दिया। १०००१) स्वयं मलैया बालचन्द्रजीने भी दिये। मेला सानन्द हुआ। इसके बाद आगन्तुक महाशय तो चले गये हमने सानन्द चेत्रकी वन्दना की । चेत्र बड़ा ही निर्मल और रम्य है पहाडसे नीचेका श्रोर देखने पर शिखरजीका दृश्य श्रांखोंके संमुख आ जाता है। पर्वतके सामने एक विपुछ नदी बह रही है तो एक पूर्वकी ओर भी बह रही है। दक्षिणकी ओर एक वृहत्कुण्ड भरा हुआ है जो पहाड़की नलहटीसे निकसा है। यदि कोई पर्वतकी परिक्रमा करना चाहे तो दो घण्टामें कर सकता है और डेढ घण्टामें वन्दना कर सकता है। पहाड़ पर श्री प्यारकुँवरजी सेठानीने ( धर्म पत्नी सेठ कल्याणमजजी इन्दौरने ) एक उत्तम कुटी बनवा दी है जिसके श्रन्दर एक देशी

पत्थरका बड़ा भारी चवृतरा वनवाया है जिसमें तप करते हुए ऋषियोंके चित्र अङ्कित है जिन्हें देखकर चित्तमें शान्ति आ जाती 🛴 क्षेत्रके विषयमें विशेष वर्णन पीछे लिखा जा चुका है । इसी द्रोणगिरिमें एक रामवगस क्रीजदार थ। त्रापका प्राकृत और संस्कृतमें अच्छा अभ्यास था। आप वंदा भी थे आपके बनाये पचीसों भजन हैं। आपके द्वारा चेत्रकी शोभा थी आपका प्रवचन भी अच्छा होता था। आपके स्वर्गारोहणके बाद आपके सुपुत्र कमलापति भी चोत्रका कार्य संभालते रहे, त्रापका भी स्वर्गवास हो गया । वर्तमानमें त्रापके दो सुपुत्र **हैं** एकका नाम मोती<mark>ळाळ</mark> और दूसरेका नाम पत्रालाल है। आप छोग भी गृहस्थीका भार संभालते हुए जाति सुधारमें बहुत भाग छेते हैं परन्तु य**ह** ऐसा प्रान्त है कि विधाता भी साक्षात् आ जावे तो यहांके लोग उसे भी चक्रमें डाल देवें। संसारमें वाल विवाहकी प्रथाका अन्त हो गया परन्तु यहां पर यह रूढ़ि अपवाद रूपसे हैं । यहां श्री पं० गोरेलाळजी शास्त्री और इन दोनों महानुभावोंने इस प्रथाका अन्त करनेके लिए अत्यन्त प्रयत्न किया परन्तु कर नहीं सके। जल विद्यारोंमें ५००) तक लगा देवेंगे परन्तु प्रसन्नतासे विद्यादानमें पांच रूपया न देवेंगे !

यहां अधिकतर लोग जैनधर्मके श्रद्धालु हैं परन्तु लोग उन्हें अपनाते नहीं। न जानें लोगोंने जैन धर्म को क्या समक्त रक्ला है। पहले तो वह किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं। जो आत्मा मोहादिसे छूट जावे उसीमें उसका विकाश हो जाता है। जैसे सूर्य का विकाश किसी जाति की अपेदा प्रकाश नहीं करता। एवं धर्म किसी जाति विशेष की पैतृक सम्पत्ति नहीं। जो भी आत्मा विपरीत अभिमाय की मिलनता से कलिक्कित न हो उसी आत्मामें इस धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। हम लोगोंने जैनधर्म की व्यापकता का घात कर रक्ला है। यह भी एक कथन

शैली है कि धर्म तो प्रत्येक श्रात्मामें शक्ति रूपसे विद्यमान रहता है, जब जिसके विकाशमें श्रा जावे वह तभी धर्मातमा बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई जैनधर्मके श्रानुकूल प्रवृत्ति करे तो उसे हट करना चाहिये। इस प्रान्तमें ब्रह्मचारी चिदानन्द जीने श्रिधिक जागृति की है। यहांसे चलकर हम गोरखपुर होते हुए, घुवारा आये यह प्राम बहुत बड़ा है। पाँच जिनालय है पचास घर जिनियों के हैं, जिनमें पण्डित दामोदर बहुत ही सुयोग्य हैं धनाल्य भी साथ ही प्रभाव शाली भी हैं। श्रापकी प्राममें अच्छी मान्यता है। यहां पर स्वर्गीय छतारे सिंघईके दो पुत्र थे उनमें एक का तो स्वर्गवास हो गया। उनके तीन सुपुत्र हैं तीनों ही व्यापरमें कुशल हैं। दूसरे पुत्र प्यारेखालजी है बहुत योग्य हैं। एक सेठ भी प्राममें हैं जो बहुत योग्य हैं। इसी तरह अन्य महानुभाव भी श्रम्छी स्थितमें हैं। यदि यह लाग पूर्ण शक्तिसे काम लेवें तो एक विद्यालय यहां चल सकता है। परन्तु इस ओर अभी दृष्टि नहीं है।

यहांसे चलकर वाराश्राम आये। श्राममें तीन घर जैनियों के हैं। मन्दिर बनवा रहे हैं परन्तु उत्साह नहीं। यहांसे चलकर नीम-टोरिया आये। यहांपर पांच जिनालय और जैनियों के पचीस घर हैं। कई सम्पन्न हैं। तीन दिन ठहरा। एक पाठशाला भी स्थापित हो गई है। यहांसे चलकर अदावन आये, यहांपर एक मन्दिर बन रहा है—अधूरा पड़ा है। यहांके ठाकुर बड़े सज्जन हैं। उन्होंने सब पञ्चायतको डांटा और मन्दिरके लिये पर्याप्त चन्दा करवा दिया। यहांसे चलकर किसुनपुरा वसे, वहांसे चलकर जासोडमें भोजन किया और शामको बरायठा पहुंच गये।

सेठ कमलापतिजी यहींके हैं। उन्हींके मकानपर टहरे। श्रापके सुपुत्रोंने श्रच्छा स्वागत किया। यहांपर सेठ दौलतरामजी

श्रच्छे धनाट्य हैं। इनकी त्यागियोंके प्रति निरन्तर सहातु-भूति रहती है, इन्हींके यहां भोजन हुत्रा । इनके उद्योगसे एक ःठशाला हो गई है। पं० पद्मवन्द्र नी उसमें पैंतीस रुपया माह्वारपर अध्यापक हुए हैं। ये सेठ कमलापतिके द्वितीय पुत्र हैं। विशारद द्वितीय खण्ड तक इन्होंने ऋध्ययन किया है। सुबोध हैं, विशेष विद्वान हो जाते परन्तु सेठजीकी बड़ी अनुकम्पा हुई कि विवाह कर दिया श्रातः ये अगाडो न वढ सके। इसी तरह इस प्रान्तके मां वाप आत्मीय बालकोंकी उन्नतिके शत्रु वनते हैं। उनके पढ़ानेमें एक पैसा व्यय करना पाप समभते हैं। भाग्यसे म्कूल हुआ तो बालक किसी तरह चार क्लास हिन्दी पड़ लेते हैं। बारह वर्षमें गृहस्थ बन जाते हैं, छोटीसो बहू घरमें क्रा जाती है, सासू आनन्दमें डूब जाती **है पश्चात्** जब <mark>वह</mark> कुछ काल पाकर बड़ी हो जाती है तब उससे सब कराना चाहती हैं । बाल्य विवाहके दोषसे बहू कमजोर हो जाती है । जब काममें आलम्य कैरती है तव वही सास उसे नाना अवाच्योंसे कोसती है, ताना मारती है तथा शारीरिक वेदना देती है । फुछ यहांतक देखा गया है कि कई अवलाएं वेदना श्रीर वचनोंकी यातना न सह सकनेके कारण कूपमें डूबकर भर जाती हैं। इन रूढ़ियोंका मूल कारण स्त्री समाजमें योग्य शिचाकी न्यूनता है।

यहांसे चलकर दो मील एक अहीरोंकी पल्ली थी वहीं ठहर गये। वहां थोड़ी दूरपर एक सुन्दर नदी बहती है वहां सायं-कालके समय शौच किया करनेके लिये गये। घाटके ऊपर उन्नत वृक्ष समुदाय था वहींपर आनन्दसे बैठ गये और मनमें यही भावना उत्पन्न हुई कि ऐसा ही स्थान ध्यानके योग्य होता है। एक घण्टा सामायिक किया कर स्थानपर आ गये। इतनेमें गाड़ी-वान कहता है कि चकाकी हाल उतर गई है अत: में बरायठा जाता हूँ और वहांसे दूसरो गाड़ी लाता हूँ श्राप निश्चिन्त होकर साइये। इसी बीच जिसके घरपर ठहरे थे वह गृहपित आ गया और हमसे बोला—'वर्णीजी इस गाड़ीवानको जाने दीजिये जिसने गाड़ी भेजी उसने जान वृझकर रही गाड़ी भेजी। यह लोग बड़े कुशल होते हैं, इनकी मायाचारी आप क्या जानें? हम इनके किसान हैं, इनके हथकंडों से परिचित हैं, आज इनकी बदोलत हम लोगोंकी यह दशा हो गई है कि तनपर कपड़ा नहीं घरमें दाना नहीं। पर परमात्मा सबकी फिक्र रखता है ऐसा कानून बना कि इनकी साहूकारी मिट्टीमें मिल गई कर्जाकी बीसों वपेकी किइतें हो गई। खैर इस चर्चासे क्या लाभ? मेरी घरकी गाड़ी है वह आपको सागरतक पहुंचा आवेगी। क्या आप मेरी इस नम्न प्रार्थनाको स्वीकार न करेंगे? इन लोगोंके द्वारा तो आप ६०० मील आ गये, बीस मील यदि मेरे द्वारा भी सेवा हो जावे तो मैं भी अपने जन्मको सुकल सममूं?'

मेंने कहा—'आप छोग किसान हैं खेतोंका काम अधिक रहता है।' इस पर वह बोला—'श्रच्छा, श्राप इसी गाड़ीसे जाईये।' इसके अनन्तर उसने कहा—'कुछ उपदेश दीजिये।' मैंने कहा—'अच्छा, श्राप कूड़ा वगैरहमें आग न लगाइये तथा पर खोका त्याग किये।' वह बोला—'न लगावेंगे न लगते देख खुश होनेंगे। पर स्त्रीका त्याग वगैरह शब्द तो हम नहीं जानते पर यह श्रवश्य जानते हैं कि जो हमारी स्त्री हे वही भोगने योग्य है। जब हम अत्यन्त व्याकुल होते हैं तब उसके साथ विषय सेवन करते हैं। इसीसे श्राजतक हमारा शरीर नीरोग है।' उसने अपने पुत्रको बुलाकर उससे भी कहा कि वेटा! वर्णीजी जो बत देते हैं उसका पालन करना तथा कभी वेश्या स्त्रीके नाचमें न जाना और वर्णीजीका कहना है

कि रोज राम नामकी माला जपना। अन्तमें बह बोला—'कुळ ढुम्ध पान करेंगे ?' मैंने कहा—'मैं एक बार ही भोजन और पार्ी लंता हूँ।' वह आश्चर्यके साथ चुप रह गया।

शनन्तर हम सो गये। प्रातःकाल चलकर पाटन आये। यहांपर दस घर जैनियोंके होंगे। यह प्राम पं० मुन्नालालजी रांधेलीयका है। आपका मन्दिर भी यहीं है। यहांपर वण्डासे पचीस जैनी आ गये। यहांके जैनियोंने सबके भोजनका प्रवन्ध किया। विनेकावाले सिंघई भी आये तथा विनेका चलनेके लिये वहुत आयह किया परन्तु हम लोग वण्डाको प्रस्थान कर गये। दूसरे दिन वण्डा पहुंचे, सादर स्वागत हुआ, दो दिन रहे।



### सागरका समारोह

यहांसे सागरके लिये प्रस्थान कर दिया। बीचमें कर्राप्र भोजन हुआ। यहां सागरसे मछैया शिवप्रसादजी साहब तथा सिंघई राजारामजी, सिंघई होतीलालजी आदि मिलनेके लिये आये। यहांसे चलकर बहेरिया याममें रात्रि वितायी। यहां भी बहुतसे मनुष्य मिलने आये। प्रातःकाल होते होते गमिरिया नाकैपर पचास मनुष्य आ गये और कचहरीतक पहुंचते पहुंचते हजारों नर नारी आ पहुंचे। वैण्ड वाजा तथा जुल्सका सव सामान साथ था। छावनीमेंसे घूमते हुए जुलूसके साथ श्री मळैयाजीके हीरा त्र्याइल मिल्स पहुंचे । इन्होंने बड़ा ही स्वागत किया । त्र्यनन्तर कटरा बाजार आये । यहांपर गजाधरप्रसादजी ने जो कि खजा**नेमें** क्लर्क हैं घरके दरवाजेके समीप पहुंचनेपर मंगल त्र्यारतीसे स्वागत किया। त्र्यनन्तर सिंघई राजाराम मुत्रा-**ळालजीने बड़े ही प्रेमके साथ स्वागत किया। पश्चा**त् श्री गौरात्राई जैन मन्दिरकी वन्दना की । यहांपर मृर्तियां बहुत मनोज्ञ हैं तथा सरस्वती भवन भी विशाल है जिसमें पांच सौ त्रादमी सानन्द शास्त्र श्रवण कर सकते हैं । यहांपर जन समुदाय अच्छा **है** । इतना स्थान होनेपर भी संकीर्णता रहती है। इस मन्दिरमें अवसर श्राने पर धर्म प्रभावनाके कार्य बड़े उत्साहके साथ सम्पन्न होते रहते हैं । यहांसे जुलूसके साथ वड़ा बाजार होते हुए मोराजी भवनमें पहंच गये।

मार्गमें पत्रीसों स्थानोंपर तोरण द्वार तथा वन्दनबारे थे। मोराजीकी सजावट भी अद्भुत थी, वहां चार हजार मनुष्योंका समुदाय था। बड़े ही भावसे स्वागत किया। त्रागत जनताको अत्यन्त हर्ष हुआ । बाहरसे अच्छे अच्छे महाशयोंका शुभागमन हुआथा । श्रीमान् पं०देवकीनन्दनर्जा साहव कारञ्जा, श्रीमान् पण्डित जीवन्धरजी साहब इन्दौर, श्रीमान् वासीमूषणपं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थ बड़ौत, श्रीमान् पं० कस्तूरचन्द्रजी ईसरी, श्रीमान् त्रव पं कस्तृरचन्द्रजी नायक जवलपुर तथा स्थानीय श्रीमान् पण्डित दयाचन्द्रजी प्रधानाध्यापक, श्रीमान् साहित्याचार्य पं पन्नालाल जी साहब साहित्याध्यापक, श्रीमान् पं माणिक-चन्द्रजी साहब शास्त्री, श्रीमान् प० लक्ष्मणप्रसादजी "प्रशान्त" तथा श्रीमान् पं० चन्द्रमोलिजी शास्त्री सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि अनेक विद्वान् महानुभावोंका जमाव था। जवलपुर त्र्यादिसे त्र्रानेक धनिक वर्ग भी पधारे थे। जैसे श्रीमान् सेठ वेणीप्रसादजी तथा श्रीमान् सेठ रामदासजी आदि। यह सब सज्जन महाशय त्रानन्दसे धर्मशालामें रहकर **उ**त्सवकी शोभा बढ़ा रहे <mark>थे</mark> ।

रात्रिको सभा हुई जिसमें आगत विद्वानों के उत्तमोत्तम भाषण हुए। पं० देवकीनन्दनजीका भाषण बहुत हो मार्मिक हुआ। इसके बाद वाणीभूषणजीका व्याख्यान हुआ। विद्याख्यको अच्छी सहायता हो गई। साठ हजार संस्कृत विद्याख्यको मिल गये। ग्यारह हजार रुपयों में मेरी माछा मलयाजीने ली तथा चालीस हजार रुपये आपने हाईस्कृळकी विलिंडगको दिये। इसी प्रकार महिलाश्रम का भी उत्सव हुआ। उसके लिये भी पन्द्रह हजार रुपयेकी सहायता मिल गई। खुरईसे श्रीमान् गणपति-लाळजी गुरहा जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति हं इस उत्सव में पधारे थे। क्रमशः मेलाका कार्यक्रम समाप्त हुआ। आगत लोग अपने

अपने घर चले गये। सात वर्षके बाद आनेपर मैंने देखा कि सागर समाजने अपने कार्योमें पर्याप्त प्रगति की है। मेरे अभावमें इन्होंने महिलाश्रम खोलकर बुन्देलखण्डकी विधवाओं का संरत्त्रण तथा शिक्षा का कार्य प्रारम्भ किया है तथा जैन हाई स्कूल खोलकर सार्वजनिक सेवाका केन्द्र बढ़ाया है। संस्कृत विद्यालय भी अधिक उन्नतिपर है। साथ ही और भी स्थानीय पाठशालाएं चालू की हैं। मुमे यह सब देख कर प्रसन्नता हुई। सात सौ मीलकी लम्बी पेदल यात्राके बाद निश्चत मंजिलपर पहुंचनेसे मैंने आपको भारहीनसा अनुभव किया।





ं मीलको लम्बी पैदल यात्राके बाद निश्चित मीजिल पर पहुँनेसे मैंने अपने आपको भारहीनसा अनुभव किया । [ प्रः ६२० ]

### सागरके अश्वलमें

सागर ही नहीं इससे सम्बद्ध यामों में भी लोगों के हृदयमें शिक्षा के प्रति प्रेम जागृत होने लगा था। खुरईमें भी वहां की समाजने श्री पार्श्वनाथ जैन गुरुकुलकी स्थापना कर ली थी। उसका उत्सव था जिसमें श्रीमान् पं० देवकीनन्दनजी, सिद्धांतके मम्ब पं० वंशीधरजी इन्दौर तथा मुन्नालालजी समगौरया आदि विद्वान् पधारे थे। कारं जासे श्रीमान् समन्तभद्रजी श्रुक्षक का भी आगमन हुत्र्या था। में भी पहुंचा, बहुत हो समारोहके साथ गुरुकुलका उद्घाटन हुआ। रुपया भी लागोंने पुष्कल दिया। विशेष दृक्य देनेवाले श्री स० सि० गण्पतिलालजी गुरहा तथा श्रीमन्त सेठ ऋपभकुमारजी हैं। ऋषभकुमारजीने गुरुकुलको बिल्डिंग बनवा देनेका वचन दिया। इस अवसरपर भेळसाके प्रसिद्ध दानवीर श्रीमन्त सेठ लदमीचन्द्रजी पधारे थे। आपने गुरुकुलको अच्छी सहायता दी। आजकल जो धवल श्रादि प्रस्थेंका उद्घार हो रहा है उसका प्रथम यश श्रापको ही है।

खुरईसे चलकर ईसुरवाराके प्राचीन मन्दिरके दर्शन करनेके लिये गया। एक दिन रहा, वहींपर हालाहल ज्वर आ गया। एक सौ पांच लियी ज्वर था, कुछ भी स्मृति न थी। पता लगते ही सागरसे सिंघईजी आ गये। साथमें श्री ब्रह्मचारी चिदानन्दजी भी थे। मुक्ते डोलीमें रखकर सागर ले आये। मुक्ते कुछ भी स्मरण न था। दस दिन बाद स्वास्थ्य सुधरा। यह सब हुन्त्रा परन्तु भीतरकी परिणतिका सुधार नहीं हुआ इसीसे तान्त्रिक शान्ति नहीं आई।

सुखपूर्वक सागरमें रहने छगे। चातुर्मास यहींका हुआ। भाद्रमासमें अच्छे अच्छे महानुभावोंका संसर्ग रहा। सहारत-पुरसे श्री नेमिचन्द्रजी वकीछ, उनके बड़े भाई रतनचन्द्रजी मुख्तार जो कि करणानुयोगका अच्छा ज्ञान रखते हैं, पण्डित शीतछप्रसादजी, पं० हुकुमचन्द्रजी सळावा जिळा मेरठ तथा श्री त्रिछोकचन्द्रजी खतौछी त्रादि सज्जन पधारे। त्रापके सहवाससे तान्त्रिक चर्चाका अच्छा आनन्द रहा। गुजरात प्रान्तसे भी मोहनभाई राजकोट तथा ताराचन्द्रजी आदि सज्जन पधारे। एक महाशय श्रहमदाबादसे भी पधारे। इस प्रकार चातुर्मास आनन्दसे बीता।

इसके बाद श्री पं० चन्द्रमौठिजी जो कि सत्तर्क विद्यालयके सुपिरन्टेन्डेन्ट थे पटना श्राम हे गये। बीचमें हाना मिला। यहां पर स्वर्गीय कन्छेदीलालजी चौधरीके सुपुत्र रहते हैं जो धनात्य हैं परन्तु परीणामों के अति लुन्ध हैं। बड़े दबावमें आकर एक बोरा गेहूँ पाठशालाको वार्षिक दान किया। फिर पटना पहुंचे, यह गाँव रहली तहसीलमें है यहांपर बाबूलालजी बहुत सज्जन हैं एक पाठशाला है जिसमें पं० जानकीप्रसाद अध्यापक अध्ययन कराते हैं। पाठशालाका इत्सव दुआ। दो हजार चार सो का स्थायी फण्ड पाठशालाका हो गया। यहांसे रहली गये,नदीके ऊपर यह नगर बसा हुआ है उसपार पटनागञ्ज है जहां जैनधर्मके बड़े बड़े मन्दिर बने हुए हैं। मन्दिरोंमें नन्दीश्वर द्वीपकी रचना है। मन्दिरोंकी पूजाके लिये एक गांव लगा हुआ है जिसका हिसाव

किताव पचासों वर्षसे श्री दयाचन्द्रजी वजाजके पास चला आरहा है। वह हिसाव आपने सहष पञ्जोंके आधीन कर दिया। आगेके लिये श्री सिंघई लदमणप्रसादजी हरदीवाले इसके प्रव-न्धक हुए। नियमानुसार कमेटीका चुनाव हो गया।

यहांसे चलकर हरदी आया और सिंघई श्री लक्ष्मग्रिसाद जी के यहां ठहरा। आपका स्वाम्थ्य एक वर्षसे अच्छा नहीं था। आपने एक वर्षके लिय ब्रह्मचयंत्रतकी प्रतिज्ञा ली तथा मेरी मूंगा की मालासे णमोकार मन्त्रका जाप्य किया। आपका स्वास्थ्य सुधरने लगा। आपके यहां जो अतिथि आता है उसका स्वागत बड़े उत्साह और मिक्ससे होता है। आप बड़े तेजस्वी हैं गांव मर में आपकी धाक है। हम जितने दिन रहे बराबर दिन रात रोशन चौकी बजती थी। किसी प्रकारकी श्रुटि देखने में नहीं आई। आप दस गांवके जमीदार हैं। यदि कोई विद्वान आपके यहां रहें तो आप सौ रुपया मासिक देनेको उत्सुक हैं। बड़ी कठिनाईसे आपके यहांसे चलकर गढ़ाकोटा आये।

यह गांव प्राचीन है यहां बड़ बड़े वंभवशाली मनुष्य हो गये हैं। यहांका चौधरी घराना बहुत प्रसिद्ध था। अब भी एक मोहल्ला उसी नामसे पुकारा जाता है। यहां पर श्री पन्ना-लाल वंशाखिया बड़े धर्मात्मा थे उनकी धर्म पत्नी मुलाबाई थी। उसके पास एक दुकान, मकान, एक आठ तोले सोनेकी टकावर और एक चांदीका थाल था कुछ रुपया सागरमें भी जमा थे। इन्दौरमें उसका स्वर्गवास हो गया। वह बड़ी सज्जन धर्मात्मा विदुषी महिला थी। उसने अन्तिम समय श्री भगतजी आदि के समच एक कागजमें यह लिख दिया कि मेरा जो धन है वह वर्णीजी के पास भेज दिया जावे उनकी इच्छा हो सो करें। यह तो उस स्वर्गीया बाई का अभिप्राय था परन्तु उसके कुटुम्बयोंने जो पहले

से ही पृथक् थे उसकी टुकान और मकान पर कब्जा कर लिया और हमसे बोले कि नालिश कर छो ! मेरे पास उसका जो कुछ था वह मैंने वहां की पाठशालाके मन्त्रीको दे दिया और कहा कि वह तो दान कर गई पर इन्हें बलात्कार छीनना है ले लें परन्तु फल उत्तम न होगा। पापके परिणामों से कभी भी सुख नहीं होता । इस प्रकार व्यवस्था कर वहांसे नैनागिरिके मेळाको चला गया। मेला श्रच्छा हुआ पाठशालाको दस हजार रुपये के लमभग रुपया इकट्टा हो गया। यह क्षेत्र बहुत ही रम्य है। यहां पर छोटी सी पहाड़ी हैं उस पर अनेक जिन मन्दिर हैं। पन्द्रह मिनटमें धर्मशालासे पहाड़ पर पहुंच जाते हैं एक घण्टामें मन्दिरों के दर्शन हो जाते हैं । यहां एक पुराना मन्दिर है जिसमें प्राचीन कालकी बहुत सुन्दर मृति है मन्दिरोंके दर्शन कर नीचे आइये तब एक सरोबर है जिसके मध्यमें सेठ जवाहरळाळ मामदावाळोंने एक मन्दिर बनवाया है जिसे देखकर पावापुरके जल मन्दिरका स्मरण हो आता है। उसके दर्शन करनेके बाद एक बड़ा भारी मकान मिलता है जो कि श्रीमान् मलैया शिवप्रसाद शोभाराम बालचन्द्रजी सागरका बनवाया हुआ है और जिसमें पचास छात्र सानन्द विद्याध्ययन कर सकते हैं । इस चेत्र पर श्री स्वर्गीय दौळतराम वर्णी पाठशाला है जिसमें बीस छात्र अध्ययन करते हैं। श्री स्वर्गीय दौलतरामजी वर्णी एक बहुत ही विद्वान महात्मा थे आपके विषयमें पहले वहुत कुछ लिख त्राया हूँ। इनका समाधिमरण इसी चेत्र पर हुआ था । आपके गुरु श्री बोबा शिव-लालजी थे जो बड़े ही तपस्वी थे। आपके विषयमेंभी पहले बहुत कुछ लिख आया हूं, फिर भी पाठकोंको आपके तपश्चरणकी एक वात सुनाना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है—श्री मुरलीधर गोलापूर्व अमरमऊके रहनेवाले थे बादमें नागपुर चले गये।

वहांपर उन्होंने एक हजार रूपया पैदा कर छिया। वह पुराण छिखते थे और बड़ी विनयके साथ लिखते थे। एक बार उन्हें शरदी हो गई। उन्होंने नाक छिनकी तो नाकका कुछ पानी द्वातमें गिर गया। उन्होंने छोभवश वह स्याही नहीं फेंकी उसीरो लिखते रहे। अन्तमें उनके यह भाव हुए कि लिखनेमें बड़ा कष्ट होता है और बड़े परिश्रमसे एक दिनमें एक रूपयाका लिख सकते हैं। चलो सट्टामें रुपया लगा देवें कुछ दिनमें एक हजारके दस हजार रूपये हो जावेंगे। <mark>लालचमें पड़कर</mark> उन्होंने एक हजार रुपया गँवा दिये । अन्तमें दुखी होकर सहारनपुर चले गये। वहां लाला जम्बृपसादजीके यहां रहे। श्रन्तमें खुरजा श्रा गये। वहांपर उनकी एक मां जो अन्धी थी उनके साथ रह गई। खरजामें उन्हें सब प्रकारकी सुविधा थी। वहांके प्रसिद्ध स्वर्गीय सेंठ उनकी सब सहायता करते थे। मैं भी उन दिनों खुरजामें ही अध्ययन करता था। श्री मुरलीधरजीको कुछ हो गया। मैंने एक दिन 'कहा-'भाई साहब ! इसकी दवा नहीं करते।' श्राप बोले—'मेरे इसी जन्मका फल है।' मैंने पूछा—'क्या बात है ?' तब आपने सब कहानी सुनाई। वही मुरलोधर जब बमराना आये तब बाबा शिवलालजीने कहा 'भैया! अनर्थ तो बहुत हो गया परन्तु कुछ चिन्ताकी बात नहीं। इस मन्त्रका स्मरण करो और परिणामोंकी निर्मछता रखो। यदि आपकी धर्ममें श्रद्धा है तो छः मासमें श्रापका रोग चला जावेगा। 🕸 नमी भगवतेऽईते केवलिने इत्यादि मन्त्रका जाप्य करो श्रीर छः मासको नमक त्यागो।' साथ ही सेठजीसे कहा कि इनकी वैयावृत्त्य करनेमें ग्लानि न करना । देवयोगसे श्री मुरछोधर बाबाका छह मासमें कुष्ठ चळा गया। बाबा शिवलाळजीकी तपस्याका चमत्कार ् देखनेवाले श्रबतक हैं । आपका स्वर्गवास रतलाममें हुश्रा था।

यह एक अप्रासङ्गिक बात आ गई। अस्तु। नैनागिरिके आसपास जैनियोंकी वसती श्रच्छी है तथा सम्पन्न घर बहुत हैं परन्तु इस ओर उनकी रुचि विशेष माल्म नहीं होती श्रन्यथा यहां एक अच्छा विद्यालय चल सकता है।

मैनागिरिसे चलकर शाहपुर श्राया। बीचमें बंडा मिला यहां भी पाठशालांके लिये एक हजार पांच सौ रुपये हो गये। शाहपुरके आदमी उत्साही बहुत हैं। यहां पुष्पदन्त विद्यालयको पूर्वका द्रव्य मिलाकर बीस हजार रुपयेका फण्ड हो गया। विद्यालयके सिवा यहांपर एक चिरों जाबाई कन्याशालांके नामसे महिला पाठशाला भी खुल गई। इसकी स्थापनका श्रेय श्री बतासोबाई गयाको है। श्रापकी प्रवृत्ति इतनी निर्मल है कि देखनेसे प्रशम मूर्तिका दर्शन हो जाता है। श्राप स्वयं दान देती हैं और अन्यसे प्रेरणा कर दिलाती हैं। श्रापने पांच सौ मनुष्य एवं स्त्रियोंके बीच व्याख्यान देकर सबके मनको कोमल बना दिया जिससे कुछ ही समयमें पचास रुपया मासिकका चन्दा हो गया।

अनन्तर पटनागञ्जके मन्दिरों के दर्शनके लिए श्राये। जो कि रहली प्रामकी नदीके ऊपर हैं। यहां पर तीन दिन रहे फिर दमोहको चले गये वहांसे श्री कुण्डलपुर गये। यहांपर परवार सभाका उत्सव था जिसमें बड़ी बड़ी स्पीचें हुईं। कुछ लोग तो यहांतक जोशमें आये कि एक लाख रुपया इकट्टा कर एक बृहत् शिचा संस्था स्थापित करना चाहिये। जोशमें आकर सबने इस बातकी प्रतिज्ञा की पर अन्तमें कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे सबका जोश ठण्डा हो गया।

## कटनीमें विद्वत्परिषद्

कुण्डलपुरसे चलकर कटनी आये। मार्ग विषम तथा जंगलका था अतः कुछ कष्ट हुआ। यहां एक मास रहे, विमानजी ये, जिससे अच्छा समारोह हुआ। भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें अनेक विद्वान् पधारे थे। अध्यत्त श्रीमान् पं० वंशीधरजी साहब थे जो कि श्रपूर्व प्रतिभाशाली हैं। आपको धर्मशास्त्रका अगाध बोध है। आपकी प्रवचनशैली अत्यन्त रोचक है। आपके न्याख्यानका जनतापर अपूर्व प्रभाव पड़ता है। विद्वानोंमें श्री पं० कैळाशचन्द्रजी शास्त्री प्रधाना-ध्यापक स्याद्वाद विद्यालय काशी भी थे आपका व्याख्यान बहुत ही मर्मस्पर्शी और इतिहासकी गवेषणापूर्ण होता है। श्रापने अचेळक धर्मपर एक बहुत ही उत्तम पुस्तक लिखी है। श्रीमान् पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य भी पधारे थे जो आजकछ साहु शान्तिप्रसादजी द्वारा बनारसमें स्थापित भारतीय ज्ञानपीठके प्रधान कार्यकर्ता हैं। मथुरासे पण्डित राजेन्द्रकुमारजी जो कि दिगम्बर भारतीय संघके मंत्री हैं आये थे। आपके द्वारा जैनधर्मका कितना विकास हुआ यह जैनीमात्र जानते हैं। श्राप बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। मथुरामें संघमवन सरस्वती सदन आदि आपके ही प्रयत्नसे निर्मित हुए हैं। श्राप शास्त्रार्थ करनेमें अत्यन्त कुशल हैं तथा संघ संचा**उन करनेमें** आपकी बहुत

ख्याति है। आपका संघ थोड़े ही समयमें दि० जैन महासभा और दि० जैन परिषद्के समान प्रख्यात हो गया। सागरसे श्री पं० द्याचन्द्रजी साहब जो कि जैन सिद्धांतके अच्छे वक्ता है और समस्त धर्म प्रन्थ जिन्हें प्रायः कण्ठस्थ हैं आये थे। तथा बनारससे पण्डित फूडचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री भी जो कि कर णानुयोगके निष्णात और ममझ पण्डित हैं आये थे। आप तो विद्वत्परिषद्के प्राण ही हैं। यदि यह परिषद् परस्पर प्रेम पूर्वक काये करती रही तो इसके द्वारा समाजका बहुत छुछ कल्याण हो सकता है और जो 'में' 'तू' के चक्रमें पड़ गई तो क्या होगा सो भविष्यके गर्भमें हैं।

यहां पर तीन दिन परिषद्की बैठकें हुई धर्मकी बहुत प्रभा-वना हुई तथा एक बात नवीन हुई कि पण्डित महाशयोंने दिल खोलकर परिषद्के कोषको स्थायी सम्पत्ति इकट्टी कर दी। आशा है कि यदि यह विद्वद्वर्ग इस तरह उदारता दिखाता रहा तो कुछ समयमें ही परिषद् वास्तवमें परिषद् हो जावेगी। परिषद्को श्रच्छी सफलता मिली। यदि कोई दोष देखा तो यही कि अभी परस्परमें तिरेसठ पनाकी श्रुटि है। जिस दिन यह पूर्ण हो जावेगी उस दिन परिषद् जो चाहेगी कर सकेगी। श्रमम्भव नहीं, परन्तु कालकी आवश्यकता है इस श्लोककी श्रोर ध्यान देने की भी आवश्यकता है—

> 'श्रयं परो निजो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥'

इसमें अर्ध रलोक तो हेय है आर अर्ध माह्य है। आशा है ये लोग स्वयं विवेचक हैं शीघ्र ही इसे अपनावेंगे। जिस दिन इन महाशयोंने अपनी प्रवृत्तिमें इसे तन्मय बना लिया उस दिन

जगत्का उद्घार करना कोई कठिन नहीं क्योंकि जगत्का उद्घार वहीं कर सकता है जो अपना उद्धार कर ले अन्यथा सहस्रों हुए हैं और होंगे। जैसे हुए वैसे न हुए। मेरी श्रद्धा है कि जिस महानु-भावने ान द्वारा त्र्यात्मीय कल्याण न किया उसका ज्ञान तो भार भूत ही है। अन्धेकी लालटेनके सदृश उस ज्ञानका उसे कोई लाभ नहीं। मेरा ऐसा कहना नहीं कि सब ही की यह प्रवृत्ति है। बहुतसे महानुभाव ऐसे भी हैं कि स्वपर कल्याणके लिये ही उनका ज्ञान है किन्तु जिनका न हो उन्हें इस ओर छद्य देना उचित है। अखु, जो हो वे लोग जानें या वीर प्रभु जानें किन्तु मुक्ते तो पण्डितोंके समागमसे बहुत ही शान्ति मिछी और इतना विपुछ हर्ष हुन्ना कि उसकी सीमा नहीं। हे भगवन् ! जिस प्रान्तमें सूत्र पाठके लिये दस या बीस माममें कोई एक व्यक्ति मिलता था वह भी शुद्ध पाठ करनेवाळा नहीं मिलता था, आज उन्हीं यामोंमें राजवार्तिकादि मन्थोंके विद्वान् पाये जाते हैं। ज**हां** गुणस्थानों के नाम जाननेवाले कठिनतासे पाये जाते थे आज वहां जीवकाण्ड और कमकाण्ड के विद्वान् पाये जाते हैं। जहां पर पूजन पाठका शुद्ध उचारण करनेवाले न थे आज वहां पञ्च कल्याणकके करानेवाले विद्वान पाये जाते हैं। जहां पर लोगोंको "जैनी नास्तिक हैं" यह शब्द सुननेको मिळता था आज वहीं पर यह शब्द लोगोंके द्वारा सुननेमें आता है कि जैनधर्म ही श्रहिंसा धर्मका प्रतिपादन करनेवाला है इसके विना जीवका कल्याए दुर्छभ है । जहां पर जैनी पर से वाद करनेमें भयभीत होते थे श्राज वहीं पर जैनियां के बालक पण्डितों से शास्त्रार्थ करने के लिये तैयार हैं। इत्यादि व्यवस्था देखकर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो श्रानन्दसागरमें मन्त न हो जावे । आज सब ही छोग जैनधर्मका अस्तित्व स्वीकार करने छगे हैं सभी मतावलम्बी इस धर्मका

गौरव स्वीकृत करने छगे हैं इसका श्रेय इन विद्वानों को ही तो है तथा साथ हो हमारे दानी महाशयों को भी है जिनके कि द्रव्य-दानसे यह मण्डली बन गई। कल्पना करो यदि श्री धन्यकुमार सिंघई और सकल पक्ष इस समारोहकी आयोजना न करते तो यह सौभाग्य जनताको प्राप्त न होता। हम तो जनताको भी धन्यवाद देते हैं कि उसने इस दृश्यको देखा यदि जनता न आती तो व्याख्यानों का अरण्यरोदन होता। अपने अपने अधिकारों का सबने उपयोग किया। हीरा बहुमूल्य वस्तु है परन्तु सुवर्ण यदि उसे अपने हदयमें स्थान द्वे दे तो उसकी क्या महिमा ! मोती उत्तम जातिक है यदि उन्हें सुत्में गुम्फित न किया जावे तो हार संज्ञा नहीं पा सकता। इत्यादि कहां तक कहा जावे ? कटनीका यह समारोह बहुत ही प्रभावना कारक हुआ। मेरी तो यह श्रद्धा है कि यदि ऐसे समारोह किये जावें तो जैनधर्मका श्रनायास प्रचार हो जावे क्योंकि स्वामी समन्तभद्रने कहा है कि—

'श्रजानतिमिरन्यातिमपाकृत्य यथायथम् । जिनशासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात्प्रभावना'॥

बिद्वानोंके साथ ही कई त्यागी महाशय भी पधारे थे अतः उनसे भी त्यागके महत्वकी प्रभावना हुई क्योंकि स्वामीश्रमृतचन्द्र सूरिने लिखा है कि—

'त्र्यात्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव । दानतपोजिनपूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः'॥

व्याख्यनोंका श्रच्छा प्रभाव रहा। व्याख्यान दाताश्रोंमें पं॰ राजेन्द्र कुमारजी मंत्री भारतीय जैन संघ मथुरा, पं॰ कैलाश चन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री काशी, पं॰ जगन्मोहनलाळजी कटनी, श्रीयुत कर्मानन्दजी शास्त्री सहारनपुर जो कि पहले आर्यसमाज के दिग्गज एवं शास्तार्थ केसरी थे तथा सागर विद्याख्यकी पंडित मंडली आदि प्रमुख थे। हिन्दी साहित्यके प्रसिद्ध लेखक श्री जैनेन्द्रकुमारजीका भी अपूर्व भाषण हुआ। मथुरासे संघके सभी विद्वान् आये थे उन महाशयोंके द्वारा छोकोत्तर प्रभावना हुई। तथा देहली निवासी सर्व विदित पं० मक्खनलाळजी का बहुत ही सफल त्याख्यान हुआ। आपने कन्या विद्यालयके लिये दिल हिलानेवाली अपीछ की जिससे चौंतीस हजारका चन्दा हो गया। इस चन्दामें कटनी समाजने पूर्ण उदारताका परिचय दिया। पन्द्रह हजार रुपए तो अकेले सिं० धन्यकुमारजी ने दिये तथा शेष रुपये कटनी समाजके अन्य प्रमुख व्यक्तियोंने दिये एतद्थे कटनी समाज धन्यवादका पात्र है।

इसी अवसरपर कुँवर नेमिचन्द्रजी पाटनी भी जो कि किसनगढ़ मिलके मैनेजर हैं पधारे थे। आप बहुत ही सज्जन और विद्वान हैं विद्वान ही नहीं संसारसे विरक्त हैं। आपके पिताका नाम श्री सेठ मगनमल्लजी हैं जिनकी आगरामें प्रख्यात धार्मिक सेठ श्री भागचन्द्रजीके सामेमें बड़ी भारी हुकान है। श्री सेठ हीराछाछजी पाटनी आपके चाचा हैं जिन्होंने किसनगढ़में छह छाख रुपयाका दान किया है और जिनके द्वारा वहांकी संस्थाएं चल रही हैं। आप तीन दिन रहे। आपके समागमसे भी मेळाकी पूर्ण शोभा रही। सागर तथा जबळपुरसे गण्यमान व्यक्ति भी पधारे थे।

मैं श्री सिंघई धन्यकुमारजीके बंगलामें जो कि गांवसे लगभग एक मीलपर एक रमणीय उद्यानमें है ठहरा था। श्रापकी मां बहुत हो सज्जन हैं, श्रापके दो चचेरे भाई हैं परस्पर प्रेम बहुत है। मेरा तो इस कुटुम्बसे चालीस वर्षसे सम्बन्ध है। इनके द्वारा सदा मेरे धर्म साधनमें कोई वाह्य त्रुटि नहीं हाने पाती। एक वार जब ये गिरिराजकी यात्राके लिये गये तब मैं ईसरीमें धर्म साधन करता था। त्रापकी मातेश्वरीने मेरा निमन्त्रण किया श्रोर श्रम्तमें जब भोजन कर मैं अपने स्थानपर आने लगा तब श्रापने बड़े श्राप्रहके साथ कहा कि श्राजीवन मेरा निमन्त्रण है। मैंने बहुत कुछ निपेध किया परन्तु एक न चली। जब मैंने दशमी प्रतिमा लेली तभी श्रापका निमन्त्रण पूर्ण हुआ। श्राप तीन वर्षतक बराबर निमन्त्रणका व्यय भेजते रहे।

यहां एक बात और उल्लेखनीय है जिसे पढ़कर मनुष्य बहुत सी कल्पनाएं करेंगे। बहुतसे यह कहेंगे कि वर्णीजी को चरणानुयोगका कुछ मी बोध नहीं और इसे मैं स्वी-कार भी करता हूं । बहुतसे कहेंगे दयाल हैं श्रीर बहुतसे कहेंगे कि मानके छिप्सु हैं कुछ भी कहो पर वात यह है मैं भोजनकर बागमें जा रहा था। बीचमें एक वृद्धा शिरके ऊपर घासका गट्टा लिये वेचने जा रही थी। एक आदमीने उस घासका साढ़े तीन आना देना कहा बुढ़ियाने कहा चार आना लेवेंगे। वह साढ़ तीन आनासे ऋधिक नहीं दंता था। मुझसे न रहा गया, मैंने कहा-भाई घास अच्छी है चार आना ही दे दो बेचारी बुढ़िया कहां भटकेगी। उसने चार आना दे दिये बुढ़िया खुश होकर चली गई। उसके बाद स्टेशनके फाटककर श्राया वहां एक बुड्डा ब्राह्मण सत्त्वा लोंदा बनाये बैठा था। मैंने कहा—'बाबाजी सत्तृ क्यों नहीं खाते ?' वह बोला— 'भैया पानी नहीं है।' मैंने कहा—'नलसे ले आओ।' वह कहने लगा—'नल बन्द हो गया है।' मैंने कहा—'कृपसे छाओ।' वह बोला डोरी नहीं है। मैंने कहा—'उस तरफ नल खुला होगा वहांसे लाओ।' बुड्देने कहा—'सत्त्को छोड़कर कैसे जाऊं ? मेंने कहा—'में आपके सामानकी रचा करूंगा श्राप सानन्द जाईये।' वह उस पार गया परन्तु वापिस आकर बोला कि वहां भी पानी नहीं मिला। मैंने कहा—'मेरे कमण्डलुमें पानी है जो स्वच्छ है और आपके पीनेके योग्य है। उसने प्रसन्नता पूर्वक अल ले लिया और आशीर्वाद देकर कहने लगा कि यदि भारत वर्षमें यह भाव हो जावें तो इसका उत्थान श्रमायास ही हो जावे।

जब मेळा पूर्ण होनेको आया श्रोर जब मैं जबळपुर वालोंके आमह वश कटनीसे चळने लगा तब वहांकी समाजको बहुत ही श्रोभ हुआ परन्तु क्या करूं? पिंडत कस्त्रचन्द्रजी ब्रह्मचारीने जो कि जबलपुरके प्रसिद्धं पिंडत ही नहीं वक्ता भी हैं मुभे श्रपने चक्रमें फँसा लिया जिससे मन न होनेपर भी कटनीसे प्रस्थान करना पड़ा। प्रस्थानके समय बहुतसे भाइयोंने ब्रत नियम लिये।



### जबलपुर के साथी

जब जबलपुर पहुंचा तब साथमें ब्र० चिदानन्दजी तथा ब्र० क्षेमसागरजी थे, जो कि अब जुल्छक दशामें हैं। श्रीमान् पं० मनोहर लालजी ब्रह्मचारी भी थे, जो कि दुमदुमा रियासत टीकमगढ़के निवासी हैं। न्यायतीर्थ तथा शोलापुरके शास्त्री हैं। श्रापके दो विवाह हुए थे, जब दूसरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। तत्र त्राप संसारसे उदास हो गये। आपने-श्रपने छोटे भाईके पास सब परिष्रह छोड़ कर केवल दो हजार रुपये का परिप्रह रक्खा। रक्खा त्रावश्य परन्तु उससे भी निरन्तर उदास रहने लगे, श्रोर उसे भी बरुवा सागरके पार्श्वनाथ विद्यालयमें दान देकर तथा पाँच सौ रुपया श्री मूडविद्री की यात्राके लिये रख अष्टमी प्रतिमाके धारी हो गये। आपकी प्रतिभा बहुत ही विशाल है। आपका प्रवचन बहुत रोचक होता 崀। श्रोतागण गदुगदु हो जाते हैं। श्रापका स्वभाव शान्त है। आप मेरे साथ जबलपुरमें बहुत दिन रहे । एक दिन आपने कहा कि मेरा विचार है, कि कुछ परोपकार करूं। इसी समय ब्रह्मचारी चम्पाछाछजी भी वहां थे। आपका मुझसे बड़ा स्तेह था, आपको जीवकाण्ड तथा स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा प्रायः कण्ठस्थ था। शास्त्र प्रवचन भी घण्टों पर्यन्त करते थे। श्री मनोहर लालजीसे भी आपका पूर्ण स्नेह था। आप पहले इन्दौरके उदासीनाश्रममें थे, फिर कुछ दिन ईसरी भी रहे। इन दोनों महानुभावोंके सिवाय श्री ब्र॰ सुमेरु चन्द्रजी जगाधरी वाले भी साथ थे। त्राप बहुत ही विरक्त हैं। जातिके अमवाल हैं। श्रापके दो सुपुत्र हैं, लाखों ्की सम्पत्ति उनके पास छोड़कर आप त्यागी हुए हैं। आपने अपने परिप्रहमें एक मकान जिसका कि भाड़ा तीस रुपया मासिक आता है। तथा पांच हजार नक़द ही रक्खे हैं। आपको धर्मरे अत्यन्त प्रेम है, निरन्तर स्वाध्यायमें रत रहते हैं। आपका भी विचार हुआ कि जीवनमें कुछ परोपकार करना चाहिये। इस प्रकार ये तीनों रत्न जबलपुरसे प्रस्थान कर हस्ति नागपुर गये, वहाँ आप लोगोंने उत्तर प्रान्तमें धार्मिक शिक्षाके प्रसार की आवश्यकता बतलाई जिसे सुनकर लोग प्रभावित हुए। वहांसे आप लोग सहारनपुर गये, और वहां श्रीयुत नेमिचन्द्रजी वकील तथा उनके भाई रतनचन्द्रजी मुख्त्यार साहबके सहकारसे लाला जिनेश्वर दासजीने दस हजार रुपया स्थायी तथा दो सौ रुपया मासिक देना स्वीकृत किया। इसी प्रकार और भी बहुतसे लोगों ने चन्दा देना स्वीकार किया। जिसके फल स्वरूप श्री गुलाल बागमें गुरुकुल की स्थापना हो गई।

लाला हरिश्चन्द्रजी जो कि सहारनपुरके ही रहने वाले हैं; इस गुरुकुल का संचालन करते हैं। आप वड़े निःस्वार्थ तथा सेवाभावी पुरुष हैं, वाल ब्रह्मचारी हैं। दो वप तक सागर विद्यालयमें भी आननेरी सुपरिवाइजर का काम किया। आप के प्रवन्धसे सम्पूर्ण लात्र मण्डली प्रसन्न रहती थी। आज कल आप पट्रसों के त्यागी हैं, तथा सब प्रकारके फलों का त्याग कर रक्सा है। केवल अनाज और पानी ही आपका भोजन है, फिर भी शिक्त क्षीण नहीं। आप उदार भी बहुत हैं, हजारों रुपये कमाते हैं। और परोपकारमें व्यय कर देते हैं। आपके संचालकत्व में सहारनपुर का गुरुकुल अच्ली उन्नति कर रहा है। सुभे विद्यायतन देखकर बहुत हुए होता है। वास्तवमें विद्या ही मनुष्यके कल्याण की जननी है। और खासकर वह विद्या जो कि स्वपर भेट विज्ञान की उत्पादिका है।

# जबलपुर में गुरुकुल

जबलपुर में एक विशेष बात यह हुई, कि वहां दिगम्बर जैन परिषद्के श्रिधिवेशन का भी श्रायोजन हुन्ना। प्रायः आठ हजार जनता एकत्र हो गई। परिपद्में इतना जन समुदाय कभी नहीं हुन्ना होगा। शाहु शान्तिप्रसादजी उसके अध्यक्ष थे। सोलह् घोड़ों की वग्धीमें उनका स्वागत किया। वहुत ही शानदार उत्सव हुआ। समय की परिस्थितिके अनुसार मुधार भी बहुत अंशोंमें हुआ।

श्रीमती लक्ष्मी रमादेवी स्त्री ममाजकी सभानेत्री थीं। श्रापके विचार भी स्त्रीसमाजके सुधार पक्षमें हैं। आप पाश्चात्य विद्यामें भेजुयेट हैं। धार्मिक भावनाएं भी आपकी उच्चतम हैं। परिषद् का कार्य सब प्रकारसे उत्ताम रहा। यों तो संसारके कार्योमें दृष्टिकोण की श्रपंचा कुछ न कुछ त्रृटि रहती ही है। तीन दिन वाद आप डालमिया नगर को प्रस्थान कर गये। श्राप बहुत ही उदार प्रकृतिके हैं। चलते समय सुमे पांच हजार रुपया दे गये और यह कह गये कि श्रापको बालकों की ओरसे दानके लिये हैं। मैंने जबलपुर पञ्चायतसे प्रवचनके समय यह निवेदन किया कि यदि श्राप दस हजार रुपया मिला देवें तो पन्द्रह हजार रुपया का स्थायी फण्ड हो जावे और उसके ज्याजसे एक पण्डित सर्वदा

प्रवचनके लिये रह जावे। लोगोंने सहर्प स्वीकारता दे दी श्रौर एक बिहान भी उस कर्ष्यके लिये रख लिया गया। इस तरह जबलपुरमें अपूर्व उत्सव हो गये।

कुछ दिनके बाद एक अपूर्व घटना हुई, और वह है स्थानीय समस्त मन्दिरों की एक सामूहिक संघटित व्यवस्था। मुक्ते जहां तक विञ्चास है कि एसी व्यवस्था भारतवर्षमें जैनमन्दिरोंके द्रव्य की कहीं भी नहीं है ! कहां पर अकस्मान् पण्डिता चन्द्रावाई जी जो कि जैन समाजके प्रसिद्ध जीवोंमेसे हैं पथारी । वाईजी के विषयमें यद्यपि में पहले कुछ लिख चुका हैं, फिर भी उनके जीवन की विशेषताएँ पुनः कुछ छिखने को प्रेरित करती हैं। इस समय आप माहजा समाजभ अद्विनीय हैं, आपका त्याग श्रास्त है। आप सप्तम प्रतिमा पालती हैं, प्रतिवर्ष एक मास किसी धर्मतीर्थ पर जाती हैं, या दें। मास मुनि समागममें रहती हैं। मैं तो जब तक ईसरी रहा तबतक प्रायः प्रतिवर्ष दो सास तक वहां रहती रहीं। एक दो अतिथियों को ओजन देकर आपका भोजन होता है । आपका जो वाला विश्राम आरामे हैं, वह सर्व विदित है । आपका घरोवा अत्यन्त प्रसिद्ध है, वर्तमानमें श्रीयुत रईस निर्मल कुमार चक्रेश्वर कुमारजी प्रसिद्ध हैं। ये दोनों श्चापकी जेठानीक पुत्र हैं । आपके जेठ स्वर्गीय बावू देव कुमारजी थे. जिनका आरामें बड़ा भारी सरस्वती भवन है। बनारसमें प्रभुघाट पर आप ही के मन्दिरक नीचे स्याद्वाद विद्यालय है। जिसमें आचार्य परीक्षातक पठन पाठन होता है । दो हजार रुपये मासिकसे अधिक उसका व्यय है । आज तक उसका धौव्य फण्ड एक लाखभी नहीं हुआ। यह हम लोगोंकी गुष प्राहकताका परि-चय है। स्याद्वाद विद्यालय का जो मकान है, वह वर्तमान युगमें चार लाखमें भी नहीं बनेगा। यह बात चन्दाबाईके सम्बन्धसे आ गई।

हां तो, सौभाग्यवश उक्त बाईजीका जबलपुरमें शुभागमन हुआ। जबलपुरकी समाजने योग्य रीतिसे आपका व्याख्यान मी किया तथा शास्त्र प्रवचन सुना। एक दिन आपका व्याख्यान मी हुआ जिसमें श्रापने मन्दिरोंकी द्रव्य विषयक व्यवस्था पर बहुत कुछ कहा। आपका व्याख्यान इतना प्रभावक रहा कि जनता उमड़ पड़ी। श्री पण्डित राजेन्द्र कुमारजी मथुराने भी इस विषयमें पहले बहुत कोशिकी थी। प्रायः बीजारोपण हो चुका था परन्तु श्री चन्दाबाईजी के प्रवचनामृत भाषणसे आज वह श्रङ्किरत हो गया। नियमानुसार मन्त्री कोषाध्यक्ष आदि सब अधिकारी चुने गये। इस प्रकार यह महान कार्य किया तो श्रन्य लोगोंने पर हमको फोकटमें यश मिल गया।

चातुर्मास वड़ी शान्ति और आनन्दके साथ व्यतीत हुआ। इसीके बीच यहाँ विद्वत्परिषद्का नैमित्तिक अधिवेशन भी हो गया जिसमें पं० वंशीधरजी पं० देवकीनन्दनजी आदि अनेक विद्वान् महातुभाव पधारे थे।

सतनावाले स्वर्गीय धर्मदासजी एक विल्ज्ञण पुरुष थे। आपने महियाजीके मेले पर प्रस्ताव किया कि यहां पर गुरुकुल होना चाहिये। और उसके लिये दस हजार में स्वयं दूंगा। फिर क्या था? जबलपुर समाजने एक लाखकी पूर्तिकर दी। अगहन मासमें उसका उत्सव हुआ, पण्डित वर्ग आया। सी रूपया मासिक श्री सिं० धर्मदासजीने दिया तथा अन्य लोगोंने भी यथाश्चाक्त चन्दा लिखाया जिससे तीन सौ रूपया मासिकसे अधिक चन्दा कार्य चाल, करनेके लिये हो गया। रही गुरुकुलके मकानकी बात सो उसके लिये पंचोंने यह स्वीकार किया कि मन्दिरोंके धनसे पचास हजार रूपया देकर गुरुकुलका भवन बनवा दिया जावे। निश्चयानुसार महियाजीमें मकानका कार्य

प्रारम्भ हो गया। वहीं पर श्री चौघरी सुरखी चन्द्रजीने नवीन मन्दिर बनवानेका निश्चय किया। बड़े समारोहके साथ विधि विधान पूर्वक दोनोंकी नीव भरनेका मुहूर्त हुआ। पचहत्तर हजार रुपया तो गुरुकुळके भवनमें छग चुके हैं छगभग पचीस हजार रुपया और लगेंगे। इस प्रकार जबलपुरमें गुरुकुलका कार्य चलने लगा। उसमें इस समय तैतालीस छात्र शिचा पा रहे हैं। तीन पण्डित, एक अँग्रेजी मास्टर दो रसोइया तथा एक चपरासी इत्यादि कर्मचारी हैं। एक हजार रुपया मासिक ब्यय हो रहा है। जबलपुरकी जनता बहुत श्रद्धालु है परन्तु यहां कार्यकर्ता नहीं यदि कोई चतुर कार्यकर्ता मिले तो यहां श्रच्छे अच्छे कार्य श्वनायास चल सकते हैं।

में यहांपर दो वर्ष रहा दस त्यागी रहे श्रानेक लोगोंका आवा गमन रहा पर किसी प्रकारकी तुटि नहीं पाई गई। यहींपर ब्रह्मचारी खेमचन्द्रजीने श्लबक दीक्षा ली जो चेम सागरके नामसे प्रसिद्ध हैं। जबलपुर बड़ा चतुर शहर हैं यहां पर प्रायः सभी विद्वान् श्राते रहते हैं। वहांका राजनैतिक चेत्र भी अच्छा है। श्री सेठ गोविन्द दासजी जो कि केन्द्रीय श्रसेम्बलीके सदस्य हैं यहींके हैं। आप बहुत प्रौढ़ परोपकारी हैं श्रापके करोड़ोंकी सम्पत्ति हैं आपका वैभव महाराजाश्रोंके सदश हैं किर भी आपने देशहितके लिये उस वैभवकी कुछ भी परवाह नहीं की। श्राप देशहितके लिये कई बार कारागारके मेहमान हुए और आजकल तो देश हितके कार्यमें श्रापके चौबीस घंटे जाते हैं। आपका व्याख्यान कई बार महावीर जयन्तीके समय मैंने भी सुना। बहुत अच्छा बोलते हैं। अहिंसा धर्ममें आपकी पूर्ण श्रद्धा है।

श्रीयुत पं० द्वारका प्रसादजी मिश्र भी यहींके हैं जो कि आजकल नागपुरमें प्रान्तीय कौंसिलके उच्चतम पद्पर हैं। आप राजनैतिक विद्वान् हैं। आपकी प्रतिभाके बलसे जवलपुरमें सदा शान्ति रहती है। आप केवल राजनीतिके ही पण्डित नहीं हैं उचकोटिके साहित्यकार भी हैं। आपने रामायएके समान कृष्णायन बनाया है जो कि एक अद्वितीय पुस्तक है। इनना ही नहीं दर्शन शास्त्रमें भी आपका पूर्ण प्रवेश है। एक बार आपके सभापितत्वमें आजाद हिन्द फोजवालोंकी सहायता करने वावत त्याख्यान थे मुक्ते भी व्याख्यानका अवसर मिला। यद्यपि मैं तो राजकीय बिषयमें कुछ जानता नहीं किर भी मेरी भावना थी कि हे भगवन् ! दंशका संकट टालो, जिन लोगोंने देशहितके लिये अपना सर्वश्व न्योछावर किया उनके प्राण संकटसे बचाओ, में आपका स्मरण सिवाय क्या कर सकता हूं १ मेरे पास त्याग करनेको कुछ द्रव्य तो हैं नहीं। केवल दो चहरें हैं इनमेंसे एक चहर मुकदमेकी परवीके लिये देता हूँ और मनसे परमात्माका स्मरण करता हुआ विश्वास करता हूं कि यह सैनिक अवश्य ही कारागृहसे मुक्त होंगे।

मैं अपनी भावना प्रकट कर बेठ गया अन्तमें वह चादर तीन हजारमें नीलाम हुई। पण्डित द्वारका प्रसादजी इस प्रकरणसे बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह जवलपुरमें सानन्द काल जाने लगा।

शहरका कोलाहल पूर्ण वायुमण्डल पसन्द न आनेसे में मिल्याजीमें सुखपूर्वक रहने लगा। गुरुकुल भी वहीं चला गया। इन्दोरसे त्र० फूलचन्द्रजी सोगानी आये आपने गुरुकुलकी व्यवस्था रखनेमें बड़ा परिश्रम किया परन्तु अन्तमें आप चले गये। फिर जमुना प्रसादजी पनागरवाले सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाये गये। इनकी देखरेखमें गुरुकुलकी व्यवस्था चलने लगी। आजकल पं० दयाचन्द्रजी जो पहले बीनामें थे प्रधानाध्यापक हैं तथा पं०

प्रकाशचन्द्रजो जो पहले बङ्गगरमें थे सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं काम श्रम्छा चल रहा है। गुरुकुलके अधिष्ठाता श्रोमान् पण्डित जगन्मोहनुखालजी हैं।

त्रश्र मनोहर छाछजी तथा त्रश्र चम्पालाछर्जा सेठी भी सहारतपुरमें गुरुकुछकी त्यवस्था कर जवलपुर वाविस लोट आये। आप लागोंक कई बार प्रवचन हुए जिन्हें जनता रुचि पूर्वक श्रवण करती थी।



### जबलपुर से सागर फिर द्रोणगिरि

जबलपुरसे चित्त उवा तो कटनी चला गया। यहां १ मास रहा। विद्वत्परिपद्के समय जो ३४०००) का दान हुन्ना था वह सब वसृत्र हो गया जिससे वहां की संस्थाओं को व्यवस्था ठीक हो गर्था। कटनीसे चल कर विलेरी आया। यह पहले बड़ाभारी नगर था पर आजकल ऊजाड़ हो गया है यहांपर बहुत ही सुन्दर प्राचीन मन्दिर वाबड़ी तथा मठ हैं। यहां बावृष्ठालजी बहुत ही भद्र प्रकृतिके मनुष्य हैं वही सुक्ते यहां लाये। दो दिन रहा, आम सभा हुई। श्री पन्नालाल जी काव्यतीर्थ भी यहांपर श्राये। त्रापने बहत ही रोचक भाषण दिया जिसे अवण कर हिन्दू मुसलमानों में परस्पर श्रमिट प्रेम हो गया। यहांसे चल कर सीहोरा पहुँचा। यहापर एक मन्दिर केवल पत्थर का बहुत सुन्दर बना हुआ है उसमे संगममर की एक बहुत ऊंची वेदी बनी है। यहांसे गासल-पुर फिर पनागर और पश्चात जवलपुर त्र्यागया। तीन मास फिर रहा। गुरुकुछ का जो रूपया लेना वाकी था वह एक दिनमें आ गया। यहांपर बहुत ही सुखपूर्वक दिन गये परन्तु उपयोग को चञ्चलताने फिर मन को स्थिर नही रहने दिया।

यहां से चलकर पाटन त्राया, और पाटनसे कोनी क्षेत्र त्र्याया। यह त्र्यतिशय क्षेत्र है। एक पहाड़ की तलहटीमें सुन्दर मन्दिर बने हैं। पास ही नदी बहती है। पाटनसे तीन चार मील है, नदी पार कर जाना पड़ता है । बहुत ही रमणीक ऋौर शान्ति-प्रद<sup>्भशान है (</sup> मेला का समय था, यहां पर दो दिन रहा, इस वर्ष गतवर्ष की अपेक्षा आदमी कम त्राये। यदि समीपवर्ती लोग अच्छा ध्यान दें तो क्षेत्र की बहुत कुछ उन्नात हो सकती है। यहांसे छः सात दिन चलकर दमोह आ गया। पांच दिन ठहरा लोगोंने साट्र रक्खा । सवा सौ रूपया मासिक स्वाध्याय मन्दिर के लिये चन्दा हो गया। परन्तु व्यवस्था कुछ नहीं हो सर्का। यश्वि सेठ लालचन्द्रजी तथा सेठ गुलाब चन्द्रजी यहां पर बहुत ही प्रतिष्टित हैं। परन्तु अभी आपकी दृष्टि इस ओर नहीं। घन्य हैं, उन महानुभावों को जिनका कि द्रव्य परीपकारमें व्यय होता है। यहां पर सेठ लालचन्द्रजी की धम पत्नीके परिणाम ऋति निर्मल है । परन्तु सेठजी की त्राज्ञांक विना उन परिणामोंक अनुसार काय करनेमें असमर्थ है। जब मैं वहांसे चलने छगा, तव वह खोज़यखेरी तक आई और बहुत ही विपाद प्रकट किया। उसका अन्तरङ्ग भाव दान करने का है, सभव है कोई समय पाकर उसकी भावना फलवती ही जावे।

दमोहसे चलकर सदगुवां आये यहां रात्रिभर निवास कर पथरिया आ गए। दो दिन रहे, यहां डाक्टर मोतीलाल जैन हैं, और शाहपुर वाले पूर्णचन्द्रजी भी रहते हैं। उनके उद्योगसे तीस क्षया मासिक चन्दा हो गया। और एक पाठशाला की व्यवस्था हो गई। श्रास चन्छा है। यदि यहांके मनुष्य चाहें तो पाठशाला के लिये कुछ क्षया स्थायी हो सकते हैं। परन्तु हद्य की उदारता नहीं है।

यहांसे चलकर शाहपुर आ गया। यह प्राप्त तो प्रसिद्ध हैं। ऋौर इसके विषयमें पहले बहुत कुछ लिख आया हूं। यहां पांच दिन रहे, अबकी बार यहां एक बात ऋपूर्व हुई। वह यह कि लोगोंके ऊपर विद्यालय का जो रूपया वकाया था, वह एक घण्टा में वस्ल हो गया । श्रौर कन्याशालाके लिये नवीन चन्दा हो गया।

शाहपुरसे चलकर पड़िरया प्राम श्राये, यहां पर एक छहरी सेन का घर है। जा बहुत ही सज्जन है। लोग उसे पूजन करनेसे रोकते हैं। बहुत विवादके बाद उसे पूजन की खुलासी कर दी गई यहांसे चलकर सानौदा आये। यहां सात श्राठ घर जेनियों के हैं, मन्दिर खपरेल है। कुल कहा गया जिससे नवीन मन्दिर बननेके लिये दो हजार रुपया के लगभग चन्दा हो गया। यहां से चलकर बहेरिया श्रा गये, एक जमींदार की दहलानमें ठहर गये। यहां पर सागरसे पचासों मनुष्य श्राये बहुत स्नेह पूर्वक कुल देर रहे। अनन्तर सागर चले गये। हमने आनन्दसे रात्रि व्यतीत की श्रीर प्रातः काल चलकर दस वजे सागर पहुंच गये। हजारों मनुष्यों की भीड़ थी। शहर की प्रधान सड़कें वन्दन मालाश्रों श्रार तोरण द्वारोंसे सुसज्जित की गई थीं।

शान्ति निकुञ्जमें पांच छः दिन सुख पूर्वक रह कर यहांसे वरखेरा गये। जिस समय सागरसे चलने लगे। उस समय नर-नाग्यों का बहुत समारोह हुआ। स्त्रियोंने रोकने का बहुत ही आग्रह किया। मैंने कहा यदि सागर समाज महिलाश्रमके लिये, एक लाख रुपया देने का वायदा करे तो हम सागर आ सकते हैं। स्त्री समाजने कहा कि हम आपके बचन कीपूर्ति करेंगे।

वरखेरा सागरसे चार मील है, स्वर्गीय सिंघई वालचन्द्रजी का ग्राम है। उनके भतीजे सिंघई बाबूलालजी ने उस ग्राम की श्रम्ब्ली उन्नति की है। एक बढ़िया बंगला बनवाया है, यहां एक दिन ठहरे, और यहीं भोजन किया। यहांसे भोजन करनेके वाद कर्रापुर चलं गये। साथमें श्रीमान् चुल्लक चेमसागरजी महाराज व ब्रह्मचारी चिदानन्दजी थे। यहां पर दो दिन रहे। पाठशालाके लिये दो हजार रुपया के लगभग स्थायी द्रव्य हो गया। तथा एक भाईने तीन सो आदिमयों को भोजन कराया।

यहाँ से चलकर बण्डा च्या गये। आनन्दसे दो दिन रहे। यहाँ स्वाध्याय की अच्छी प्रवृत्ति है। प्राचीन ग्राम है तहसील है, सौ घर जेनियोंके हैं, परन्तु परस्पर सौमनस्य नहीं। एक श्रोप-धालय है परन्तु स्थाई द्रव्य नहीं है,फिर भी मासिक चन्दा अच्छा है। यहाँ पर जो वैद्य हैं बहुत योग्य हैं श्रीयुत चन्द्रमौलि शास्त्रीके सम्बन्धी हैं। यहांसे सात मील चलकर दलपत पुर आ गये। दो दिन रहे, यहां से चार मील चलकर रुरावनके स्कूलमें रात्रि भर टहरे । यहाँसे दस मी**ल चलकर एक नदीके तट पर ठहर गये** । यहां पर दो चौका शाहगढ़से और एक चौका दलपतपुरसे राज-कुमार का आंगया। धुल्लक महाराज का निरन्तराय आहार हुआ। हम लोगों का मी त्रानन्दसे भोजन हो गया। भोजन करते समय यह भावना हुई कि आज यदि दिगम्बर मुनियों का आहार होता तो महान् पुण्यबन्य का निमित्त था। यहां भोजनके वाद सामायिक की श्रौर फिर वहाँ से चलकर शाहगढ़ पहुंच गये। यह प्राचीन नगर है, पहले यहां पर क्षत्रियों का राज्य था। बहुत से भग्नावशेष अब तक पाये जाते हैं। यहां पर तीन जैन मन्दिर हैं, दो शिखर वाले और एक गुजराती है। पचास घर जैनियोंके होंगे, जो प्रायः सम्पन्न हैं। सिंघई किशन प्रसादजो कई छाखके धनिक हैं। नम्र और योग्य हैं, परन्तु द्रब्यके श्रनुरूप दान नहीं करते। यदि स्त्राप चाहें तो एक संस्था स्वयं चला सकते हैं। परन्तु उस ओर दृष्टि नहीं। दूसरा घराना सेटों का है। बहोरे लाल सेठ बहुत वृद्ध हैं फिर भी शरीर इतना बलिष्ठ है कि यदि

श्रक्छे आदमी का हाथ पकड़ लें तो उसे छुड़ाना कठिन हो जावे। आपको सुपारी खाने का बड़ा ज्यसन है। अब तो वृद्ध हैं परन्तु युवावस्थामें दस तोला सुपारी खाना त्रापको कठिन वात नहीं थी। स्त्राप जब पुरानी बातें सुनाते हैं तब छोग स्त्राश्चर्यमें पड़ जाते हैं। पुराने समयमें एक रुपये का जितना घी मिलता था अब एक रुपये का उतना भूसा मिलता है। उनकी बात छोड़िये मेरी बाल्यावस्थामें एक रुपये का जितना घी आता था उतना अब चांवल नहीं मिलता। श्रस्तु, दूसरे सेठ प्यारे-ळाळजी हैं,यह नवयुवक हैं विद्याके प्रेमी है। यदि इसके पास द्रव्य पुष्कल होती तो एकाकी विद्यालय को चलाते। यहां एक भूरे जैन रहता है जो बहुत ही योग्य व्यक्ति है, चौबीस घण्टे वैयायृत्यमें तत्पर रहता है निर्शोभ बहुत है गरीबों की सहायता का भी इसका परिणाम रहता है, सदाचारी है। यहां पर तीन दिन रहे। यहांसे सात मील चलकर हीरापुर त्राये यहां पर जैनियोंके पन्द्रह घर है यहां का मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ है। दो खण्ड वाली एक धर्म शाला है जिसमें सौ अदमी ठहर सकते है। यहां पर लोगोंमें परस्पर प्रेम नही। यहांसे चलकर दरगुवां आये यही बाबा चिदानन्दजी की जन्म भूमि है एक दिन रहे यहां से तीन मील चलकर सडवा आये। सतीश चन्द्रके यहां भोजन हुआ। यहां से पाँच मील चलकर द्रोणिगरिचेत्र पर पहुँच गये। मल-हराके छात्रोंने स्वागत किया। छात्रोंमें चि० विहारीलाल और लदमण प्रसाद नामक दो छात्र बहुत ही सुशील श्रीर होनहार दिखे। साथमें प० मोहनलाल जी प्रधानाध्यापक गुरुकुल मलहरा और पं० गोरेखाल जी प्रधानाध्यपक पाठशाला द्रोणगिरि थे।

#### १२३

### सागरमें शिक्षण शिविर

मेलाका समय था, अतः सिंधई कुन्दन लाळजी तथा बाल चन्द्रजी मलैया पहलेसे ही मौजूद थे। सागरसे विशेष जनता नहीं आई थी। मलहरासे सिंघई वृन्दावन दासजी नहीं आ सके इससे मेरे मनमें कुछ ऋशान्ति रही। इस प्रान्तमें य**ह** त्र्यादमी बहुत ही निपुरा है दान देनेमें राूर है। यहां पर उनका बनव।या एक सरस्वती भवन है। अपने जीवनमें उन्होंने एक गजरथ भी, चलाया है परन्तु साथमें यह बात है कि मामूली आदमीके बह्कावेमें नहीं आते इसिछये छोग उनसे प्रेम नहीं करते। आपके दो सुपुत्र हैं। मलहरासे श्री मोदी वालचन्द्रजी के सुपुत्र श्रीबाबूहालजी भी आये जो कि बहुतही सुयोग्य व्यक्ति और संस्थाके शुभ चिन्तक हैं, अतः श्राप द्रोण प्रान्तीय जैन गुरु कुछ मलहरा श्रीर पाठशाला द्रोणगिरिके उप मन्त्री चुने गये। स॰ सि॰ सोनेळाळजी के सुपुत्र श्री जवाहर लालजी भी त्राये जो कि बहुत ही योग्य समाज सेवक हैं। मेलेके समय क्षेत्र और पाठशालाके कार्यों के सिवाय इन्होंने मेले की व्यवस्थामें भी पूर्ण सहयोग दिया। घुवारासे बहुत जनता आई, वैद्यस्त्र सिंघई दामोदर दासजी वैद्य भी आये जो कि बहुत चतुर और किव हैं। आसपास की जनताकी उपस्थिति अच्छी थीं। दूसरे दिन पाठशालाका वार्षिकोत्सव हुआ। जुल्लक चेम सागरजीका केशलोंच

हुआ। श्रानन्तर श्री बालचन्द्रजी मलैयाने जो कि शिक्षा विभागके मन्त्री हैं पाठशालाकी रिपोर्ट सुनाई तथा पाठशालाकी रक्षाके लिये अपीलकी। मैंने समर्थन किया। दस हजार एक रुपया श्री सिंघई कुन्दन लालजीने एकदम प्रदान किया तथा इतना ही श्री बालचन्द्रजी मलैयाने दिया। सिंघई वृन्दाबनजीके न होनेपर भी उनके सुपुत्रने दो हजार कहा। मैंने कहा पांच हजार एक कह दीजिये। उसने हँसकर स्वीकारता दी। इसके बाद पांच सौ एक रुपया सर्व सिंव दामोदर दासजी घुवारावालोंने दिये तथा फुटकर चन्दा भी तीन हजार रुपयाके लगभग हो गया। प्रधात सन्ध्या समय सिन्निकट होनेसे यह कार्य स्थिगत हो गया। श्रम्तमें रात्रि श्रा गई। शास्त्र प्रवचन पण्डित गोरेलालजीका हुआ जो कि बहुत उत्तम रहा।

मेला विघट गया, सब मनुष्य अपने अपने घर चले गये। हम ब्रह्मचारी चिदानन्द्रजी तथा श्री चेमसागरजी जुल्लक सतपारा जो कि द्रोणगिरिसे एक मील है श्री हीरालाल पुजारीके साथ श्राये। यह प्राम श्रम्ला है यहीं पर मेरे मामा रहते थे। प्राम वालोंने बड़े हाव भावसे रक्ला। द्रोणगिरि पाठशालाके लिये सौ रुपयाके श्रम्दाज चन्दा हो गया। यहांसे छह मील चलकर भगवां श्राये। यहां पर दो दिवस रहे प्राम अच्छा है, तहसील है। यहां पर जो तहसीलदार हैं वह बहुत ही योग्य हैं उन्होंने बड़े प्रभावके साथ पाठशालाका चन्दा करवाया। दो हजार रुपया हो गया, इतनी श्राशा न थी परन्तु लोगोंने शक्ति जलकर गोरखपुरा आये। यहां भी प्रामीण पाठशालाको एक सौ रुपयाके करीब चन्दा हो गया। यहांसे चलकर घुवारा आये। यह प्रमा बहुत बड़ा हैं यहां पर कई सरोवर हैं। तीस घर यह प्राम बहुत बड़ा हैं यहां पर कई सरोवर हैं। तीस घर

जैनियों के होंगे। पांच मन्दिर हैं यहां पर एक मूर्ति बहुत ही मनोज्ञ है जो एक हजार वर्ष पहलेकी होगी। प्रायः यहां के सभी जैनी सम्पन्त हैं सबकी धर्ममं रुचि है। श्री महावीर जयन्तीका उत्सव बड़ी धूमधामसे मनाया गया। पाठशालाके लिये श्रपीलकी गई। तीन हजार रुपयाके श्रन्दाज घन्दा हो गया। तीस रुपया मासिकका पण्डित बुलानेकी व्यवस्था हुई,यहां मनुष्य बहुतिबचेकी श्रोर साचर हैं। स० सि० पण्डित दामोदरदासजी बहुत सुयोग्य हैं आपका ज्योतिष विद्यामें भी अच्छा प्रवेश है। यहां पर तीन दिन रहे। यहांसे भोंयरा प्राम श्राये पर एक दिन रहे, यहां एक महाशयने यहां तक भाव दिखाये कि यदि कोई पण्डित महाशय श्रावें तो मैं उनके भोजनका खर्च श्रीर दस रुपया मासिक दूंगा। यहांसे चलकर फिर द्रोणिगिर आगये।

द्रोणगिरिसे धनगुवां आये, यह श्रच्छा प्राम है। इस प्रामके ही कान्यतीर्थ, साहित्य शास्त्री पं ठ छक्ष्मण प्रसाद प्रशास्त्र हैं, जो कि एक श्रच्छे प्रतिभाशाली किव हैं, श्रोर आज कछ सागर विद्यालयमें अध्यापक हैं। यहांसे चलकर द्रगुवां आये। एक दिन रहे, एक पाठशाला स्थापित हो गई। यहांसे चलकर हीरापुर आ गये। यहां पर दो दिन रहे, पाँचसी रुपया का चन्दा पाठशाला को हो गया। प्राम बहुत श्रच्छा है। यहां की पाठशालाके लिये, श्रीयुत प्रशाममूर्ति वतासीबाई जी के प्रयत्नसे गिरीडी ह जिला हजारीवाग की स्त्री समाजने दस सो श्रस्ती रुपया भिजवाये, जिससे चालीस रुपया मासिक का विद्वान पढ़ानेके लिये आ गया। यहांसे चार मील चलकर तिगोड़ा ग्राम आ गये। यहां पर मनुष्यों परस्पर चाछीस वर्षसे वैमनस्य चल रहा था। वह शान्त हो गया, और पाठशालाके लिये, दो हजारसे अधिक का चन्दा हो गया। पाठशाला भी प्रारम्भ हो गई। यहां पर एक सिंघन जी हैं, जो बहुत

वर्षों से पृथक् थीं, इनके पति सिंघई हजारीछाछजी बहुत प्रतापी थे। कई वर्ष हुए, तत्र आपका स्वर्गगस हो गया। उनको धर्म-पत्नी सिंघेनने भी अपने घर की सम्यक रज्ञा की परन्तु जातिसे सम्बन्ध न रक्खा। आज उनका भी चित्त जातिसे सम्बन्ध करने का हो गया। ऋौर पञ्चोंने उसे सहर्प स्वीकार किया। सिंघैन की आयु सत्तर वर्ष की है, परन्तु हृद्य की निर्मल नहीं। एकाकी 🕏, अतएव स्वतन्त्र हैं, स्वतन्त्रता ही बाधक है । मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करने वाले जो महापुरुष हैं वे भी जब श्राचार्यों की आज्ञानु-सार प्रवृत्ति करते हैं, तब गृहस्थों को तो किसी न किसी महापु-रुपके श्राधीन रहना उचित ही है। श्राज कल जैनियोंमें मनुष्य स्वतन्त्र हो गये हैं। किसीके आधीन नहीं रहना चाहते, इसीसे इनके आचार मिलन हो गये हैं। जैनियोंमें सबसे मुख्य पहले पानी छानकर पीते थे.देव दशंनका नियम रखते थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे, परन्तु ऋब यह सब व्यवहार छूटता जाता है। नाना कुतकं कर छोग शिथिछ पत्त का पोषण करते हैं। नब्बे फी. सदी अभक्ष भोजन करने लगे हैं। सी में नब्बे आदमो श्रास्प-ताल की औषध सेवन करते हैं। बाजार की मिठाई पान तथा सोडावाटर तो साधारण बात हो गई है। वेप भूषा प्रायः एक दम बद्छ गया है। स्त्रो वर्ग इतना सुकुमार प्रकृति का बन गया है कि हाथसे पीसना कूटना पाप समभता है। शहरों में तो इसी की प्रशंसा समभी जाती है, कि स्त्री हाथसे पीसे नहीं केवल ऊपरी स्वच्छता का ध्यान रक्खे ! तथा वस्त्रों को प्रतिदिन साबुन लगाकर स्वच्छ रक्ले, पनचक्की का आटा पिसावे पानी आदि स्वयं न लावे। कहां तक िखं सब श्राचारों की भ्रष्टता का मूल कारण प्रमाद है, जिसे शहर वालोंने अपना लिया है। जहां प्रमाद है वहां कुग़लकार्यों में सुतरां अनादरहोता है । त्र्रौर यहीं प्राणियों के अकल्याण को पोषण करने वाला है। अस्तु जो होना **है** वह स्र्यानवार्य है।

यहां से चलकर मड़देवरा आये। यहां एक पाठशाला है। बाबा चिदानन्दजी की मां का यही निवास है। यहांसे चार मील चलकर शाहगढ़ आ गये, यहां तीन दिन रहे। पाठशालाके लिये, लगभग दो हजार रुपयों का चन्दा हो गया। यहां पर मंगली सिंघई बहुत चतुर थे। यहाँ पर सागरसे सेठ भगवान दासजी बीड़ी वाले, श्री मुन्नालालजी वैशाखिया, तथा पं० मुन्नालालजी समगौरया मोटरसे आये और यह निश्चय करके गये कि सागर में विद्वत्परिषद् की श्रोरसे जो शिक्षण शिवर चल रहा है उसमें आप अवश्य पधारें। मैंने भी जाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि में स्वभावतः विद्वानोंके समागम का प्रेमी हूं।

शाहगढ़से चलकर पाँच मील पर एक प्राममें रह गये। गर्मी के दिन थे झतः बहुत गर्मी पड़ती थी। दोपहर को बड़ी बेचैनी रही। रात्रि को कुछ निद्रा आई। यहांसे छः मील चलकर कोटके प्राम आये। सानन्द दिन बीता यहां पर भी बहुत गर्मी थी। यहांसे प्रातः काल चलकर ररावन आ गये, यहां पर भोजन हुआ। पश्चात चलकर दलपतपुर आ गये, यहां पर सिंघई राज-कुमारके यहां भोजन किया। यहाँ पाठशालाके लिये पच्चीस सौ रुपयाके अन्दाज चन्दा हो गया। एक महाशयने पन्द्रह सौ रुपया दिये। यहीं पर पं० वशीधरजी सिद्धान्त शास्त्री इन्दौर बाले आये थे। आपके समागमसे चित्त प्रसन्न हुआ। आपके साथ सिंघई ढालचन्द्रजी सागर भी थे। यहीं पर कान्तिलालजी नागपुरवाले भी आये थे, आप पैदल आये थे। उस समय आप रेलके सिवाय अन्य किसी बाहन पर नहीं बैठते थे, और अब तो वह भी छोड़ दी है। आपको जैनधर्म की अकाट्य श्रद्धा है। यहांसे चलकर हम

लोग बीचमें ठहरते हुए, सागर आ गये। पहले की भांति अनेक महाशय गाजे वाजेके साथ लेनेके लिये, दो मील दूर तक आये। सागरमें शिक्षण शिखिर चल रहा था, जिसमें पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री बनारस, पं० महेन्द्र कुमारजी न्यायाचार्य बनारस, पं० राजेन्द्र कुमारजी मथुरा, ज्योतिषाचार्य पं० नेमिचन्द्रजी आरा. सिद्धान्त शास्त्री पं० फूल चन्द्रजी बनारस, पं० देवकी तन्दनजी व्याख्यानवाचस्पति इन्दौर आदि ऋनेक विद्वान पधारे थे। पं० वंशीधरजी साहब भी पधारेथे। पर वे कार्यवश मेरे सागर आनेके पूर्व ही इन्दौर चले गये थे। प्रातः काल सामृहिक व्यायाम होता था, फिर स्नान तथा पूजनके बाद शास्त्र प्रवचन होता था, जिसमें त्रागत विद्वानोंके सिवाय नगरके समस्त प्रतिष्ठित पुरुष सम्मिलित होते थे। मध्याह्नोपरान्त शिक्षण पद्धति की शिक्षा दी जाती थी । रात्रि को तत्त्व चंचा तथा व्याख्यान सभा होती थी। शिक्ष्ण शिविर एक माह तक चाळू रहा जिसकी पूर्ण व्यव-स्था पन्नाछाछजी साहित्याचार्यने बड़ी तत्परताके साथ की थी। मैं अन्त कारुमें पहुँचा था,मेरे समच चार दिन ही शिक्षणशिविर का कार्यक्रम चला। इन्हों चार दिनोंमें विद्वत्परिपद् की कार्य कारिणी की बैठक हुई। 'संजद' पद की चर्चा हुई, जिसमें श्री प० फूल चन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री का तेरान वें सूत्रमें 'संजदः पदकी **त्र्याव**श्यकता पर मार्मिक भाषण हुआ। और उन्होंने सब की शंकात्रों का समाधान भी किया। इसमें श्री प० वर्धमानजी सोलापुरने अच्छा भाग लिया था। अन्तमें सब विद्वानोंने मिल-कर निर्णय दिया कि धवल सिद्धान्तके तेरान वें सूत्रमें 'संजद' पद का होना त्रावश्यक है। जब शिच्चण शिविर का अन्तिम दिन आया तब सागर समाजने सादर स्वागत कर समस्त विद्वानों का त्र्याभार माना और यह भावना प्रकट की कि फिर भी हम लोगों के ऐसे सौभाग्य उदयमें त्रावें जिससे आप लोगों का समागम पुनः प्राप्त हो। श्रन्तिम दिन रात्रिके समय कटरा बाजारमें श्राम सभा हुई, जिसमें आगत विद्वानों के सार गर्भित भाषण हुए। दृसरे ही दिन बाहरके बिद्वान् अपने श्रपने स्थानों पर चले गये। एक माह तक एक साथ रहनेके कारण उनमें परस्पर जो सौहार्द् उत्पन्न हो गया था, उसके फळ स्वरूप सबके हृद्य विछुड़नेके समय गद्गाद् थे।



# सागरमें सर सेठ हुकुम चन्द्रजीका शुभागमन

१८ जून सन् १९४६ की रात्रिको मोटर द्वारा श्रीमान् राज्य मान्य सब विभव सम्पन्न सर सेठ हुकुम चन्द्रजीका शुभागमन हुआ। स्रापके साथ श्रीमान् ब्र० प्यारे लालजी भगत, पं० र् देवकीनन्दनजी, पं० वंशीधरजी पं० जीवन्धरजी तथा अन्य त्यागी महाशय भी थे। सभी अतिथि स्वागतके साथ वर्णी भवनमें ठहराये गये। १९ जूनको प्रातःकाल जब मैं शान्ति निकुंजसे विद्यालयमें आया तब सेठजी साहब बड़ी प्रसन्नतासे मिले। वं निश्चित कार्यक्रमके अनुसार आज शास्त्र-प्रवचनभी चौधरनबाईके मन्दिरमें हुआ। मन्दिर स्थानीय जैन जनतासे खूब भरा हुआ था। प्रवचनका प्रन्थ समयसार था। मैंने 'सुद परिचिदानुभूदा सव्वस्स वि कामभोग बन्ध कहा' इस गाथापर प्रवचन किया। प्रवचन चल ही रहा था कि सेठजी बीचमें बोल उठे 'महाराज ! मुक्ते प्रवचन सुनकर ऋपार ऋानन्द हुआ है । सागरकी जनता बड़ी भाग्यशाली है जो निरन्तर ऐसे प्रवचन सुना करती है। मैं पहले मय बाल बचोंके स्त्रानेवाला था पर घरमें तिवयत खराव हो जानेसे नहीं श्रा सका श्राप एक बार इन्दौर श्रवश्य पधारें'। मेंने सरस्र भावसे उत्तर दिया कि इस वर्ष तो समय थोड़ा रह गया है आगामीके लिये भगतजीके साथ चर्चा करके कहूँगा पर मैं आपसे एक ऐसा काम कराना चाहता हूँ जो आजतक किसीने न किया हो। पं०

देवकी नन्दनजीने कहा कि ज्ञान श्रौर श्रथंका संयोग तो होने दीजिय सब कुछ हो जायगा। इस पर सेठजी तथा समस्त जनता हम पड़ी। अपराहमें गोष्ठी हुई जिसमें पं० दयाचन्द्रजी, पं० वंशीधरजी, पं० देवकी नन्दनजी पं० जीवन्धरजी श्रादिके मुखसे अपूव तत्त्व चर्चा हुई।

"आज सर सेठ साहबकी पचहत्तरवीं जन्म गांठ हैं" यह जानकर सागरकी जनतामें अपूर्व आनन्दछा गया। लाउडस्पीकरक द्वारा समस्त नगरमें जन्मगाठके उत्सवकी घाषणाकी गई फल स्वरूप आठ बजते बजते विद्यालयके प्रांगणमें कई हजारकी भोड उपस्थित हो गई। श्री भगतजीकी अध्यक्षताम उत्सवका कार्य-क्रम शुरू हुआ । जिसमें समागत एवं स्थानीय विद्वानों ने सेठर्जाक गुणों पर प्रकाश डालते हुए आपक प्रांत मंगल कामना की। सेठजीने श्रपनी छघुता बतलाते हुए सार पूर्ण वक्तत्य दिया और अन्तमें यह प्रकट किया कि में पच्चीस हजार रुपया की रकम वर्णीजीकी इच्छानुसार दानक लिये निकालता हूं। सेठजीकी इस दान शीलताकी प्रत्येक नागरिक प्रशंसा कर रहा था। २० जूनको प्रातःकाल पुनः उसी मन्दिरम शास्त्र प्रवचन हुआ। श्राज कलकी अपेक्षा अधिक भीड़ थी। अपराह्नमें तीन बजेसे गत दिनकी तरह पुनः तत्व चर्चाका कार्य पारम्भ हुआ। प्रायः सभी विद्वानोंको दस-दस मिनटका समय देकर तत्वका यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करनेकी व्यवस्थाकी गई थी। कितनी ही श्रश्रुतपूर्व शैलियोंके द्वारा तत्त्वका प्रतिपादन हुआ। सेठजी घड़ी पर दृष्टि डाले हुए समयकी सुन्दर व्यवस्था वनाये हुए थे। दस मिनट हुए नहीं कि सेठजी ने वक्ताको सचेत कर दिया।

आज ही रात्रिके आठ बजेसे सेठजीके सम्मानके छिये कटरा बाजारमें स्थाम सभा बुळाई गई थी। सेठजी एक बड़े जुलूसके

साथ सभा स्थान पर छाये गये। श्रीमान् मछैया शिपप्रसाद्जी की अध्यत्ततामें सभाका कार्यक्रम शुरू हुआ । प्रथम ही पं॰पन्नालालजी ने संस्कृतके सुन्दर पद्यों द्वारा सेठजी तथा अन्य आगन्तुक ब्रह्मचारियों एवं विद्वानोंका श्रमिनन्दन किया अनन्तर मुन्नालालजी सामगौरयाने सेठजीके जीवन पर प्रकाश डाला फिर जैन समाज तथा स्थानीय संस्थात्रोंकी ओरसे मान पत्र समर्पित किये गये । श्री भैयाळालजी सर्रोफ वकीछ तथा मौढवी चिरागुदीन साहबने सेठजीके विषयमें अजैन जनताको ओरसे पर्याप्त सम्मान प्रकट किया । श्रानन्तर मान पत्रोंके उत्तरमें सेठजी ने ऋपनी लघुता बतलाते हुए स्थानीय संस्थाओंके लिये पच्चीस सी रुपयेके दानकी और भी घोषणा की। २१ जूनको प्रातःका**ल मन्दिरमें पहुँचते ही मैंने सागर समाजसे** कहा<sup>ँ</sup> कि यदि ज्ञाप होग सेठजीके पच्चीस हजार रूपया ज्रपने विद्यालय को चाहते हो तो श्रपने पच्चीस हजार रूपया श्रौर मिलाइये अन्यथा मैं प्रान्तकी ऋन्य संस्थात्राको वितरण कर दूंगा। सुनते ही सागर समाजने चन्दा छिखाना शरू कर दिया जिससे लगभग है रकम उसी समय भरी गई। आज सेठजीका भी भाषण हुआ आपने कहा कि दानका द्रव्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैंने ग्रपने जीवनमें ग्रनेक वार ग्रनुभव कर देखा है। आप आज ही एक बजे दिनको अपने समस्त साथियोंके साथ इन्दौरके लिये प्रस्थान कर गये। जाते समय सागर समाजने हार माला श्रादि से आपका सत्कार किया। इस प्रकार तीन दिन तक आपके शुभागमनसे सागरमें काफी चहुल पहल रही। श्रापका परिचय मैं क्या लिखं सब जैन समाज आपसे परिचित है। पर इतना अवश्य छिखना चाहता हूं कि छाप प्रति दिन प्रातःकाल दो घण्टा तत्व चर्चा करते हैं श्रीर उसमें श्रीमान् पं० वंशीधरजी

### सागरमें सर सेठ हुकुमचन्द्रजी का शुभागमन ६५%

सिद्धान्तशिरोमणि श्री मान् पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यान वावम्पति, न्यायके मार्मिक पण्डितजी जीवन्धरजी तथा श्रीमान् त्यागी परम विवेकी प्यारेळालजी भगत आदि त्यागी वर्ग सम्मिलित रहते हैं। इस समय यदि जैन जातिके धनाळ्य महो-दय आपका अनुसरण करें तो जैन धमका श्रनायास विकास हो जावे।

### सागर से प्रस्थान

चातुर्मास का समय निकट था, श्रवः में सागरमें ही रह गया। त्रानन्द्से वर्षाकाल बीता। भाद्रमासमें छोगों का समुदाय अच्छा रहता था। किसी प्रकार की चिन्ता मनुष्योंको नहीं थी, क्योंकि चन्दा मांगने का प्रयास नहीं किया गया था। यह कई बार श्रनुभव कर देखा गया है कि जहां चन्दा मांगा वहां समस्त कलाओं का अनादार हो जाता है। यद्यपि द्रव्य पर पदार्थ है, इसके त्यागने का जो उपदेश देता है वह परमोपकारी है। द्रव्य में जो लोभ है, वह मृच्छी है, जो मृच्छी है वह परिग्रह है ऋौर परित्रह ही सब पापों की जड़ है, क्योंकि बाह्य परित्रह ही अन्त-रङ्ग मुर्च्छोका जनक है। श्रीर श्रन्तरङ्ग परिग्रहर्हा संसारका कारण है, क्योंकि अन्तरङ्ग मृच्छोंके विना बाह्य पदार्थों का प्रहण नहीं होता। यही कारण है, कि भगवान्ने मिथ्यात्व वेद राग, हास्यादिषट् श्रौर चार कषाय इन्हें ही परिग्रह माना है। जब तक इनका सद्भाव है, तब तक ही यह जीव परवस्तु को ग्रहण करता है। इसमें सबसे प्रबल परित्रह मिथ्यात्व है इसके सद्भावमें ही शेष परिग्रह बिछिष्ठ रहते हैं। जैसे कि माछिकके सद्भावमें कूकर बल शाली रहता है, इतना बलशाली कि सिंह पर भी टूट पड़ता है। परन्तु माछिकके श्रभावमें एक लाठीसे पलायमान हो जाता है, अतः जिन्हें श्रात्म कल्याण की अभिलाषा है उन्हें द्रश्य त्याग का उपदेश देने वालों को अपना परम हितेषी मानना चाहिये। नीति का वाक्य भी है, कि 'तन्मित्र' यन्निवर्तयित पापात्' अर्थात् मित्र वही है जो पापसे निर्वृत्त करे। विचारकर देखा जावे तो लोभ ही पापका पिता है। उससे जिसने मुक्ति दिलायी उससे उत्तम हितैषी संसारमें अन्य कौन हो सकता है ? परन्तु यहां तो लोभ को गुरुमान करहम लोग उसका आदर करते हैं। जो लोभ त्याग का उपदेश देता है, उससे बोळना भी पाप समकते हैं। तथा उसका श्रनादर करनेमें भी संकोच नहीं करते। जो हो यह संसार है, इसमें नाना प्रकारके जीवों का निवास है। कषायोद्य में नाना प्रकार की चेष्टाएं होती है। जिन महानुभावों के उन कषायों का ऋभाव हो जाता है, वे संसार समुद्रसे पार हो जाते हैं। हम तो कषायोंके सद्भावमें यही ऊहा पोह करते रहते हैं।और यही करते-करते एक दिन सभीकी त्रायुका त्रवसानहो जाता है। अनन्तर जिस पर्यायमें जाते हैं उसीके अनुकूछ परिणाम हो जाते हैं। 'गङ्गामें गङ्गादास श्रार जमुनामें जमुनादास' की कहावत चरितार्थ करते हुए श्रनन्त संसार की यातनाओं के पात्र होकर परिश्रमण करते रहते हैं । इसी परिश्रमण का मूळ कारण हमारी ही अज्ञानता है। हम निमित्त कारण को संसार परिभ्रमण का कारण मानकर सांप की लकीर पीटते हैं। श्रतः जिन जीवों को स्वात्महित करना इष्ट है, उन्हें श्रात्मनिहित अज्ञानता को पृथक् करने का सर्व प्रथम प्रयास करना चाहिये। उन्हें यही श्रेयोमागं की प्राप्ति का उपाय है।

क्षमावणीके दिन विद्यालयके प्रांगणमें श्री जिनेन्द्र देवके कलशाभिषेक का श्रायोजन हुआ। स्थानीय समाज की उपस्थिति अच्छी थी। महिलाश्रमके लिये, कुछ लोगोंने दान देना स्वीकृत किया। उसके बाद आदिवन वदी चौथ को मेरी जयन्ती का उत्सव लोगोंने किया। उसी दिन श्री क्षुल्लक च्रेमसागरजी और श्री क्षुल्लक पूर्ण चन्द्रजीके केश लोंच हुए। दोनों ही महाशयोंने घास की तरह अपने केश उखाड़ कर फेंक दिये। देखकर लोगोंके हृद्य गद्गद् हो गये। अनन्तर श्री सेठ मगवान दासजी बीड़ी वालों की अध्यक्षतामें सभा हुई, जिसमें श्रमेक विद्वानोंके भाषण हुए। इसी समय सिंघन फूला वाईने एक हजार रुपया विद्यालय को और एक हजार रुपया महिलाश्रम को दिये। यह स्वर्गीय सिंघई शिव प्रसादजी की विधवा पुत्रवधू है, इसने श्रपनी प्रायः सारी सम्पत्ति तथा मकान महिलाश्रम को पहले ही दानकर दिया था। धर्म साधन करती हुई जीवन व्यतीत करती है। सिंघई रेवारामजीने भी महिलाश्रम को पांच हजार रुपया देना स्वीकृत किया। इसके पहले श्राप श्रपनी सम्पत्ति का बहुभाग महिलाश्रम को प्रदान कर चुके थे, तथा उसीसे उस संस्था का जन्म हुआ था।

इस प्रकार सागरमें बड़ी ही शान्तिमें दिन गये। यद्यपि वहां हमें सब प्रकार की सुविधा मिली तो भी वहांसे जानेकी भावना उत्पन्न हो गई, और उसका कारण यह रहा कि वहांके लोगोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। छुटुम्बवत् स्नेह बढ़ने लगा, जो कि त्यागीके लिये वाधक है। भोजनके विषयमें लोगोंने मर्यादा का अतिक्रमण करके भी संतोष नहीं लिया। हम भी उनके चक्रमें आते गये। अन्ततो गत्वा यही भावना मनमें आई, कि स्रब सागरसे प्रस्थान करना चाहिये।

प्रस्थानके विरोधी श्री मुत्रालालजी वैशाखिया सेठ भगवान दासजी तथा सिंघई कुन्दनळालजी आदि, बहुत सज्जन गए थे। स्त्री समाज सबसे श्रिधिक विरोधी था। यहां जिस दिन श्री भग- वानदासजी के यहां भोजन था उस दिन आपने कहा कि आप जो चाहें वह मैं करनेके लिये प्रस्तुत हूँ अब आपको इस वृद्ध अव-धामें भ्रमण करना उचित नहीं है। उसी दिन एक हजार रुपया आपने स्याद्वाद विद्यालय बनारस को दिये, तथा तीन हजार रुपया महिलाश्रम सागर को प्रदान किये। इसी प्रकार बहुत आद-मियों का विचार था कि वर्णाजी यहीं रहें, परन्तु मुझे तो शनेश्चर-प्रह लगा था। जिससे मैं हजारों नरनारियों को निराश कर आहिवन सुदी तीज सं० २००४ को सागरसे चल पड़ा।



#### १२६

# दमोहमें कुछ दिन

सागरसे चलकर बहेरिया ठहरा श्रीर बहांसे सानीदा व पड़िरया ठहरा, पड़िरयोमें एक दस्सा भाई हैं उन्होंने मन्दिरके लिये चौदह सो रुपया नक़द दिये। अनन्तर शाहपुर पहुंचा। यहां चार दिन रहा। यहां पर मनुष्योमें सुमित है। यह लोग चाहें तो पाठशाला क्या बृहद् विद्यालय भी चला सकते हैं यहां सवाई सिंघईजी बहुत सज्जन हैं श्रापके यहाँ दो बार पञ्च कल्याणक हो चुके हैं। एक पञ्चकल्याणकमें गजरथ भी चला था। श्रापके कोई सन्तान नहीं यदि श्राप चाहें तो पाठशालाके सब छात्रोंको सन्तान बना सकते हैं। केवल चित्तवृत्तिको बदलना है परन्तु कोई बदलनेवाला प्रवल होना चाहिये। लोगोंने कहा कि यदि आप यहां चातुमीस करें तो पाठशालाके लिये पचास हजार रुपयाका धोंक्यफन्ड हो सकता है।

इधर एक वात विशेष हुई। यहां एक चर्मकार है। तीन वर्ष पहले हमने उससे कहा था कि भाई मांस खाना छोड़ दो, उसने छोड़ दिया तथा शाहपुरके सम्पूर्ण चर्मकारों में इस बातका प्रचार कर दिया कि कि मृत पशुका मांस नहीं खाना चाहिये बहुतोंने जीव हिंसाका भी त्याग कर दिया।

यहांसे चलकर पथरिया आये। यहां एक दिन रहे श्री पूर्ण-

चन्द्रजीके यहाँ भोजन किया वहांसे चलकर सद्गुवाँ आये। यहाँ एक रात्रि रहे,श्री कपूर चन्द्रजीके यहाँ भोजन किया । यहाँसे चलने क बाद दमोह पहुँचे। प्रामके बाहर कई भद्र महाशय लेनेके लिये आये । सेठ लालचन्द्रजीके घर पर सानन्द ठहरे । आप बहुत ही सज्जन हैं आपकी धर्म पत्नी भी कोमल प्रकृतिकी हैं। आपके यहाँ आपकी धर्मपरनीकी बहिनका छड़का निर्मल रहता है जो बहुत ही पटु और भद्र है। प्रतिदिन एक घण्टा दर्शन और स्वाध्याय करता है हमारी प्रतिदिन एक घण्टा वैयावृत्य करता रहा। सेठजी बहुत विवेकी हैं। आपने पञ्चीस हजार रूपया दान किया और यह कहा कि मैं जहाँ श्रच्छा कायँ देखूँगा वहाँके लिये दे दूगा। जिस दिन दान किया उसी दिनसे औठ आना प्रतिशत व्याज देना स्वीकृत किया तथा यह भी प्रतिज्ञा की कि पाँच वर्षके अन्दर इस द्रव्यको घरमें न रक्खगा। आपकी धर्मपत्नीने नवीन स्थापित स्वाध्याय मन्दिरके लिये एक हजार रुपया दिया है तथा सेठजीने एक हजार एक रुपया स्याद्वाद विद्यालय बनारसको तथा एक हजार एक रूपया वर्णीचेयर हिन्दू विम्वविद्यालय वनारसको दंना स्वीकृत किया।

एक दिन सेठजी अपनी धर्म पत्नीसे वोले—'हमारा विचार तो वर्णाजीक पास रहनेका है घरका श्राप संभालो।' धर्म पत्नी ने उत्तर दिया—'घर अपना हो तो संभाले, आप ही तक तो घर था जब आप इतने निर्मम हो रहे हैं तब मुफ्ते न घरसे न्नेट है, न इस नठ्वर द्रुच्य तथा हाड मासके पिण्ड इस शरीरसे ममस्य हैं। मैं श्रापसे पहले ही त्यागनेको प्रस्तुत हूं।' सेठजी श्रवण कर गद्गद् हो गये। मैं भी आश्चर्यमें पड़ गया। मनमें श्राण कि इस कालमें बाह्य निमित्तोंके अभाव हैं अन्यथा अब भी बहुत मनुष्य गृहवास त्यागनेको सन्तद्ध हैं। यहां श्रीर भी कई मनुष्य चाहते हैं कि यदि समागम मिले तो हम छोग भी उस समागमसे आत्म शान्तिका छाभ छें परन्तु वही दुर्छभ है।

यहां पर इन्हीं दिनों में पं मुन्नालालजी समगौरया सुपरि-न्डेन्टेन्ट जैन विद्यालय सागरसे आये। दो दिन रहे। श्रापके व्याख्यानोंको जनताने रुचि पूर्वक सुना। सागरसे निकलने वाले जैन प्रभातके कई ग्राहक हुए। कितने ही महाशयोंने सागर विद्यालयको एक एक दिनका भोजन दान दिया। सिद्धान्त शास्त्री पं फूलचन्द्रजी बनारस भी आये थे उन्हें वर्णी ग्रन्थ मालाके लिये ढाई सौ रुपयाके श्रन्दाज प्राप्त हो गया।

यहां एक नन्हेलालजी त्यागी जवलपुर वाले हैं उनका अच्छा आदर है श्राप ही प्रतिदिन शास्त्र प्रवचन करते हैं।

में यहांसे यह विचार कर सद्गुवां चला गया कि दीपावर्ला रेशन्दी गिरिकी करूँ गा। परन्तु वहां पहुँचनेपर विचार बदल गया जिससे फिर दमोह पहुँच गया। इतनेमें ही पं०जगन्मोहन लालजी शास्त्री कटनी पं० महन्द्रकुमारजी न्यायचार्य, पं० पन्नालालजी काव्य तीर्थ तथा पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री बनारस आगये जिसमें बहुत ही आनन्दसे वीर निर्वाणोत्सव हुआ। आप लोगोंके परिश्रमसे यहाँकी सब संस्थाओंका केन्द्रीकरण हो गया तथा समाजमें परस्पर ऋति सौमनस्य हो गया सेठ गुलावचन्द्रजी ने जो कि समाजमें धनमें सर्वश्रेष्ठ है इस एकीकरण को बहुत ही उत्तम माना और कहा कि मेरे पास मन्दिरोंका जो हिसाव है समाज चाहे तो उसे अभी लेले परन्तु समाजने आप ही को कोषाध्यक्ष रक्खा। श्री राजाराम बजाज तथा अभानाके रहने-वाले श्री खूबचन्द्रजो साहवने भो इस कार्यमें समयोचित खूब परिश्रम किया।

यहांकी नवयुवक पार्टीने एक जैन हाई स्कूल खोळनेका दढ़ संकल्प किया समाजने उसमें यथा शक्ति योगदान दिया। आशा है आगामी वर्षसे यह कार्य प्रारम्भ हो जावेगा तथा पण्डितजी के मिलने पर स्वाध्याय मन्दिरका कार्य भी शुरू हो जावेगा।

संसारकी दशा प्रत्येक कार्यमें एकत्व भावनाका पाठ पढ़ाती है। जिन पण्डित महाशयोंका संयोग हुआ था वह वियोग रूप हो गया और मैं भी समाजसे पृथक् होकर सद्गुवां आगया।



# वुन्देल खण्डका पर्यटन

सदगुवाँसे भोजन कर चला श्रीर नोरू सो गया। वहाँसे सात मील चलकर किंद्रय छाया 🍴 भोजन किया, यहाँ लोगोंपर मन्दिरका रुपया आता था कहा गया तो पाँच मिनटमें तीन सौ पचहत्तर रूपया ऋा गया तथा परस्परका वैमनस्य दूर होकर सौमनस्य हो गया। यहाँ से पॉच मील चलकर सूखा आये, यहां चित्रकृटका एक साधु था जो साचर था और मन्दकपायो भी था। कुछ चर्चा हुई, रामायणका ज्ञाता था। 'ईश्वरकी कृपासे सब कार्य होते हैं हम करनेवाले कौन ?' ऐसी उसकी मान्यता थी। वस्तुतः इस मान्यतामें तथ्य नहीं। हां, इतना अवश्य है कि अहंकारकी वासना मिट जाती है। कालान्तरमें ऐसे प्राणियोंका कल्याण हो सकता है। उसने यह कहा कि 'आप लोग तो जैनातिरिक्त मतानुयायी साधुत्र्योंको नहीं मानते हो, मत मानो, परन्तु हमारा तो आपसे कोई द्वेप नहीं, मेरा तो आप पर अपने माधुओं के सदृश ही प्रेम है। 'मैं उसकी यह प्रवृत्ति देख बहुत असमजसमें पड़ गया। हम छोग तो श्रन्य साधुको देखकर शिष्टाचारको तिलाञ्जलि दे देते हैं। जब तक किसीके साथ सङ्जनताका व्यवहार नहीं किया जावे तब तक उसकी उस धर्मसे जिससे कि जगत् की रचा होती है कैसे प्रेम हो सकता है ? धर्मतो आत्माका राग द्वेष मोह रहित परिणाम है। हम लोग

यहां तक अनुचित बर्तीव करते हैं कि श्रम्य साधुत्रोंके साथ सामान्य मनुष्योंके समान भी व्यवहार करनेमें संकोच करते हैं। यदि किसीने उनसे कह दिया कि महाराज! सीताराम, तो लोग उसे मिश्यादृष्टि समभने लगते हैं। मैं कटनीके प्रकरणमें घास वाली बुढ़िया और सत्त्वाले ब्राह्मणका जिक्र कर आया हूं। उस समय मेरी देसी प्रवृत्ति देख साथवाले त्यागी कहने कगे—'वर्णी जी ! आप चरणानुयोगकी त्राज्ञा भग करते हैं उपवासके दिन ऐसी किया करना अनुचित है।' मैंने कहा—'आपका कहना सर्वथा उचित है परन्तु मैं प्रकृतिसे लाचार हूं तथा अन्तरङ्गसे आप लोगोंके सामने कहता हूं कि यद्यपि मेरी दशमी प्रतिमा है परन्तु उसके अनुकूळ प्रवृत्ति नहीं। उसमें निरन्तर दोष छगते हैं फिर भी स्वेच्छाचारी नहीं हूं। मेरी प्रवृत्ति पराये दुः<mark>स्वको</mark> देखकर आद हो जाती है। यहाँ कारण है कि मैं बिरुद्धकार्यका कर्ता हो जाता हूं। मुझे उचित तो यह था कि कोई प्रतिमा न केता और न्यायवृत्तिसे अपनी आयु पूर्ण करता परन्तु अब जो व्रत श्रङ्गीकार किया है उसका निरतिचार पालन करनेमें ही प्रतिष्ठा है। इसका यह व्यर्थ नहीं कि लोकमें प्रतिष्टा है प्रत्युत त्रात्माका कल्याण इसीमें है। लोकमें प्रतिष्ठाकी जो कामना है वह तो पतनका मार्ग है। आजतक आत्माका संसारमें जो पतन हो रहा है उसका मूळ कारण यही लौकिक प्रतिष्ठा है । जिस प्रकार आत्मा द्रव्य पुदुलादिकांसे भिन्न है उसी प्रकार स्वकीय आत्मा परकीय आत्मासे भिन्न है। आत्माका किसी श्रन्य आत्मासे मेल नहीं। हमने सिर्फ मोहवश नाता जोड़ रक्खा है। माता पिताको श्रपनी उत्पत्तिका कारण मान रक्खा है। यह जो पर्याय है इसका उन्हें कारण मान रात्रि दिन मोही हो संकल्प विकल्पोंके जालमें फँसे रहते हैं। माता पिता उपलक्षण हैं। पुत्र पुत्री कलन्न भ्रात्रादिके सम्बंधसे आकुछित होकर आत्मीय आत्मातत्वकी

प्रतीतिसे विक्चित रहते हैं श्रीर जब आत्म तत्वकी प्रतीति नहीं तब सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्रकी कथा दूर रहे।'

यहांसे चलकर सुरईके गांवआया, यहां पर आठ घर जैनियों के हैं। प्राम बहुत कुन्दर है, यहां पाठशाला स्थापित हो गई। यहांसे चलकर श्री सिद्धत्तेत्र नैनागिर श्रा गये। यहां श्राठ दिन रहे यहीं पर राजकोटसे श्री युत सेठ मोहन भाई धिया आये थे। श्राप बहुत हो सज्जन हैं, श्रापकी जैनधर्ममें गाढ़ श्रद्धा है, आपकी धार्मिक कचि बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही उदासीन हैं। आपके घरमें एक चैत्यालय है, जिसका प्रबन्ध श्राप ही करते हैं। आपके प्रति दिन पूजा का नियम है। आपका व्यवहार अति निर्मल है। श्रापके साथ ताराचन्द्रजी ब्रह्मचारी का घनिष्ट सम्यन्ध है। कुछ दिन रह कर आप तो गिरिराज की यात्राक लिये चले गये, पर ब्र० ताराचन्द्रजी हमारे साथ रहे।

क्षेत्र पर एक पाठशाला है, जिसमें पं० धमेदासजी न्यायतीर्थ अध्यापक हैं, बहुत हो सुयोग्य हैं। परन्तु पाठशालामें स्थायीफण्ड की न्यूनता है। इस ओर अभी इस प्रान्त की समाज का लक्ष्य नहीं। यहांसे साल मील चलकर वमौरी आये। श्रीमान् क्षल्लक चेमसागरजी यहीं के हैं। आपका कुटुम्ब सम्पन्न हैं, एक पाठशाला भी चलती है, कई महाशय अच्छे सम्पन्न हैं। श्री दरवारी लाल जी व्या उत्साही और प्रभाव शाली व्यक्ति हैं। नैनागिरि च्लके यही मंत्री हैं, राज्य मान्य भी हैं, और उदार भी हैं। परन्तु विद्या की उन्नतिमें तटस्थ हैं। यहांसे तीन मील चलकर सुनवाहा आये। यहां जीनयोंके बीस घर हैं। एक पाठशाला भी तीस रुपया पासिकके व्ययसे चला रहे हैं। यहांसे चलकर वकस्वाहा पहुँच। यह पन्ना रियासत की तहसील है। यहां पन्नीस घर जैनियोंके होंगे। दो मन्दिर हैं, एक परवारों का और एक गोला-

पूर्वों का। यहां के जैनी प्रायः सम्पन्न हैं। पाठशास्त्रा स्थिन, पांच हजार रुपया का चन्दा हो गया। चन्दा होना कठिन नहीं परन्तु काम करना कठिन है। देखें, यहां कैसा काम होता है। यहां तीन दिन रहे। एक बात विलक्षण हुई, वह यह कि एक जैनी का बास्क गाय डीस्टनेके स्थि गांवके बाहर जाता था, गायके साथ उसका बझड़ा भी था। बास्कने बझड़े को एक मामूस्त्री स्थाठी मार दी जिससे वह मर गया। गांवके लोगोंने उसे जातिसे बाह्य कर दिया, परन्तु बहुत कहने सुनने पर उसे जातिमें सम्मिलित कर स्थिया।

यहांसे चलकर फिर वमोरी आये, और एक दिन वहां रहकर खटोरा ह्या गये। यहां पर श्री भैयालालजो कक्कू बहुत ही धर्मात्मा जीव हैं। आपने दो बार पञ्जकल्याणक किये हैं, और हजारों हुएये विद्यादानमें लगाए हैं। तीर्थयात्रामें आप की अच्छी रुचि है। यहांसे चलकर दलपतपुर आ गए। ह्यानन्दसे दिन बीता। यहां पर स्वर्गीय जवाहर सिंघईके भतीजे और नाती बहुत ही योग्य हैं। यहां एक पाठशाला भी चलती है। दलपतपुरसे दुलची-पुर और वहांसे बरायठा ह्याये। यहां चालोस घर गोलापूर्व समाजके हे, कई घर ह्यत्यन्त सम्पन्न हैं, सेठ दौलत राम ियया बहुत योग्य हैं। पाठशालामें पं० पद्मकुमारजी विशारद ह्यध्यापक हैं।

यहां जो पुलिस दरोगा हैं, वे जातिके ब्राह्मण हैं, बहुत ही सडजन हैं। आपने बहुत ही ब्राग्नह किया कि हमारे घर भोजन करिए। परन्तु अभी हम लोगोंमें इतनी दुबंलता है, कि किसी को जैनी बनानेमें भय करते हैं। आपने प्रसन्न होकर कहा कि हम दस रुपया मासिक देते हैं। आपकी जहां इच्छा हो वहां ज्यय

करें। जब मैंने बरायठासे प्रस्थान किया, तब चार मील तक साथ त्र्याये।

रात्रि को हँसेरा प्राममें वस रहे, यहां पर हमारी जन्म भूमि के रहने वाले हमारे लंगोटिया मित्र सिंघई हरिसिंहजी आ गए। बाल्य कालकी बहुत सी चर्चा हुई। प्रातः काल मड़ावरा पहुंच गए। लोगोंने आतिथ्य सत्कारमें बहुत प्रयास किया। पश्चात् श्री नायक लक्ष्मण प्रसादजीके ऋतिथि गृहमें ठहर गया। साथमें श्रीचिदानन्द जी श्रीसुमेरचन्द्रजी भगत,तथा श्री चुल्लक चेम सागरजी महाराज थे । यहीं पर सागरसे समगौरयाजी ह्या गए। उनकी जन्मभूमि यहां पर है। हम यहां तीन दिन रहे। यहीं पर एक दिन तीन बजे श्रीमान् पं० वंशीधरजी इन्दौर आ गये। आपका रात्रिको प्रवचन हुआ, जिसे अवल कर श्रोता छोग मुग्ध हो गए। मैं तो जब जब वे मि**छते हैं तब तब उन्हींके द्वारा शास्त्र-प्रवचन सुनता हूँ ।** विशेष क्या हिस्तूं ? आप जैसा मार्मिक व्याख्याता दुर्छभ ही हैं। आपका विचार महरौनी गांवके बाहर उद्यानमें शान्तिभवन बनाने का है, परन्तु महरौनी वाले अभी उतने उदार नहीं। वे चाहते हैं, कि प्रान्तसे बन जावे परन्तु जब तक स्वय बीस हजार रुपया का स्थायी प्रबन्ध न करेंगे, तब तक अन्यंत्रसे द्रव्य मिलना अस-म्भव है। यहीं पण्डिजी की जन्मभूमि है यदि आपकी दृष्टि इस श्रोर हो जावे तो श्रनायास कार्य हो सकता है, परन्तु पञ्चम काल है, ऐसा होना कुछ कठिन सा प्रतीत होता है। मङ्गवरामें पण्डितजी तथा समगौरयाजीके अकथ परिश्रमसे पाठशाला का जो चन्दा वन्द था, वह उग गया, और यहांके मनुष्योंमें परस्पर जो मनोमालिन्य था, वह भी दूर हो गया। यहां तीन दिन रह कर श्रोयुत स्वर्गीय सेठ चन्द्रभानुजीके सुपुत्रके आग्रहसे साहुमल श्रा गया। यहां स्व० सेठ चन्द्रभानुजी का महान् प्रताप था। सेठ

जी के समयसे ही यहां एक पाठशाला चल रही है। जीए होनेके कारण उसका भवन गिर पड़ा था जिससे प्राचीन संस्थाके कार्य में रुकावट आने लगी थी। प्रयत्न करने पर प्राम वासियोंसे चार हजार दो सो पचास रुपयाके लगभग चन्दा हो गया। पाठशालामें पंश्रीलचन्द्रजी न्यायतीथं अध्यापक हैं। जो बहुत ही न्युप्पन और शान्त प्रकृतिके विद्वान हैं। यहां मेरे भोजनक उपलक्ष्यमें श्री हजारीलालजी रूपचन्द्रजी टड़िया लिलतपुर वालोंने सागर विद्यालय को ढाई सो रुपया देने का घोषणा की। मैं यहां चौबीस घण्टे रहा।

यहांसे चलकर सैदपुर आया यहां भी चौबीस घंटा रहा। ब्रव्यचिदानन्दजीके प्रयत्नसे स्थानीय पाठशास्त्राके लिये एक हजार रूपयाके वचन मिले।

मेंदपुरसे महरीनी आया यहां मेरे आनेके दो दिन पूर्व कुछ अमुख व्यक्तियों में भयंकर मनड़ा हो गया था जिससे वातावरण बहुत अशान्त था परन्तु प्रयत्न करनेसे सब प्रकारकी शान्ति हो गई। रात्रिको आम सभा हुई जिसमें मेरे सिवाय श्री त्र० मनो-हरछालजी पं गोविन्ददास जी तथा समगौरयाजी के सार्वजनिक भाषण हुए।

तीन दिन रहनेके बाद कुम्हेड़ी पहुंचा। जब यहांके लिये आ रहा था तब मार्गमें सड़क पर एक सड़जन बोले कि महाराज आपका कुम्हेड़ी जाना व्यर्थ है वहांके श्रीमन्त वरग्याजो पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे चिकने घड़े है। सुनकर ब्रव्स समेर चन्द्रजीने उत्तर दिया कि हम छोगोंको किसी पर प्रभाव नहीं डालना है और न किसीका धन चाहिये! हमारा कार्य लोगोंको धर्म मार्ग दिखाना है फिर उनकी इच्छा। हम किसी

पर कोई जबर्दस्ती नहीं करते। परन्तु जब इस गांवमें पहुँचा तो वरग्याजीकी श्रात्मा पर बहुत प्रभाव पड़ा। दस मिनटकी चर्चोमें हो श्री चन्द्रभानजी वरग्या गद्गद् होकर बोले कि महाराज में बहुत दिनसे उल्लक्षनमें पड़ा था कि अपनी सम्पत्ति का कसा उपयोग कहाँ। मेरी सिफ दो लड़िकयां हैं पुत्र कोई नहीं है। परन्तु आज वह उलक्षन सुलकी हुई दिखतो है। में निश्चय करता हूं कि अपनी सम्पत्तिको चार भागों में बाँट दूंगा! दो हिस्से दोनों पुत्रियों और रिश्तेदारों को, एक हिस्सा स्वयं निजके लिये और एक हिस्सा धर्म कार्यों के लिये रखूँगा। हम सबने वरग्याजी के निणयको सराहना की। मध्याहक दो बजेसे साड़े चार बजे तक एक आम सभा हुई जिसमें भाषणों के अनन्तर वरग्याजीका निणय सबको सुनाया गया। लोगोंसे पता चला कि उनके पास दो तीन लाखकी सम्पत्ति है। रात्रिको एक नवीन पाठशालाल उद्घाटन हुआ।

कुम्हेंड़ीके बाद गुडा और नारायणपुर होते हुए श्री अतिशय क्षेत्र अहार पहुंचा। यहां अगहन सुदी बारससे चौदस तक क्षेत्र का वार्षिक मेला था। टीकमगढ़से हिन्दी साहित्यके महान् विद्वान् श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी तथा बावू मिथिला प्रसाद जी बी० ए० एल० एल० बी० शिक्तामंत्री श्री कृष्णानन्दजी गुप्त तथा बाबू यशपालजी जैन आदि महानुभाव भी पधारे थे। अहार चेत्रका प्राकृतिक सौन्द्यं अवर्णानीय है। वास्तवमें पहाड़ों के अनुपम सौन्दर्य, बाग बगीचों, हरे भरे धानके खेतों एवं मीलों लम्बे विशाल तालाबसे निकलकर प्रवाहित होने वाले जल प्रवाहोंसे आहार एक दर्शनीय स्थान बन गया है। उस पर संसार को चिकत कर देनेवाली पापट जैसे कुशल कारीगरकी कर कला से निर्मित श्री शान्तिनाथ भगवान्की सातिशय प्रतिमा ने तो वहांके वायुमण्डलको इतना पवित्र बना दिया है कि आत्मामें एकदम शान्ति आ जाती है।

मिडिल स्कूल खोलनेके लिये यदि जैन समाज आधान्यय देना स्वीकार करे तो आधा राज्यकी ओरसे दिलानेका आश्वासन श्री वायू मिथिलापसादजी शिक्षामंत्रों ने दिया। यहांकी संस्थाको छह हजार रुपया तथा चेत्रको पांच सो रुपयाकी नवीन आय हुई। मेलामें जेन अजेन जनताकी भीड़ लगभग दस हजार थी। तीन दिन तक खूब चहल पहल रही। यहांके मन्त्री श्री बारेलाल वंद्य पठा हैं जो उत्साही जीव हैं। पाठशालामें पं० प्रेमचन्द्रजी अव्यापक हैं। श्री बनारसीदासजी चतुर्वेदी तथा यशपालजीके प्रयत्नसे प्राचीन प्रतिमाओं को रखनेके लिये एक सुन्दर भवन वन गया है। परवारभूषण त्र० फतेचन्द्रजी नागपुरवालोंने भी क्षेत्र की उन्नतिमें काफी काम किया है।

'यहांसे चलकर पठा आया। यहां पर चिम्मनलालजी ब्रह्म-चारी हैं, जो सम्पन्न हैं, परन्तु गृहवाससे विरक्त हैं। यहां आप के धर्मगृहमें रहे। एक दिन वाद पपौराजी आ गया। इस चेत्र की चर्चा पहले विस्तारसे कर आए हैं। यहां दो दिन निवास कर टीकमगढ़ आया। यहां अनेक जिनालय और लगभग दो सौ घर श्रावकों के हैं। प्रायः सब सम्पन्न हें। ये लोग यदि चाहें तो पपौरा विद्यालय की उन्नति हो सकती हे, परन्तु इनकी इस और विशेष दृष्टि नहीं। यहांसे चलकर बानपुर गया। यहां पर गांबके वाहर प्राचीन मन्दिर है, एक सहस्रकूट चैत्यालय भी है परन्तु गांववालों का उस ओर ध्यान नहीं। गांवमें भी बहुत बड़े-बड़े मन्दिर हैं। उस और भी विशेष लक्ष्य नहीं। यहांसे चलकर मबई आया, यहां पर श्री नाथूरामजी बहुत ही सुयोग्य और सम्पन्न व्यक्ति हैं। यहां का सराफ घराना भी प्रसिद्ध है। इस घरानेमें कल्याण-

चन्द्रजी बहुत ही योग्य श्रौर उदार महाशय हो गये हैं। इनका राज्यमें अच्छा आदर था। नाथूरामजीने ऋहार विद्यालय को एक हजार रुपया प्रदान किया था। ये अभी थोड़े दिन हुए मुरार आये थे। तब इन्होंने मुझसे कहा था कि यदि स्त्राप पपौरा पधारें तो मैं पपौरा विद्यालय को पचीस हजार रुपया दिलवाऊंगा। इसमें क्या रहस्य है मैं नहीं समका परन्तु ये बहुत उदार हैं। सम्भव है स्वयं विशेष दान करें। इन्होंने यहां द्वितीय प्रतिमाके व्रत लिये। इनके पचासों एकड़ भूमि है। उससे जो श्राय होती है परोपकारमें जाती है। अभी टीकमगढ़में अन्न का बहुत कष्ट था, तब इन्होंने सैकड़ों मन चावल भेजकर प्रजामें शान्ति स्थापित करानेमें सहायता की थी। इनके उद्योगसे गांवमें एक पाठशाला भी स्थापित हो गई है। मेरा भोजन इन्हींके घर हुआ था। यहांसे चलकर जतारा श्राया। यह वह स्थान है, जहां पर मैंने श्री स्व-गींय मोतीलालजी वर्गींके साथ रह कर जैनधर्म का परिचय प्राप्त किया था। यहां पर एक मन्दिरमें प्राचीन काल का एक भोंहरा है। उसमें बहुत ही मनोहर जिन प्रतिमाएं हैं, जो श्रष्ट प्रतिहार्य सहित हैं। मुनिप्रतिमा भी यहां पर हैं। श्री पं॰ मोर्ता-लालजी वर्णी पाठशालाके लिए एक मकान दे गए हैं। ऋौर उसके सदा स्थिर रहनेके लिये द्रव्य भी दे गए हैं । यद्यपि उनके भतीज सम्पन्न हैं, वे स्वयं उसे चला सकते हैं, परन्तु गांवके पञ्चोंमें पर-स्पर सौमनस न होनेसे पाठशाला का द्वार बन्द है। यहां दो दिन रहनेके वाद श्री स्वर्गीया धर्ममाता चिरोंजा बाईजीके गांव श्राया। यहां की जनताने बड़े ही स्नेह पूर्वक तीन दिन रक्खा। यहांसे चलकर सत्गुवां आया। एक दिन रहा फिर बमोरी होता हुआ पृथीपुर आया । यह सम्पन्न वस्ती है परन्तु परस्पर सौमनसके श्रभावमें धर्मका विशेष कार्य न हुआ। यहांसे चलकर बरुआ- सागर त्रा गया। बीचमें चिदानन्द ब्रह्मचारी का समागम छूट गया था। वे यहां त्रा मिले। यहाँ पर बावू रामस्वरूपजीके यहाँ सानन्दसे रहने लगा। इस प्रकार बुन्देल खण्डके इस पैदल पर्य-टनसे आत्मामें ऋपूर्व शान्ति ऋाई।



## बरुवासागरमें विविध समारोह

इस प्रकार टीकमगढ़ से भ्रमण करता हुआ बरुवासागर आ पहुँचा और स्टेशनसे कुछ ही दूर वावू रामस्वरूपजी ठेकेदारके नवीन भवनमें ठहर गया। वावू साहबसे मेरा बहुत कालसे परिचय है। परिचयका कारण इनकी निर्मल और भद्र श्रात्मा है। यह यही वरुवासागर है जहां पर मेरी आयुका बहुत भाग बीता है। यहांकी श्रावहवा बहुत ही सुन्दर है। यहां पर श्री स्वर्गीय मूलचन्द्रजी द्वारा एक पार्श्वनाथ विद्यालय स्थापित हुए १५ वर्ष हो चुके हैं। यहां की प्राकृतिक सुपमा निराली है। सुरम्य श्रटवी के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी है। उसके पूर्व भागमें बहुत सुन्दर बाग है, उत्तरमें महान सुरम्य सरोवर है, पश्चिममें सुन्दर जिनालय और दक्षिणमें रमणीय अटवी है। पहाड़ी पर विद्यालय और छात्रावासके सुन्दर भवन बने हुए हैं। स्थान इतना सुन्दर हैं कि प्रत्येक देखनेवाला प्रसन्न होकर जाता है।

पार्श्वनाथ विद्यालयके सभापित श्री राजमल्लजी साहब हैं जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। श्रापके पूर्वज लश्करके थे पर श्राप वर्तमानमें झांसी रहते हैं। बड़े कुशल व्यापारी हैं। आपके छोटे भ्राता चांदमल्लजी साहब हैं जो बहुत ही योग्य हैं और जैनधर्मका अच्छा बोध भी रखते हैं। आपका एक बालक वकील है। उसकी भी धर्ममें अच्छी रुचि है। इस पाठशालाके मन्त्री श्री मुत्रालालजी वकील हैं। आपका निवास बरुवासागर टी है। आप नायकवंशके हैं तथा बहुत उद्योगी हैं। आपने वकालत छोड़ कर कृषिमें बहुत उन्नति की है। यदि इस उद्योगमें निरन्तर लगे रहे तो बहुत कुशल हो जावेंगे। वकील होने पर भी वेषभूषा बहुत साधारण रखते हैं। आपमें कार्य करनेकी चमता है। यदि थोड़ा समय परोपकारमें लगा देवें तो एक नहीं अनेक पाठशालाओंका उद्घार आप कर सकते हैं। आपके पिता वालचन्द्र नायक हैं जो बहुत सज्जन धर्मात्मा हैं। श्राप उस प्रान्त के सुयोग्य पञ्च हैं। यद्यपि अब बृद्ध हो गये हैं तथापि धार्मिक कार्योंमें कभी शिथिल नहीं होते। इसी प्रकार विद्यालयके कार्यकर्ता गयासीलाल चौधरी हैं। आप भी बहुत चतुर व्यक्ति हैं। आप निरन्तर पृजा तथा स्वाध्याय करते हैं । कुशल व्यापारी हैं । श्रापके कई भतीजे ऋत्यन्त चतुर हैं। आपने अष्टाह्विकापर्वमें होनेवाले उत्सवके समय पाठशालाको एक सहस्र स्थायी द्रव्य दिया तथा एक कमरा छात्रावासके छिये भी वनवा दिया। आप जितना समय ब्यापारमें देते हैं यदि उसका दसवां भाग भी विद्यालयको देने छगें तो उसकी उन्नति सहज ही हो सकती है। यहां पर श्री स्वर्गीय अलया कन्हैयालालजी सब्जीके कुशल ब्यापारी थे। उनके वर्तमानमें श्रमेक सुपुत्र हैं। वे भी पाठशालाको अच्छी सहायता करते रहते हैं। यहांसे छः मीछ पर एक खिसनी त्राम है । वहां पर श्री सिंघई छोटेळालजी बड़े धर्मात्मा हैं । आपकी धर्ममाताने १००१) बहवासागरकी पाठशालाको अभी दिये और एक हजार पहले भी दिये थे। पाठशालाका उत्सव इन्हीं की ऋष्यस्तामें हुआ था। आपने दस रुपये मासिक सदैव के लिये पाठशालाको देना स्वीकृत किया। आप बहुत ही योग्य तथा मिष्टमाषी व्यक्ति हैं। आपसे सर्व जनता प्रसन्न रहती है।

जब लोगोंके स्वाभाविक अनुरागने मुसे आगे जानेसे रोक दिया तब मैंने बरुवासागरके आस पास ही भ्रमण करना उचित समझा। फलतः मैं मगरपुर गया। यहां पर श्री स्वर्गीय वाईजी के भाई कामताप्रसाद रहते थे। यहीं पर श्री रामभरोसेलालजी सिंघई रहते हैं जो बहुत ही योग्य धार्मिक व्यक्ति हैं। आप व्यापारमें अति कुशल हैं साथ ही स्वाध्यायके प्रेमी भी हैं। स्वाध्यायप्रमी ही नहीं गोलालारे जातिके कुशल पञ्च भी हैं। आप प्रान्तीय गोलालारे सभाके सभापित भी रह चुके हैं। आप प्रान्तीय गोलालारे सभाके सभापित भी रह चुके हैं। आपको जाति उत्थानकी निरन्तर चिन्ता रहती है। श्रापका भोजन पान शुद्ध हैं। आपने बरुवासागर विद्यालयको १००१) दिया। श्रापके दो सुपुत्र हैं, दोनों ही सदाचारी हैं। यहीं श्री स्वर्गीय बाईजीके दूसरे भाई स्वर्गीय अइकूलालजी सिंघई रहते थे। श्राप बड़े उदार थे तथा बरुवासागर विद्यालयको निरन्तर सहायता करते थे।

मगरपुरसे दुमदुमा गया। यह वही दुमदुमा है जहाँ के पिण्डत द्याचन्द्र जी जैनसंध मथुरा में उपदेशक हैं। श्राप याग्य न्यक्ति हैं। श्राप के घर पर शुद्ध भोजन की न्यवस्था है। यहाँ के श्रीमान् मनोहरलालजी वर्णी हैं जो आजकल उत्तर प्रान्तमें रहते हैं और निष्णात विद्वान् हैं। आपके द्वारा सहारनपुरमें एक गुरुकुल की स्थापना हो गई है। यदि श्राप उसमें श्रपना पूर्ण उपयोग लगा देवें तो वह संस्था स्थायी हो सक्ती है। आप प्रत्येक कार्यमें उदासीन रहते हैं पर यह निश्चित है कि उपयोग की स्थिरताक विना किसी भी कार्य का होना श्रसंभव है। चाहे वह लौकिक हो श्रीर चाहे पारलौकिक श्रयवा दोनों से परे हो। अस्तु जो हो, उनकी वे जाने।

इधर उधर भ्रमण कर पुनः वरुवासागर आ गया। वरुवा-

सागर विद्यालयके विषयमें एक बात विशेष लिखनेकी रह गई वह यह कि स्वर्गीय मूलचन्द्र जी के सुपुत्र स्वर्गीय श्रेयान्सकुमार जो कि बहुत ही होनहार युवक थे जब सागर गये तब मुक्तसे वोले कि आप वरुवासागर आवें और जिस दिन आप बरुवासागर से परे दुमदुमा आजावेंगे उसी दिन में दश सहस्र रुपया वरुवासागर विद्यालय को दान कर दूँगा परन्तु आप उसी वर्ष परलोक सिधार गये। आपकी धर्मपत्नी हैं जो बड़ी ही सज्जन हैं। होनहार बालक भी हैं।

यहांपर पाठशालाके जो मुख्याध्यापक पं० मनोहरलाल जी हैं वे तो उसके मानों प्राण ही हैं। आप निरन्तर उसकी चिन्ता रखते हैं। मानूला वेतन लेकर भी आपको संतोष है। आपने अथक परिश्रम कर झांसीबाले नन्हूमल्लजी जैन अप्रवाल लोइयासे पाठाशालाके लिये पचास सहस्रका मकान दिला कर उसे अमर वृना दिया। लोइया जी ने इसके सिवाय छात्रावास का एक कमरा भी बनवा दिया है और मैंने पाठशालाके लिये जो एक घड़ा दी थी वह भी इन्होंने ग्यारह सौ रूपयेमें ली थी। आपका स्वभाव अति सरस और मधुर है। आप परम द्यालु हैं संसारसे उदास रहते हैं और निरन्तर धर्म कार्यमें अपना समय लगाते हैं।

बावृ रामस्वरूपजीके विषयमें क्या लिखूं ? वे तो विद्यालयके जान ही हैं। वर्तमान में उसका जो रूप है वह आपके सरप्रयत्न छोर स्वार्थत्याग का ही फल है। आप निरन्तर स्वार्थाय करते हैं, तत्त्व को समझते भी हैं, शास्त्रके बाद आध्यात्मिक भजन बड़ी ही तन्मयतासे कहते हैं। आपकी धर्मपत्नी ज्वालादेवी हैं जो बहुत चतुर और धार्मिक स्वभाव की हैं, निरन्तर स्वाध्याय करती हैं स्वभाव की कोमल है। आपका एक सुपुत्र नेमिचन्द्र एम० ए० हैं

जो स्वभाव का सरल मृदुभाषी ऋौर निष्कपट है, विद्यान्यसनी भी है परन्तु ब्यापार की स्त्रोर इसका लक्ष्य नहीं। इलाहाबाद रहता है। जबतक मैं ईसरी रहा तब तक प्रतिमास आपके यहाँ से एक कुत्पी अठपहरा घी पहुँचतारहा। श्री ज्वालादेवीने दो हजार एक विद्यालयको दिये तथा एक कमरा भी बनवा दिया। एक हजार एक विद्वत्परिषट् को भी दिये। इसके सिवाय घीरे धीरे फाल्गुन शुक्छ वीर नि० २४७४का अष्टाह्विका पर्व आ गया। उस समय आपने बड़ी धूमधाम से सिद्ध चक्र विधान करावा जिससे धर्म का महती प्रभावना हुई। इसी उत्सवक समय त्यारी सम्मेळन भी हुआ जिसमें ५० त्यांगी महाशय पधारे थे। सम्मे-लन का कार्यक्रम प्रभावोत्पादक था। प्रातःकाल ४ वजे प्रार्थना होती थी अनन्तर एक त्यागी महाशय का संचित्र भाषण होना था फिर सब सामृहिक रूपमें बैठ कर सामायिक करते थे। शारीरिक क्रियात्रोंसे निवृत्त होनेके बाद आठ वजेसे शास्त्र प्रवचन होता था। मध्याह्रमें भोजनोपरान्त सब सामृहिक रूपसे सामायिक करते थे फिर कुछ तत्त्वचर्चा या भाषण ब्रांदि होते थे ब्रांर संध्या के समय भी पूर्ववत् सामायिक तथा भाषण होते थे। भारत वर्षीय दिव्जैन व्रती सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन भी श्री भगत सुमेरुचन्द्र जी जगाधरीके सत्प्रयत्न से इसी समय हुआ था। आप उत्साही त्यागी हैं। ३३ वर्ष की अवस्थासे ब्रह्म चर्यब्रत का पालन कर रहे हैं।

इसी त्यागी सम्मेलनके आकर्षणसे गयासे श्री विदुषी पतासीवाईजीका भी शुभागमन हुआ था। श्रापकी व्याख्यान शैळी बहुत मार्मिक है। आपके प्रभावसे स्त्री समाजने हजारों रुपया दानमें दिये तथा वस्त्वासागरमें एक कन्या पाठशाला भी स्थापित कर दी।

मैंने भी मिती फाल्गुन सुदी सप्तमी वी. सं. २४७४ की प्रातःकाल श्री शान्तिनाथ भगवानकी साद्तीमें आत्मकल्याणके छिये क्षुल्लकके त्रत लिये। मेरा हड निश्चय है कि प्राणीका कल्याण त्याग में हो निहित है। [ प्रे॰ ६८१ ]



इसी समय विद्वत्परिषद्का अधिवेशन भी हुआ जिसमें कैलाशचनद्रजी बनारस, व्याख्यान भूषण तुलसीरामजी बड़ौत, प्रशमगुण पूर्ण प० जगन्मोहनलालजी कटनी, पं० राजेन्द्रकुमारजी मथुरा, प्रशममूर्ति पं० द्याचन्द्रजी सागर तथा पं० चन्द्रमोिळजी स्त्रादि विद्वान् पधारे थे। श्रोमान् सिद्धान्तमहोद्धि पं०वंशोधरजी इन्दौर का भी सुभागमन हुआ था परन्तु अचानक स्त्रापका स्वास्थ्य खराव हो जानेके कारण जनता आपकी मार्मिक तत्त्व विवेचनासे विद्वान रही।

इसी श्रवसर पर बाबु रामस्वरूपजी तथा उनकी सौ०धर्मपत्नी ज्वालादेवीने दूसरी प्रतिमाके त्रत प्रसन्नता पूर्वक छिये और कोयला आदिके जिस व्यापारसे श्रापने लाखों रुपये श्रजित किये थे उसे व्रतीके श्रानुकूल न होनेसे सदाके लिये छोड़ दिया। सब लोगोंको बाबु साहबके इस त्यागसे महान् आश्चर्य हुआ। मेंने भी मिती शाल्गुन सुदी सप्तमी २४७४ को प्रातःकाल श्री शान्तिनाथ भगवान्की साचीमें आत्मकल्याणके लिये क्षल्लकके कर्त छिये। मेरा इट निश्चय है कि प्राणीका कल्याण त्यागमें ही निर्मित है।

इसी अष्टाहिका पर्वके समय यहांके पाश्वनाथ विद्यालयका वीर्षिक श्रिधिवेशन भी हुआ जिसमें श्रीमान् बाबु हरविलासजी आगराने २००१), श्रीमान सेठ ख्यालीरामजीने १००१), श्रीमान् गैयासीलालजी चौधरी बरुवासागरने १००१),श्रीमान् सेठ जानको प्रसाद सुन्दरलालजीने १२५१), श्रीमान् नन्हूमल्लजी अग्रवाल झांसीने ११०१), श्रीमान् सिं० छोटेलालजी खिसनीने १००१), श्रीमान् सिं० भरोसेलालजी मगरपुरने १००१), श्री गोमती देवी ताजगंज आगराने ५०१), श्री दुर्गादेवी लाला कलासचन्द्र अग्रवालकी मातेश्वरी आगराने ५०१) और श्री श्रेयांसकुमारजी की धर्मपत्नी-लिखताबाई बरुवासागरने ५०१) एकमुइत दिये। इसके सिवा फुटकर चन्दा भी हुआ। सब मिलाकर २५०००) के लगभग विद्यालयका ध्रीव्यफण्ड होगया। इस प्रकार विद्यालय स्थायी हो गया। मुझे भी एक शिक्षायतनको स्थिर देख अपार हर्ष हुआ। वास्तवमें ज्ञान ही जीवका कल्याण करनेवाला है परन्त यह पञ्जमकाल का ही प्रभाव है कि लोग उससे उदासीन होते जा रहे हैं।

इस प्रान्तमें इतने द्रव्यसे कुछ नहीं होता यह प्रान्त प्रायः श्रिशिच्चित है, यहां तो पांच छाखका फण्ड हो तब कुछ हो सकता है पर वह स्वप्न है। अस्तु, जो भगवान् वीरने देखा होगा सो होगा।

यहांसे प्रस्थान कर भांसीकी ओर चल पड़े।

# वरुवासागरसे सोनागिरि

बरुवासागरसे चलकर वेत्रवती नदी पर आये। स्थान यहुत ही रम्य है, साधुओं के ध्यान योग्य है परन्तु साधु हों तब न। हम लोगोंने साधुओं का अनुकरण कर रात्रि विताई। पश्चान् सांसी आय। सेठ मक्खनलालजी के बंगले पर ठहरे। आप बहुत ही योग्य हैं। वहां तीन दिन रहे आनन्दसे काल गया। आपके यहां दो दिन सभा हुई। जनता अच्छी आई। आपने एक पीली केटी और उसीसे मिलो हुई मन्दिरकी जमीन लेकर एक कलाभवन खोलनेकी घोषणा कर दी और उसके चलानेके लिये तीन सो मासिक सर्वदाक लिये दान कर दिया। साथ ही लगे हाथ उसकी राजिष्ट्री भी करा दी।

यहांसे चलकर दो दिन बीचमें ठहरते हुए दितया आगये आर यहांसे चलकर श्रीसोनागिरिजी आगये। पर्वतकी तलहटीमें महनावालोंकी धमशालामें ठहर गये। उपर जाकर मन्दिरोंकी वन्दना की। मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ तथा विस्तृत हैं। यहां पर मन्दिरोंमें तेरापन्थी और बोसपन्थी आम्नायके अनुसार पूजा होती है। प्रातः काल पर्वतके उपर वन्दनाको गये। माग बहुत ही स्वच्छ और विम्तृत है। प्रत्येक मन्दिर पर क्रमांक पड़े हुए हैं तथा जिन भगवान्का नाम लिखा हुआ है जिससे यात्रियों को वन्दना करनेमें कठिनाई नहीं जाती। पर्वतके मध्यमें श्री

चन्द्रप्रभ स्वामीका महान् मन्दिर बना हुआ है। इसका चौक बड़ा ही विस्तृत है। उसमें पांच हजार मनुष्य सुख पूर्वक बेट सकते हैं। मन्दिरके बाहर बड़ा भारी चबरता है और इसके बीचमें उत्तंग मानस्तम्भ बना हुआ है। उसमें मार्बलका फर्स लगानेके लिये एक प्रसिद्ध सेठने पचास हजार रूपया दिये हैं। यहां पर्वतपर बहुत ही स्वच्छता है। इसका श्रेय श्री गपूछालजी लश्करवालोंको है। श्रीमान सेठ बैजनाथजी सरावर्गा कलकत्ता (रांची) वालोंने चेत्रके जीर्णाद्धारमें बहुत सी सहायता स्वयं की है और अन्य धर्मात्मा बन्धुओंसे कराई है। आप विलचण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। स्वयं बृद्ध हैं परन्तु युवकोंसे अधिक परिश्रम करते हैं। किसी प्रकार जैनधर्मकी उन्नति हो इसकी निरन्तर चिन्ता बनी रहती है। प्रति दिन जिनेन्द्रदेवकी अर्चा करते हैं तथा दूसरोंको भी जिनेन्द्र भगवान्की अर्चा करनेकी प्रेरणा करते हैं। जिस प्रान्तमें जाते हैं वहां जो भी संस्था होती है उसे पुष्ट करनेके अर्थ स्वयं दान देते हैं तथा अन्य बन्धुत्रोंसे प्रेरणा कर संस्थाको स्थायी बनानेका प्रयत्न करते हैं। पवत पर आपके द्वारा बहुत कुछ सुधार हुआ है। इस समय सोनागिरिमें भट्टारक श्री हरीन्द्रभूषणजीके शिष्य भट्टारक हैं। यहां पर कई धर्मशालाएं हैं। जिनमें एक साथ पांच हजार यात्री ठहर सकते हैं।

यहां पर एक पाठशाला भी है परन्तु उस ओर समाजका विशेष लक्ष्य नहीं। पाठशालासे त्रेत्रकी शोभा है। त्रेत्र कमेटीको पाठशालाकी उन्नतिमें पूरा सहयोग देना चाहिये। समाज तथा देशका उत्थान शित्तासे ही हो सकता है। क्षेत्र पर आनेवाल बन्धुओंका कर्तव्य है कि वे पाठशालाकी ओर विशेष ध्यान दें। शित्तासे मानवमें पूर्ण मानवताका विकाश होता है। समाज

यदि चाहे तो पाठशालाको चिन्तामुक्त कर सकती है। आज कल पन्द्रह छात्र हैं। श्री रतनलालजी पाटनी जिस किसी प्रकार सस्थाको चला रहे हैं। उनका प्रयत्न सराहनीय है। श्री स्वर्ण-गिरिके दर्शन कर आत्माको अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुन्ना।

चैत्र सुदि १ सं २००५ का दिन था, श्राज प्रातःकाल श्री लक्ष्मरके मन्दिरमें प्रवचन हुश्रा । शङ्कासमाधान भी हुआ परन्तु अधिकांशमें कुतर्कसे श्रिधिकतर समाधान और शङ्काएं की जाती हैं। जो हो सबसे विशिष्ट आज जो बात हुई वह यह है—

श्राज श्री श्रुल्लक च्रेमसागर जी महाराज कांसीसे श्राये। श्रापने कहा कि मैं आपके साथ नियमसे सोनागिर चेत्र आता परन्तु आपके संघके जो मनेजर हरिश्चन्द्र जी हैं उन्होंने यह कहा कि वर्णी जी का यह कहना है कि आप चार श्रादमीसे श्रिषक का प्रबन्ध मत करना। उनमें आप नहीं आते। अतः श्राप मत चहीं हम आपका प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे।'

में बोला-'मेंने हरिश्चन्द्रजीसे यह बात श्रवश्य कही थी परन्तु उसका यह आशय न था जो लगाया गया। संभव है श्री हरिश्चन्द्रजी का भी वह आशय न हो जो कि महाराजने अवगत किया हो अथवा कुछ हो मूलपर श्राओ। मेरा यह श्राश्य अवश्य था कि यह प्रकृतिसे भद्रता की श्रवहेलना करते हैं। सम्भव है इनके सम्पर्कसे में श्रपनी दुर्वलता को नहीं छिपा सकूं अतः इनका जाना मुमे इष्ट न था इसिलये मैंने हरिश्चन्द्रजीसे कह दिया वास्तवमें हरिश्चद्र कोई दोषभाक् नहीं दोषभाक् तो में ही हूँ। श्रम्तु, यह सर्वथा माननीय सिद्धान्त है कि पर का संसर्ग सुखद नहीं...यह जानकर भी में इन संसर्गोंसे भिन्न नहीं रहता। फल इसका यह प्रत्यत्त ही है।

अन्तरङ्गसे ज्ञान को निर्मल बनाने की चेष्टा करना चाहिये।

ज्ञान की निर्मछता तभी होगी जब इन पर पदार्थों का सम्पकं छूट जावेगा श्रीर इनका सम्पकं तभी छूटेगा जब यह दृद्रतम निश्चय हो जावेगा कि कोई पदार्थ किसी का न तो कर्ता है न धर्ता है श्रीर न हर्ता है। सब पदार्थ अपने स्वरूपमें लीन हैं। श्रीयुत महानुभाव छुन्दकुन्द स्वामीने कर्त्र कर्म अधिकार में छिखा है—

'जो जिम्ह गुणो दन्त्रे सो अप्रणमिह स संकमदे दन्त्रे। सो अण्णमसंकतो कह तं परिस्णामए दन्त्रं॥'

इस लोकमें जो पदार्थ हैं वे चाहे चेतनात्मक हों चाहे अचेत नात्मक वे सब चेतन द्रव्य ऋौर चेतन गुण ऋथवा ऋचेतन द्रव्य और ऋचेतगुणोंमें ही रहते हैं। यही वस्तु की मर्यादा है। इसका संक्रमण नहीं हो सकता।

### १३०

## महावीर जयन्ती

सोनागिरि

चैत्रशुल्क १३ बीराब्द २४७४

श्री महावीर स्वामी का जन्म संसारमें ऋद्वितीय ही था श्रार्थात् इस कल्किकालके उद्घारके लिये वे ही अन्तिम महापुरुष हुए। उनके पहले २३ तीर्थं कर और भी हुए जिनके द्वारा एक कोड़ाकोड़ी सागर पर्यन्त धर्म की प्रभावना रही। जिस श्रात्मा में धर्म का उदय होता है वह अपने कर्तव्य पथ को समझने लगता है जैसे सूर्योदय कालमें नेत्रवान पुरुष मार्ग प्राप्त कर अपने अपने अभीष्ट कायों की सिद्धिके लिये प्रयत्न शील हो जाते हैं एवं श्री तीर्थप्रमु-मार्तण्ड का उदय पाकर भन्याव्ज विकसित हो जाते हैं। भव्य कमलों में विकसित होने की शक्ति है। उसका उपादन कारण वे स्वयं हैं परन्तु उस विकासमें निमित्त श्री वीर प्रभृ हुए। यही कारण है कि श्राज भी हम लोग उन १००८ का स्मरण करते हैं परन्तु केवल स्मरण मात्रसे हम संसार की यात-नार्श्रों से मुक्त नहीं हो सक्ते । उनके दिखलाये हुए मार्ग का अव-लम्बन करने से ही हम उनके अनुयायी हो सकते हैं। लाखों रुपयों का व्यय करने पर भी हम श्री वीर प्रभुका उतना दिखानेमें समर्थ नहीं हो सकते जितना कि उनके द्वारा प्रतिपाद ऋहिंसा को पालन करने से दिखा सकते हैं। यदि हम सच्चे अन्तरङ्गसे श्री

वीरके उपासक हैं तो हमें आजसे यह नियम हृदयङ्गम करना चाहिये कि हम अपनी आत्मा को हिंसा दोषसे लिप्त न होने देवेंगे तथा आजके दिनसे किसी भी प्राणीके प्रति मन वचन काय से दुःख न होने देनेका प्रयत्न करेंगे एवं कमसे कम एक दिनकी श्राय परोपकार में लगावेंगे साथ ही इस दिन मन वचन कायसे सब पापोंका त्याग करेंगे और उस त्यागमें ब्रह्मचर्य ब्रतकी पूर्ण रक्षा करेंगे। इस दिनका ऐसा निर्मल आचार होगा कि जिसे देख अन्यके परिणाम द्यापरक हो जावेंगे। अहिंसा की परि-भाषा करनेमें ही चतुरता दिखलानेकी चेष्टा न होगी किन्तु उसके पालनमें अनुराग होगा। यदि हम अन्तरङ्गसे अहिंसाके उपासक हो गये तो अनायास ही हमारी यातनाएं पलायमान हो जाबेगी। हम यह चेष्टा करते हैं कि संसारमें अहिंसा धर्मका प्रचार हो चाहे हममें उसकी गन्ध भी न हो। सर्वोत्तम मार्ग तो यह है कि हम अपनी प्रवृत्तिको अति निर्मल बनानेका प्रयत्न करें। श्री महावीर स्वामीके जीवन चरित्रसे यही शिक्षा लेनी चाहिये कि हम पञ्चेन्द्रियों के विषयोंसे अपनेको सुरक्षित रखें। आत्मामें अनन्त शक्ति है, प्रत्येक आत्मामें वह है परन्तु हम तो इतने कायर हो गये हैं कि अपनी परिसितको दुर्बछ समक्त ऊपर चढ़नेकी कोशिश ही नहीं करते।

#### १३१

#### एक स्वप्न

सोनागिरि

आजके दिन पर्वत पर शयन किया। रात्रिको सुन्द्र स्वप्त आया जिसमें सर सेठ हुकमचन्द्रजीसे वातचीत हुई। आपको धोती दुपट्टा लेते हुए देखा, आप पूजनके लिये जा रहे थे। मैंने आपसे कहा कि आप तो स्वाध्यायके महान् प्रेमी हैं पर इस समय पूजनको जा रहे हैं स्वाध्याय कव होगा ? मेरी भी इच्छा थी कि आपके समागममें पण्डितों द्वारा शास्त्रका मार्मिक तत्त्व विवेचन किया जावे। परन्तु आपको तो पूजन करना है इससे अवकाश नहीं। अच्छा, मैं भी आपकी पूजन देखूंगा और पुण्य लाभ करूंगा। आप सदश आप हो हैं।

सर सेठ साहबने मुसकराते हुए कहा कि मैं पूजन कर अभी तैयार होता हूँ।

मैंने कहा—यह सब हुआ आपने श्राजन्म पण्डितींका समागम किया है और स्वयं अनुभव भी किया है। पुण्योद्यसे सब प्रकारकी सामग्री भी आपको सुलभ है किन्तु क्या श्राप इस बाह्य विभवको श्रपना मानते हैं? नहीं, केवल सराँयका सम्बन्ध है। अथवा

> 'ज्यों भेलेमें पंथी जन मिल करें नन्द घरते। ज्यों तस्वर पर रैन वसैरा पंछी आ करते॥

यह सब ठाठ कर्मज है...यह भी उपचार कथन है। वस्तुतः न यह ठाठ हैं और न वे ठाठ हैं। केवळ हमारी मोहकी कल्पना उसे यह रूप दे रही है। वस्तु तो सब भिन्न-भिन्न ही हैं केवळ हमारी कल्पनाओंने उन्हें निजत्व रूप दे रक्खा है। जिस दिन यह निजत्वकी कल्पना मिट जावेगी उसी दिन आत्माका कल्याण हुन्ना समझो। क्योंकि जब जीवके सम्यग्दर्शन हो जाता है तब 'मिच्छत्त हुण्ड' इत्यादि ४१ प्रकृतियां तो बँधती ही नहीं। जो पूर्वकी सत्तामें बँठो हैं यद्यपि उनका उदय आवेगा तो भी उस प्रकारका बन्ध करनेमें समर्थ नहीं। अस्तु, जो रात्रु अभी सत्तामें स्थित है उसे क्या कम सममते हो ? बड़ेसे-बड़े महापुरुष भी उसके उदयमें अपना वास्तविक प्रभाव प्रकट नहीं कर सके। बलभद्रसे महापुरुष भी जब मृत कलेवरको छः मास लिये घूमते रहे तब अन्य अल्प शक्तिवाले मोही जीवोंकी कथा ही क्या है ? सेठजी कुछ बोलना ही चाहते थे कि मेरी निद्रा भंग हो गई—स्वप्न टूट गया।

#### १३२

## दिल्लीयात्राका निश्चय

मीध्मकालका उत्ताप विशेष हो गया था अतः यह विचार किया कि ऐसी तपोभूमिमें रह कर आत्मकल्याण करूं। मनमें भावना थी कि श्री स्वर्णगिरिमें ही चतुर्मास करूं श्रीर इस क्षेत्रके शान्तिमय बातावर एमें रहूं। चेत्रके मेनेजर श्री दौलत-रामजीने ठहरने आदिकी अति सुन्दर व्यवस्थाकी थी जिससे यहां सब प्रकारका आराम था। श्री मनोहरलाळजी वर्णी तथा बाबु रतनचन्द्रजी सहारनपुर चले गये थे। उनके कुछ समय बाद समाजके उत्साही विद्वान् पं० चन्द्रमौलिजी शास्त्री सोना-गिरि आये और साथमें पं० भैयालाळजी भजनसागरको भी लेते आये और देहली चलनेके लिये प्रेरणा करने लगे। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि मुझे यहांसे अन्यत्र न जाना पड़े परन्तु पं० चन्द्रमोछिजीने प्रबल प्ररणा की और देहली जाकर तथा श्री लाला राजकृष्णजीसे मिलकर एक टेप्युटेशन लाये। टेप्युटेशनमें श्रीमान् लाला राय सा० उलफतरायजी, हरिश्चन्द्रजी, लाला जुगलिकशोरजी कागजी, लाला नेमिचन्दजी जौहरी, लाला रघुवीरसिंहजी विजलीवाले तथा संघके प्रधान-मंत्री पं० राजेन्द्रकुमार जो आदि थे। इसी समय बनारससे पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य तथा पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री भी आ गये। इन सबने देहछी चलनेका हार्दिक अनुरोध किया।

इससे जैनधर्मके प्रचारका विशेष छाम दिखछाया जिससे मैंने देहछी चलनेकी स्वीकृति दे दी। मार्गमें संघकी सब व्यवस्था करनेके छिये लाला राजकृष्णजीने पं० चन्द्रमौलिजीको निश्चित किया। पं० चन्द्रमौलिजी बहुत ही योग्यता और तत्परताके साथ सब प्रकारकी व्यवस्था करते हैं। मार्गमें सभा आदिका आयोजन भी करते हैं। ये होनहार विद्वान् हैं। समाज ऐसे नवयुवक विद्वानोंको यदि कार्य करनेका अवसर प्रदान करे तो विशेष छाम हो सकता है।

### १३३

### लक्करकी ओर

वैशाख विद् ४ सं० २००६ को प्रातःकाल सोनागिरिसे चलकर चांदपुर आ गये। यह प्राम अच्छा है, कुल तीन सौ घर यहां पर हैं। उनमें सौ घर यादववंशी क्षत्रिय, पच्चीस घर गहोई वैश्य, पचास घर ब्राह्मण और शेष घर इतर जाति-वालों के हैं। यहां पर एक स्कूल है उसमें ठहर गये।

स्कूलका मास्टर बहुत उत्तम प्रकृतिका था। उसने गर्मीके प्रकोपके कारण अपने ठहरनेके मकानमें ठहरा दिया और आप स्वयं गर्मीमें उपर ही ठहर गया। बहुत ही शिष्टताका व्यवहार किया तथा एक बहुत ही विल्र त्या वात यह हुई कि मास्टर साहवने समाधितन्त्र सुनकर बहुत ही प्रसन्नता प्रकट की। उसकी श्रद्धा जैन धर्ममें होगई और उसने उसी दिनसे समाधितन्त्रका अभ्यास प्रारम्भ कर दिया तथा उसी दिनसे दिवस भोजन एवं पानी छान कर पीनेका नियम ले लिया। इसके सिवा उसने सबसे उत्तम एक बात यह स्वीकृत की कि गर्ममें बालक आनेके बाद जब तक बालक पांच या छः मासका न हो जावे तब तक ब्रह्मचर्यसे रहना। साथमें यह निश्चय भी किया कि मेरी गृहस्थी जिस दिन योग्य हो जावेगी उस दिनसे धर्मसाधन करूंगा। बहुत ही निर्मल प्रकृतिका आदमी है। प्रातः काल जब मैं प्रामसे चलने लगा तब एक मील सड़क तक साथ श्राया बहुत आग्रह करनेके बाद वापिस गया।

यहांसे चार मील चळकर डबरा आ गये। श्री माणिकचन्द्र हजारीलाल जी की दुकान पर ठहर गये। हजारीलाल जी चार भाई हैं। परस्परमें इनके सौमनस्य हैं। इनके पिता भी जीवित हैं। इनके पिताके दो धर्मपत्नी हैं दोनों ही बहुत सज्जन हैं। अधिति के आने पर उसकी पूर्ण वैयावृत्य करने में तत्पर रहते हैं। यहां इनकी दुकान अच्छी चळती है। यहां पर मन्दिर नहीं है अतः उसकी स्थापनाके लिये इनके भाई फूलचन्द्र जी पूर्ण प्रयस्त कर रहे हैं।

वैशाख विद ५ को यहां सभा हुई जिसमें आपने श्री मिन्दर जी के छिये एक हजार एक रूपया दिये समाजने भी यथा योग्य दान दिया। एक महाशयने तो यहां तक उत्साह दिखाया कि केवछ मिन्दर ही नहीं पाठशाछा तथा धर्मशाछा भी बनना चाहिये। यह सब हुआ परन्तु एक भाईके पास मुद्दी का रूपया था वह कहते थे कि भाई ऐसा न हो कि यह कार्य जिस प्रकार अनेक बार चिट्ठा होकर भी नहीं हुआ उसी प्रकार फिर भी न हो! इसी चर्चोमें हो सभा समाप्त हो गई। वैशाख विद ६ को भी सभा हुई परन्तु उसमें भी विशेष तत्त्व न निकला। अनन्तर वैशाख विद ७ को पुनः सभा हुई जिसमें श्री चिदानन्दजी ब्रह्मचारीने प्रभावक भाषण दिया। उसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा और चन्दा हो गया बाबाजीने दोपहरको जाकर सब रुपये वसूछ कर दिये।

श्रनन्तर यह विचार श्राया कि श्रीलालजी सेठ जैसवालका मकान पैतालीस सौ रुपयामें ले लिया जावे। यह विचार सबने स्वीकृत किया तथा उसीकी बगलमें लाला रामनाथ रामजीने श्रपनी जमीन दे दी जो कि सत्तर फुट लम्बी श्रीर पचवन फुट चौड़ी थी। परचात् फिर भी परस्परमें मनोमालिन्य हो गया। अन्तमें श्रीलाल ने कहा कि मन्दिर तो बनेगा ही और मुझे जो रूपये मिले हैं वे इसी मन्दिरमें लगा दूंगा। बहुत देर तक यही बातचीत होती रही परन्तु अन्तमें पुनः विवाद हा गया।

मेंने मध्यस्थ रहते हुए कहा कि जो हो अच्छा है। मेरा सबसे स्नेह है आपकी इच्छा हो सो करें। प्रातःकाल श्रष्टमीको सभा हुई जिसमें एक अप्रवाछ महानुभावने जो कि बाजार कमेटीके सदस्य थे बहुत ही प्रयत्न किया तथा आदेश भी दिया कि मन्दिरको चन्दा हो जाना चाहिये परन्तु कुछ नहीं हुआ। श्रन्तमें निराश होकर लोग उठ गये। हम भी निराश होकर चले आये। उस दिन भोजनमें उपयोग नहीं छगा अतः पानी लेकर ही संतोष किया। उसका प्रभाव अच्छा पड़ा फल यह हुन्ना कि श्रीलाजी आदि रात्रिके चाठ बजे आये और उन्होंने यह निश्चय किया कि हमको जो रुपये मिले हैं वे सब मन्दिर बनानेमें छगा देवेंगे आप निश्चिन्त होकर शयन करिये। हम छोग मन्दिर बना कर ही रहें ते तथा सङ्गममरकी वेदिका मन्दिरमें लगायी जावेगी। श्री लालजीने कहा कि हमारे पास जो कुछ सम्पत्ति है वह प्रायः इसी काममें आवेगी। अभी कुछ नहीं कहते समय पाकर सब कार्य हो जाते हैं। अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं। कार्यसिद्धि कारणकृटके आधीन है। ऋधीरता तो सामग्रीमें बाधक है ऋतः हम छोग आपको विश्वास देते हैं कि भाद्र मास तक नियमसे मन्दिर बन जावेगा श्रौर यदि दिल्लोसे आपका प्रस्थान इस प्रांत में हुआ ता आप स्वयं दर्जन करेंगे। विशेष क्या कहें ? आपसे हमारा प्रेम हो गया है ऋथीत् न जाने आपके उदासीन भावोंके प्रभावसे हम आपसे उदास न होकर इसके विरुद्ध त्र्यापको अपना स्नेही मानने लगे हैं। इसका अर्थ यह है कि उदासीनता वस्तु संसार बन्धनको ढीळा करनेवाळी है और स्नेह संसारका जनक

है यह ठीक है परन्तु आपमें जो हमारा स्नेह है उसका यही तो अर्थ है कि जो वस्तु आपको इष्ट है वही हमें प्रिय है। तब जो उदासीनता आपको इष्ट है वही हमको भी इष्ट है अतः हम भी प्रायः उसीके उपासक हुए। मतलब यह है कि आपको यहां मन्दिर निर्माण इष्ट है वह हमें भी सुतरां इष्ट है अतः आप निश्चिन्त होकर शयन करिये विशेष क्या कहें? पश्चात् वे छोग अपने अपने घर चले गये और मैं भी सो गया।

रात्रि को स्वप्नमें क्या देखता हूं कि संसारमें जो भी पदार्थ है वह चाहे चिदात्मक हो चाहे श्रचिदात्मक। उसकी सत्ता चिदात्मक द्रव्य श्रोर चिदात्मक गुण तथा अचिदात्मक द्रव्य श्रौर अचिदात्मक गुण में ही रहेगी। यदि चिदात्मक पदार्थ है तो चिदात्मक द्रव्य और चिदात्मक गुणमें रहेगी तथा अचिदात्मक पदार्थ है तो अचिदात्मक द्रव्य ऋौर ऋचिदात्मक गुणमें ही रहेगी। हम व्यर्थ ही कर्ता बनते हैं, अमुक को यह कर दिया, अमुक को वह कर दिया यह सब हमारी मोह की कल्पना है। जब तक हमारी ये कल्पनाएं हैं तभी तक संसार है और जब तक संसार है तभी तक नाना यातनाओं के पात्र हैं। जिन्हें इस संसार की यातनाओं से ऋपनी रक्षा करना है वे इन मोह जन्य कल्पनाओं को त्यामें। न कोई किसी का कल्याण करनेवाला है और न कोई किसी का श्रकल्याण करनेवाला है। कल्याण और अकल्याण का कर्ता जीव स्वयं है। जहां श्रात्मा इन श्रनात्मीय पदार्थोंसे श्रपने श्रस्तित्व को भिन्न जान लेता है वहां उनके संघह करने का अनुराग स्वयमेव त्याग देता है और उनके प्रतिपत्ती पदार्थीमें द्वेष भी इसका सहज ही छूट जाता है।

अनादि कालसे इस आत्मा का भ्रनात्मीय पदार्थीके साथ संसर्ग चला आ रहा है श्रौर संसर्गके एक चेत्रावगाही होनेसे

उन दोनोंमें अभेद बुद्धि हो रही है। जो चेतन पदार्थ है वह तो दांखता नहीं और जो अचेतन पदार्थ है वही दीखता है। परंच इन्द्रिय इसके ज्ञानके साधक हैं उनके द्वारा स्पर्श रस गन्ध रूप श्रीर शब्द इनका ही तो बोध होता है। यद्यपि जाननेवाला जीव द्रव्य है परन्तु वह इतना निबंह होगया है कि बिना पौद्रलिक द्रव्येन्द्रियके आलम्बनके देखनेमें असमर्थ रहता है। जिसकी द्रव्येन्द्रिय विकृत हो जाती है वह नहीं जान सकता। जैसे श्रांख फूट जावे तो श्राभ्यन्तर भावेन्द्रियका सद्भाव रहने पर भी ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती। अथवा जिनकी बाह्य नेत्रेन्द्रिय दुर्वल हो जाती है वह चरमाका आश्रय लेकर देखते हैं। यथार्थमें देखता नेत्र ही है परन्तु चश्माके आश्रय बिना बाह्य नेत्र देखनेमें असमर्थ रहता है। इसी प्रकार द्रव्येन्द्रियके विकृत होने पर श्राभ्यन्तर इन्द्रिय स्वकीय कायं करनेमें असमर्थ रहती है। इसी तरह ज्ञाता दृष्टा स्त्रात्मा यद्यपि स्वयं ज्ञायक है परन्तु अनादि कालीन कमोंस मलीमस हानेके कारण अपने आपको वेदन करनेमें असमर्थ है त्रातः मन इन्द्रियके आश्रय बिना न तो अपनेको जान सकता है और न 'यह उपादेय है यह हेय हैं इसे भी जाननेमें समर्थ रहता है। श्रव यदि श्रात्मा सज्ञी पञ्चेन्द्रिय श्रवस्थाको प्राप्त हुआ है तो श्रवने स्वरूपको जाना देखा तथा उसीमें रम रहो। इन पर पदार्थीं के सम्पर्कसे बचो। क्योंकि इनके संसगंसे ही चतुर्गति भ्रमण है। यह निश्चित बात है कि जिस पदार्थमें तुम्हारी आत्मीय बुद्धि होगी कालान्तरमें वही तो मिलेगा। जायदवस्थानें जिस पदार्थका विशेष संसर्ग रहता है स्वप्नावस्थामें वही पदार्थ प्रायः सम्मुख आ जाता है। यह क्या है ? संस्कार ही तो है। ऋापको सम्यक् प्रकार यह विदित है कि जब बालक उत्पन्न होता है तब मा का स्तन्यपान करता है। उसे किसने शिक्षा दी कि स्तनको इस प्रकार चुसो। यही संस्कार जन्मान्तरका साधक है, यही जीवको जतानेवाला है—जिसमें यह संस्कार है वही जीव है ज्ञानका आश्रय है यही जीवमें वेतनाका चमत्कार है, यही इसे इतर द्रव्योंसे भिन्न करनेवाला असाधारण गुण है। यदि यह न होता तो संसारकी उस व्यवस्थाको जो कि आज बन रही है कौन जानता ? आत्मामें एक ज्ञान ही गुण ऐसा है जो कि अपने स्वरूपको दर्शाता है और अन्य पदार्थों की व्यवस्था करता है। इतना ही उसका काम है कि वह पदार्थों को जान लेवे। यह पदार्थ हेय है, यह उपादेय है या उपेचणीय है यह उसका काम नहीं। यह जो उसमें होता है वह उपचारसे होता है। अनादि कालसे इस आत्माके साथ मोह कम का सम्बन्ध है। इसके उदयमें आत्माको जो चारित्र गुण है वह विकृतरूप हो जाता है और तब यह जीव अनुकृत पदार्थों में उपादेय बुद्धि तथा प्रतिकृत पदार्थों में हेय बुद्धिकी कल्पना कर लेता है। इसके सिवा जो पदार्थ न तो अनुकृत हैं और न प्रतिकृत्ल ही उनमें उपेचा बुद्धि कर लेता है।

डबरासे चलकर बीचमें कई स्थानों पर ठहरे पर कोई विशेष बात नहीं हुई। एक दिन डांगके महावीरके स्थान पर ठहर गये। यहां पर एक साधु महात्मा था, जो बहुत ही शिष्ट था। बड़ा ही सौजन्य उसने दिखाया। हमारे यहां तो कुछ ऐसी पद्धित हो गई है कि अन्य मतावलम्बी साधुके साथ यदि कोई विनयसे वर्ताव करे तब यह कहनेमें संकोच नहीं कि तुम तो वैनयिक मिध्यादृष्टि हो। अस्तु कुछ बुद्धिमें नहीं आता। जो धर्म इतना उपदेश देता है कि एकेन्द्रिय जीवकी भी बिना प्रयोजन चृति न करो उसका ज्यवहार संज्ञी जीवोंके प्रति कितना विशिष्ट होगा यह छाप जान सकते हैं।

## गोपाचलके अञ्चलमें

डवरा से चलकर कमशः लश्कर पहुंचे। यहां तक चौकाका प्रवन्ध सहार नपुरवालों की ओरसे विशेष रूपसे था। लश्कर की महावीर धर्म शालामें बरात ठहरी थी अतः तेरा-पन्थी धर्म शालामें ठहर गये। धर्म शाला बहुत सुन्दर है। कूपका जल भी मीठा है। वैशाख मास होनेसे गर्मी का प्रकोप था स्रतः दिनके समय कुछ वेचेनो रहती थी परन्तु रात्रि का समय आनन्द्र जाता था। यह सब होने पर भी बारह बजे रात्रि तक सिनेमाकी चहल पहल रहती थी स्रतः निद्रा महाराणी रुष्ट रहती थी। हां बारह बजे से चार बजे तक आनन्द्र निद्रा स्थाती थी अनन्तर सामायिक किया में काल जाता था। इसके बाद पहाड़ी के ऊपर दीर्घ शङ्कासे निवृत्त हो शुचिक्रियाके अनन्तर श्री मन्दिर जी में जाते थे। साढ़े स्थाठ बजेसे साढ़े नौ बजे तक स्वध्यायमें काल जाता था।

यहांपर सर्राफाका जो बड़ा मन्दिर है उसकी शोभा श्रवर्ण-नीय है। इस मन्दिरमें चारों तरफ दहलानें हैं। तीन तरफ विल-कुल कपाट नहीं हैं एक श्रोर जहां श्री जिनदेवका आलय है कपाट लगे हैं। बीचमें समवसरण की वेदिका है उसके दाँय बॉय दो वेदिकाएं और हैं उनमेंसे एकमें स्फटिक मिएके विम्ब हैं जो बहुत ही मनोहर व एक फुटकी श्रवगाहनाके हैं। दूसरी वेदिकामें भी पाषाण और धातुके बहुतसे जिन विम्ब हैं। मन्दिरसे बाहर एक दहलानमें बहुत सुन्दर चित्राम है। दो द्वारपाल ऐसे सुन्दर बने हैं कि उनके गहनों में सच्चे मोती जड़े हुए हैं। इसके बाद दहलानमें एक कोठी है उसमें प्रचीन पत्थरके अतिमनोहर बिम्ब विद्यामान है। लगभग १२ बिम्ब होंगे। इसके बाद एक द्हलान है जहां सुवर्णका चित्राम है। इस चित्राममें ५२ सेर सोना लगा था ऐसा प्रचीन मनुष्यों का कहना है। ऐसा सुन्दर दृश्य है कि हमारे देखनेमें अन्यत्र नहीं आया। चौकमें सङ्ग-मर्भर जड़ा हुआ है वह इतना विशाल है कि दो हजार ऋादमी **उसमें बैठ सकते हैं। दह**ळानके पीछे एक कूप और स्नान को स्थान है। यहां रात्रिको दीपक नहीं जलाते श्रीर न विजली लगाते हैं । घोती दुपट्टे छने पानीसे धुलवाते हैं । इस मन्दिरके प्रवन्ध कर्ता श्री कन्हैयालाल जी हैं, आप बहुत ही योग्य हैं विद्वान् भी हैं। भोजनादि की प्रक्रिया आपके यहां योग्य है। त्र्यापके सुपुत्र माणिकचन्द्र वकीळ हैं। त्र्याप सोनागिरि सिद्धक्षेत्रके मन्त्री हैं तथा इनके भाई श्री गप्पूलाल जी हैं जो बहुत हो वाक्पटु हैं। आपके दो सुपुत्र हैं। दोनों ही योग्य हैं परन्तु जैसी धार्मिक रुचि श्रीर जैसा ज्ञान आपका है वैसा श्रापके औरस पुत्रों का नहीं। इसका मूल कारण त्राप ही हैं क्योंकि आपने उस प्रकार की शिक्षासे बालकों को दूर रक्खा। आपके पास इतनी सचला सम्पत्ति है कि एक पाठशाला का क्या दो पाठशालात्रों का ज्यय दे सकते हैं परन्त उस ओर छक्ष्य नहीं। यहां पर श्रीर भी बहुत मनुष्य ऐसे हैं जो पाठशाला चला सकते हैं परन्तु पढ़ना पढ़ाना एक आपत्ति मानते हैं। इस मन्दिरके थोड़ी दूरपर एक दूसरा मन्दिर तेरापन्थ का है जिसके संरत्तक सेठ मिश्रीळाल जी हैं जो बहुत ही योग्य हैं। मन्दिर बहुत ही सुन्दर बना हुआ है। चारों स्रोर वायुका संचार है। गन्धकुटीमें बहुत ही सुन्दर बिम्ब हैं। स्फटिक मिएके बिम्ब बहुत ही मनोहर हैं। श्रीपार्श्वनाथ भगवान का बिम्ब बहुत ही सातिशय श्रीर श्राकर्षक है। उसके दर्शन कर संसार की माया विडम्ब रूप जँचने छगती है।

यहांसे चलकर एक बड़ा भारी मन्दिर बीसपन्थ आमान्यका चम्पाबागमें है। मन्दिर बहुत भन्य है। जैसा सर्राफाका मन्दिर है वैसा ही यह मन्दिर है। इसका चौक और इसकी दहलानें बहुत सुन्दर हैं। वेदिकामें सुवर्णका काम बहुत ही चित्ताकषक है। इसके प्रबन्धकर्ता श्री सेठ गोपीलालजी साहब हैं। आप सुयोग्य मानव हैं। आपका ज्ञान अच्छा है तथा इसी मन्दिरमें सेठ बुधमल्छजी साहब भी हैं जो योग्य व्यक्ति हैं। आपके सुपुत्र भी योग्य हैं। परन्तु उनमें आप जेसा धार्मिक रुचि नहीं। आप व्यापारमें कुशल हैं परन्तु स्वाध्यायमें तटस्थ हैं। आपकी मातेइब्री धार्मिक हैं। कोई भी त्यागी आवे उसकी वैयावृत्य करने में आपकी निरन्तर प्रवृत्ति रहती है।

कुछ दूरी पर निस्यांमें शान्तिनाथ स्वामीकी खड़ासन मनो-हर प्रतिमा है जो एक कृत्रिम पर्वतके आश्रयसे विराजमान की गई है। प्रतिमा प्राचीन होने पर भी अपनी सुन्दरता और स्व-च्छतासे नवीन सी माल्म होती है। चेहरेसे शान्ति टपकती है। यह प्रतिमा पासके किसी वन खण्डसे यहां लाई गई थीं। उक्त मन्दिरोंके सिवा यहां और भो अनेक मन्दिर हैं। गर्मीके प्रकोपके कारण मैं उनके दुर्शनोंसे विक्चित रहा।

यह सब होकर भी यहां पर कोई ऐसा विद्यायतन नहीं कि जिसमें बालक धार्मिक शिचा पा सकें। चम्पाबागकी धर्मशाला में पहुंचते ही मुझे उस दिनकी स्मृति आ गई जिन दिन कि मैं सर्व प्रथम अध्ययन करनेके छिये बाईजी के पाससे जयपुरको रवाना हुआ था श्रोर आकर इसी चम्पावागमें ठहरा था। जब तक मैं नगरके बाहर शौच क्रियाके लिये गया था तब तक किसी ने ताला खोलकर मेरा सब सामान चुरा लिया था। मेरे पास सिर्फ एक लोटा एक छतरी श्रोर छह आना पैसे बचे थे श्रोर मैं निराश होकर पैदल ही घर वापिस लौट गया था।

यहांसे चलकर वैशाख सुदि ४ को गोपाचलके दर्शन करनेके लिये गया। गोपाचल क्या है दिगम्बर जैन संस्कृतिका द्योतक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर्वतकी भित्तियों में विशाल-काय जिनविम्ब कुशल कारीगिरोंके द्वारा महाराज टूंगरसिंह के समयमें निर्मित किये गये थे। लाखों रुपया उस कार्यमें खर्च हुआ होगा। पर मुगल साम्राज्य कालमें वे सब प्रतिमाएं टांकीसे खण्डित कर दी गई हैं। कितनी ही पद्मासन मूर्तियां तो इतनी विशाल हैं कि जितनी उपलब्ध पृथिवीमें कहीं नहीं होंगी। खण्डित प्रतिमात्रोंके अवलोकनसे मनमें विचार आया कि आज कलके मनुष्य नवीन मन्दिरोंके निर्माणमें लाखों रूपया लगा देते हैं परन्तु कोई ऐसा उदार हृदयवाला नहीं निकलता जो कि इन प्रतिमाओं के उद्धारमें भी कुछ लगाता । यदि कोई यहांका उद्धार करे तो भारतवर्षमें यह स्थान श्रद्धितीय चेत्र हो जावे परन्तु यह होना कठिन है। पञ्चम काल है अतः ऐसो सुमितका होना कठिन है। लक्करके चम्पाबागमें लाखों रुपयोंकी लागतके दुष्कर मन्दिर हैं परन्तु किलेकी प्रतिमात्रोंके उद्धारके लिये किसी ने प्रयत्न नहीं किया श्रीर न इसकी श्राशा है। हां, संभव है तीर्थ-त्तेत्र कमेटीकी दृष्टि इस श्रोर जावे परन्तु वह भी श्रसंभव है क्योंकि उसके पास नौ रुपया की आय और ग्यारह रुपयाका व्यय है। यदि किसी भाग्यवान्के चित्तमें आ जावे तो अनायास इस क्षेत्रका उद्धार हो सकता है।

मनमें दुःखभरी सांस लेता हुआ वहांसे चला श्रोर दाई मील चलकर स्वर्गीय गुलावचन्द्रजी सेठके बागमें जिसके कि मालिक श्री गर्गोशीलालजो साहब खण्डेलबाल हैं हम लोग ठहर गये। बाग बहुत ही मनोहर श्रीर भन्य है। बीचमें एक सुन्दर भवन बना है जिसमें पांच सो आदमी प्रवचन सुन सकते हैं। भवनके चारों ओर चार सुन्दर दहलाने हैं। चारों श्रोर चार पके मार्ग हैं। मार्ग में वृत्तावलो है। उत्तरकी ओर पचास हाथ चल कर एक सुन्दर भवन बना हुआ है जिसमें दो गृहस्थी रह सकते हैं। पश्चिमकी ओर एक भोजन भवन है जिसमें पचास आदमी एक साथ भोजन कर सकते हैं। दक्षिणकी श्रोर राजमार्गके तट पर एक सुन्दर मन्दिर बना हुआ है जिससे श्रागन्तुकोंको धर्मसाधनकी सुविधा रहतो है।

यहां पर श्रानन्द्से हम लोग रहने लेगे। किसी प्रकार की व्ययता नहीं रही। यहांसे मुरार डेढ़ मीछ है। वहांसे प्रतिदिन दो ज्ञोका आते थे। यहीं पर आगत ब्रह्मचारियों और अतिथि महाश्योंका भोजन होता था। दो अतिथियोंमें एक श्रीपूर्णसागर श्रुल्लक भी थे। चरणानुयोगकी पद्धतिसे यद्यपि बहुतसे मनुष्य इस भोजन चर्याको सदोष कह सकते हैं परन्तु वर्तमान कालको देखकर संतोष करना ही श्राच्छा है। गर्मीका प्रकोप श्रिधक था। इससे प्रायः मुरार जाना नहीं होता था।

गर्मीके दिन शान्तिसे बीते। मुरारवालोंने सब तरहकी सुविधा कर दी किसी भी बाह्य आपित्तका सामना न करना पड़ा। कुछ पानी बरस गया जिससे ठण्डा माछम हुआ और आगे जानेका निश्चय किया परन्तु मुरार समाजके प्रेम तथा आप्रहसे वहीं चतुर्मास करनेका निश्चय करना पड़ा। पण्डित चन्द्रमौळिजी साथ थे। उन्होंने सब त्यागीमण्डली तथा आनेवाले

यात्री महानुभावोंकी सुन्दर व्यवस्था की ब्रोर समय-समय पर होनेवाले आयोजनोंको परिश्रम पूर्वक सफल बनाया। आप एक कुशल व्यवस्थापक हैं।

पर्वके बाद श्रावण वदि एकमको वीरशासन जयन्तीका उत्सव समारोहके साथ हुआ। श्रीमान् पण्डित जुगलकिशोरजी मुख्तार साहबके शुभागमनसे बहुत ही तत्त्वचर्चा हुई। प० दरवारी-लालजी न्यायाचार्य तथा प०परमानन्दजी शास्त्री भी आपके साथ थे। आप लोगोंके द्वारा प्राचीनताकी बहुत खोज हुई है उसका प्रकाशित होना आवश्यक है। समय पाकर ही होगा। जितनी आवश्यकता प्राचीन साहित्यकी रक्षा करनेकी है उतनी ही संस्कृतज्ञ विद्वानोंकी भो है। यह सम्बन्ध बाजवृक्षवत् ही रहनेमें समाजका हित है । जितने धार्मिक कार्य हैं उनमें ये विद्वान ही तो मूल होते हैं। इसी उत्सवमें बनारससे पं० फूछचन्द्रजी, प० कैलासचन्द्रजी, पं० पन्नालालजी कान्यतीर्थ, सागरसे पं० दयाचन्द्रजी, पं० पन्नालाललजी साहित्याचाय, बीनासे पं० . वंशीधरजी ब्याकरणाचार्य आदि श्रनेक विद्वान् पधारे थे । श्रन्य जनता भी यथायोग्य आई थी। विद्वत्परिषद् कार्यकारिग्गी समितिकी बैठक भी इस समय हुई थी। मुरारकी समाजने सबके खान पानकी सुन्दर व्यवस्था की थी। दो दिन उत्सव रहा, बादमें सब लोग चल गये। इसके बाद आनन्द्से हम लोगांका काल बीतने लगा।

भाद्रमासमें पाँच दिन छश्कर और छह दिन मुरारमें बीते। शाहपुरसे पं० शीतलचन्द्रजी, खतौलीसे पं० त्रिलोकचन्द्रजी, सलावासे पं० हुकमचन्द्रजी और सहारनपुरसे पं० रतनलालजी तथा श्रीमान् वकील नेमिचन्द्रजी साहब और मगरपुरसे लाला मंगलसेनजी भी आगये। खतौलीसे लाला खिचौड़ीमक्लजी साहब बराबर दो मास रहे। आपका चौका प्रायः प्रतिदिन लगता था। आप निरन्तर तीन पात्रोंका भोजन दान देकर भोजन करते थे। आप छः मासमें तीन बार रहे और निर्विन्न रहे। आप दानशूर हैं। आपके नियम अकाट्य हैं। संयमी हैं, परोपकारी भी बहुत हैं। आप ज्यापार नहीं करते, कुछ रुपया है खसीके ज्याजसे निर्वाह करते हैं। आपको पूजनका नियम है, स्वा-ध्याय भी नियमित करते हैं।

इन सबके समागमसे त्रतों के दिन सानन्द बीते। जुल्छक पूर्णसागरजीने लश्करमें जाति संघटनका कार्य प्रारम्भ कर दिया और प्रायः उसमें सफल भी हुए। मेरा उपयोग गोपाचलकी भग्न प्रतिमात्रों के सुधारकी ओर गया। कई महानुभावोंने उसके लिये द्रव्य प्रदान करनेमें संकोच न किया। सबसे प्रथम श्रीयुत चन्दाबाईजी साहब त्र्याराने पांच सो रुपया दिये। इसके बाद एक हजार रुपये सिंघई कारेलाल कुन्दनलालजी सागरवालोंने भी दिये। इसी तरह सुरारवालोंने आहारदानके समय हजारों रुपये इस कार्यके लिये दिये। श्री सेठी संस्करणजीने त्रपना समय सुधार करनेमें लगाया परन्तु विलहारी इस समयकी कि जिससे अकारण ही विरोध होनेसे कुछ विन्न आगया। संभव है विरोध मिटनेके वाद यह कार्य पुनः प्रारम्भ होकर श्रच्छी तरह समाप्त होगा जिससे गोपाचल एक पित्रत्र क्षेत्र बन जावेगा।

पर्व समाप्त होने पर सब लोग अपने-अपने स्थान पर चले गये छोर हम आनन्दसे ब्रह्मचारीगणके साथ स्वाध्यायमें काल लगाने लगे। निरन्तर अनेक मनुष्य आते थे। एक वेदान्ती महानुभाव प्रायः प्रतिदिन आया करते थे और उनके साथ एक साधु भी। दोनों ही जिज्ञासु थे, उनमें एक महाशय बहुत ही कुशल थे। वेदान्तमें उनकी अकाट्य श्रद्धा थी। जैन-धर्मके ज्याल्यान सुनकर उनके चित्तमें प्रसन्नता होती थी। परन्तु उनकी यह दृढ़ श्रद्धा थी कि यह सब प्रपञ्च मिथ्या है, मायासे ही सब दिखता है। वस्तुतः कुछ है नहीं। पर्याय दृष्टिसे सत्य है यह उनको मान्य नहीं। व्यवहार सत्य मानते हैं। व्यवहार सत्य व्यवहार कालमें तो है ही परन्तु फिर भी मिथ्या कहना कुछ संगत नहीं मालूम पड़ता। श्रस्तु, उनके आनेसे तात्त्विक चर्चो हो जाती थी।

भादोंके बाद श्राहिवन मास भी श्रच्छा वीता। कार्तिकमें दीपावळीका उस्सव सानन्द हुआ। यहां श्री दीनानाथजी जैन अप्रवालने जो एक उत्साही पुरुष हैं अष्टाह्निका पर्वके समय श्री सिद्धचक्र विधान करवाया। जिसमें पुष्कल द्रव्य व्यय किया, दश हजार मनुष्योंको भोजन कराया, पांच हजार रुपया विद्या-दानमें दिये, ग्यारह सौ रूपया श्री ख़ुल्छक पूर्णसागरजी के आदेशानुसार ग्वालियरकी पाठशालाके लिये और एक सौ एक रुपया श्री गोपाचलके जीर्णोद्धारमें भी प्रदान किये। उत्सवके समय बाहरसे अनेक गण्यमान्य विद्वानोंको भी आमंत्रित किया था। उन सबकी संस्थात्रोंको भी यथायोग्य दान दिया था। बनारससे पं० फुलचन्द्रजी, पं० महेन्द्रकुमारजी, पं० पन्नाळाळजी काव्यतीर्थ तथा सागरसे पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य, पं मुन्नाळालजी समगौरया भी पधारे थे। पं० चन्द्रमौलिजी यहां थे ही। प्राचीन पण्डित झम्मनलालजी तर्कतीर्थ भी जी कि आज कलकत्ता रहते हैं छाये थे। प्रतिष्ठाचार्य पं० सूरजपाळजी थे। श्राठ दिन तक दीनानाथ बागमें स्वाध्याय प्रवचन श्रादि बड़े समारोहसे होते रहे। पं० चन्द्रमौलिजी विद्वानोंके भाषण आदिकी उत्तम व्यवस्था करते थे। इसी उत्सवके समय एक दिन सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, एक दिन कवि सम्मेलन हुआ और एक दिन स्त्री सम्मेलन भी हुन्ना जिसमें महाराजा खालियरकी महाराणी भी आईं थीं। आपने आगत जैन<sup>ं</sup>समाजकी महिलाओं को बहुत ही रोचक व्याख्यान दिया। पं० महेन्द्रकुमारजी और

पं० फूलचन्द्रजीके व्याख्यान बहुत ही रोचक हुए। उत्सव समाप्त हुआ, सब लोग यथास्थान गये।

एक बात यहां पर यह हुई जो कि इस उत्सवके पहलेकी हैं।
श्री फुन्दीलालजी ने एक दिन भोजन कराया। और पच्चीस
हजार बोर्डिंग बननेके लिये दिये। दस हजार श्रीपणू लालजी श्रीर
सात हजार श्री फूलचन्द्र बुद्ध मल्लजी सेठसे भी मिले। इसी
प्रकार श्रन्य व्यक्तियों ने भी सहयोग किया। श्राशा है अब शोघ
ही बोर्डिंग बन जावेगा। यहां उसकी बड़ी श्रावश्यकता है।
श्रीयुत सेठ बैजनाथजी सरावगी भी कलकत्तासे यहां पधारे।
उन्होंने बोर्डिंग बनवानेमें यहांकी समाजको अधिक प्रेरणा दी।
पच्चीस सौ रुपया स्थायीफण्डमें स्वयं दिये तथा पांच सौ रुपया
गोपाचलकी मूर्तियोंके उद्धार कार्यमें प्रदान किये।

श्रीयुत हीरालाळजी श्रीर गरोशीलाळजीके प्रबन्धसे यहां मुक्ते कोई कष्ट नहीं हुआ और गोपाचलके अञ्चलमें मेरे लगभग सात माह सानन्द ज्यतीत हुए।

मुरारसे अगहन विद् ४ सं २४७५ को देहली की ओर प्रस्थान किया। प्रस्थानके समय पं राजेन्द्रकुमारजी, पं० फूल-चन्द्र जी, पं. महेन्द्रकुमारजी, पं. चन्द्रमौलिजी, पं मुन्नाळालजी समगौरेया तथा श्यायळालजी पाण्डवी आदि के भाषण हुए। मुरारसे चळ कर खालियर आये। पानी वरसनेके कारण यहां तीन दिन तक ठहरना पड़ा। श्री जुल्लक पूर्णसागरके प्रयत्नसे ही यहां पाठशालाके लिये पाँच हजार का नगद चन्दा हो गया और एक महाशयने पन्द्रह हजार की कीमत का मकान देना स्वीकृत किया तथा एक वृद्धा माता ने अपनी ही दुकान पाठशालाको देने का निश्चय प्रकट किया। यहां श्री धन्नालालजी अप्रवाल बहुत ही उत्साही व्यक्ति हैं।

